| वीर                | सेवा मन्दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹ 🥈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | दिल्ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X<br>X<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | 886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्रम संख्या        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 英 ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गल नं व्य <b>े</b> | 303608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नी गार्छे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| वण्ड               | a a Juny Intelligence of the Control | \times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\times_\tim |



# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

प्रथम भाग

लेखक-

युधिष्ठिर मीमांसक

अध्यक्ष-प्राच्यविद्यान्त्रतिखानं, काही

সকাহাক—

श्री पं० भगवदस्तजी बी० ए० वैदिक साधन आश्रम, देहरादून

प्राप्तिस्थान—भारतीय साहित्य भाषन, नवायनंत्रन, साहनेते सेह, देहली, 12 इतिहास अवनाशान मण्डल, अह र्वत्य अटेल नग

सुत्रक:---

श्री बाबू मधुराप्रसादजी झिवहरे दी फाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग प्रेस, अजमेर.

प्रथमवार १००० मार्गञ्जीवं संवत् २००७

-मूल्य १०) ५०

# युधिष्ठिर मीमांसक की श्रन्य पुस्तकें

# लिबित-

| ऋषि दयानन्द के प्रन्थों ध                   | का इतिहास | ,         | ••••      | प्रजिल्द ६) |  |  |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|--|
| ऋग्वेद की ऋक्संख्या                         | ••••      | ****      | ****      | 11)         |  |  |
| ऋग्वेद की दानस्तुतियों प                    | ार विचार  |           |           | 1)          |  |  |
| क्या ऋषि मन्त्ररचयिता                       | थे ?'''   | ****      | ••••      | 11)         |  |  |
| आचार्य पाणिनि के समय                        | विद्यमान  | संस्कृत व | ङ्मय      | 1=)         |  |  |
| सामवेदस्वराङ्कनप्रकार                       | ****      | ••••      |           | =)          |  |  |
| संस्कृत व्याकरण-शास्त्र व                   | न इतिहास  | भाग २     | ( श्रप्रक | शित )       |  |  |
| शिचा-शास्त्र का इतिहास                      |           |           | "         |             |  |  |
| वैदिकछन्दःसंकलनम्                           |           |           | 19        |             |  |  |
| हृह्देवता भाषानुवाद ( सहयोगी श्रनुवादक ) ,, |           |           |           |             |  |  |
| सम्पादित—                                   |           |           |           |             |  |  |
| दश्चपादी-उगादि-वृत्ति                       | ••••      | ****      | ****      | ३I) ·       |  |  |
| निरुक्तसमुच्चय वररुचिकृत                    | a         | ****      | ****      | ···· ३)     |  |  |
| भागवृत्ति-संकलनम्                           | ••••      | ••••      | ••••      | ···· १)     |  |  |
| शिस्तासूत्राणि—आचार्य श्रापिशलि, पाणिनि और  |           |           |           |             |  |  |
| चन्द्रगोभी                                  | प्रोक्त   | ****      | ****      | ···· I)     |  |  |
| चान्द्रव्याकरण-वृत्ति                       |           |           |           |             |  |  |

#### प्राप्ति स्थान--

प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान—मोतीश्रील, पो० अजमतगढ़ पैलेस, बनारस ६।

#### प्राक्कथन

पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक का यह मन्थरल विद्वानों के सम्मुख उप-स्थित है। कितने वर्ष, कितने मास और कितने दिन श्री परिष्ठत जी को इस के लिये दत्तचित्त होकर देने पड़े, इसे मैं जानता हूं। इस काल के महान् विन्न भी मेरी आँखों से श्रोमल नहीं हैं।

भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपने ढंग के अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए। इनमें उन्होंने अपने ढंग के अध्यापक और महोपाध्याय रक्खे। उन्हें आर्थिक किंदिनाइयों से मुक्त करके अंग्रेजों ने अपना मनोरध सिद्ध किया। भारत अब स्वतन्त्र है, पर भारत के विश्वविद्यालयों के प्रभूत-वेतन-भोगी महोपाध्याय scientific विद्यासंबन्धी और critical तर्क युक्त लेखों के नाम पर महा अनृत और अविद्या-युक्त बातें लिखते और पढ़ाते जा रहे हैं।

ऐसे काल में अनेक आर्थिक और दूसरी कठिनाइयों को सहन करते हुए जब एक महाझानवान ब्राह्मण सत्य की पताका को उत्तीलित करता है और विद्या-विषयक एक वज्जमन्य प्रस्तुत करके नामधारी विद्वानों के अनुतवादों का निराकरण करता है, तो हमारी आत्मा प्रसन्नता की परा-काष्टा का अनुभव करती है। भारत शीघ्र जागेगा और विरोधियों के कुप्रन्थों के खरडन में प्रवृत्त होगा।

ऐसा प्रयास मीमांसकर्जी का है। श्री ब्रह्मा, वायु, इन्द्र, भरद्वाज आदि महायोगियों ऋषियों के शतशः आशीः उनके लिए हैं। भगवान् उन्हें वल दें कि विद्या के सेत्र में वे अधिकाधिक सेवा कर सकें।

मैं इस महान तप में ध्यपने को सफल सममता हूं। इस प्रन्थ से भारत की एक बड़ी बुटि दूर हुई है। जो काम राजवर्ग के बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे, वह काम यह प्रन्थ करेगा। इससे भारत का शिर उंचा होगा।

भी वावा गुरुसुस्रसिंहभी का भवन भग्नतसर,

कार्तिक श्रुष्टा १५ सं० २००७

श्चार्यविद्या का सेवक भगवद्दन

# भूमिका

भारतीय आयों का प्राचीन संस्कृत वाङ्मय संसार की समस्त जातियों के प्राचीन बाङ्मय की अपेदा विशाल और प्राचीनतम है। अभी तक उस का जितना अन्वेषण, सम्पादन और मुद्रण हुआ है, वह उस वाङ्मय का दशमांश भी नहीं है। अत: जब तक समस्त प्राचीन वाङ्मय का मुसम्पा-दन और मुद्रण नहीं हो जाता, तब तक निश्चय ही उस का अनुसन्धान कार्य अधूरा रहेगा।

पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत वाष्ट्रमय का अध्ययन करके उस का इतिहास लिखने का प्रयास किया है, परन्तु वह इतिहास योरोपियन दृष्टि-कोण के अनुसार लिखा गया है। उस में यहूदी ईसाई पत्तपात, विकासवाद और आधुनिक अधूरे भाषाविज्ञान के आधार पर अनेक मिध्या करूपनाएं की गई हैं। भारतीय ऐतिहासिक परम्परा की न केवल उपेत्ता की है, अपितु उसे सर्वथा अविश्वास्य कहने की घृष्टता भी की है। हमारे कितपय भारतीय विद्वानों ने भी प्राचीन का म्म्य का इतिहास लिखा है, पर वह योरोपियन विद्वानों का अन्य अनुकरणमात्र है। इसलिये भारतीय प्राचीन वाष्ट्रमय का भारतीय पितहासिक परम्परा तथा भारतीय विचार यारा से कमबद्ध यथार्थ इतिहास लिखने की महती आवश्यकता है। इस त्रेत्र में सब से पहला परिश्रम तीन भागों में "वैदिक वाष्ट्रमय का इतिहास" लिखकर श्री० माननीय पं० भगवइत्तजी ने किया। उसी के एक अंश की पूर्त्त के लिये हमारा यह प्रयास है।

संस्कृत वाङ्मय में व्याकरणशास्त्र अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस का जो वाङ्गय इस समय उपलब्ध है वह भी बहुत विस्तृत है। इस शास्त्र का अभी तक कोई कमबद्ध इतिहास अंग्रेजी या किसी भारतीय अपश्चंश में प्रकाशित नहीं हुआ। चिरकाल हुआ सं० १९७२ में डा० बेलवेल्करणी का 'सिस्टमस् आफ दी संस्कृत प्रामर' नामक एक छोटा सा निबन्ध अंग्रेजी भाषा में छपा था। संवत् १९९५ में बंगला भाषा में श्री पं० गुरुपद हालदार कृत 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' नामक प्रन्थ का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। उस में गुख्यतया व्याकरणशास्त्र के दार्शनिक सिद्धान्तों

१. देखो श्री॰ पं॰ भगवद्त्तजी कृत 'भारतवर्ष का बृहद् इतिहास' भाग १ प्रष्ठ ३४ — ६८ तक 'भारतीय इतिहास की विकृति के कारण' नामक नृतीय अध्याय।

का विवेचन है, अन्त के भाग में कुछ एक प्राचीन वैयाकरणों का वर्णन भी किया है। अतः समस्त व्याकरण शास्त्र का कमबद्ध इतिहास लिखने का हमारा सर्व प्रथम प्रयास है।

इतिहास-शास्त्र की और प्रवृत्ति

आर्ष प्रन्थों के महान वेत्ता, महावैयाकरण आचार्यवर श्री ५० ब्रह्म-दत्तजी जिज्ञास की, भारतीय प्राचीन वाङ्मय श्रीर इतिहास के उद्भट वि-द्वान श्री ५० भगवहत्तजी के साथ पुरानी स्निग्ध मैत्री है। श्राचार्यवर जब कभी श्री माननीय परिष्ठत जी से मिलने जाया करते थे, तब वे प्रायः मुक्ते भी अपने साथ ले जाते थे। आप दोनों महानुभावों का जब कभी परस्पर मिलना होता था, तभी उनकी परस्पर अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर शास्त्रचर्चा हुआ करती थी । मुम्ते उस शास्त्रचर्चा के श्रवण से अत्यन्त लाभ हुआ। इस प्रकार अपने अध्ययन काल में सं० १९८६, १९८७ में श्री माननीय परिइत जी के संसगे में श्राने पर श्राप के महान पाण्डित्य का मुक्त पर विशेष प्रभाव पड़ा श्रीर भारतीय धाचीन प्रन्थों के सम्पादन तथा उनके इतिहास जानने की मेरी रुचि उत्पन्न हुई, वह रुचि उत्तरोत्तर बढती गई। स्त्राप की प्रेरणा से मैंने सर्व प्रथम दशपादी-उणादि-वृत्ति कः सम्पादन किया । यह प्रन्थ व्याकरण के वाङमय में ऋत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऋौर बहुत प्राचीन है। इस का प्रकाशन संवत् १९९९ में राज-कीय संस्कृत महाविद्यालय काशी की सरखर्ता भवन प्रकाशनमाला की श्रोर से हन्त्रा। श्रध्ययन काल में व्याकरण मेरा प्रधान विषय रहा. श्रारम्भ से ही इस में मेरी महनी रुचि थी। इसलिये श्री माननीय परिहत जी ने संवत् १९९४ में मुक्ते व्याकरण शास्त्र का इतिहास लिखने की श्रेरणा की । आप की प्रेरणानुसार कार्य शरम्भ कर देने पर भी कार्य की महत्ता, उस के साधनों का श्रमाव श्रीर श्रपनी श्रयोग्यता को देखकर श्रनेक बार मेरा मन उपरत हुआ, परन्तु आप मुक्ते इस कार्य के लिये निरन्तर प्रेरणा दंते रहे श्रीर अपने संस्कृत वाङ्मय के विशाल अध्ययन से संगृहीत एतद्प्रन्थं।पयोगी विविध सामग्री प्रदान कर मुक्ते सदा प्रोत्साहित करते रहे। आप की प्रेरणा और प्रोत्साहन का ही फल है कि अनेक विघ बाधात्रों के होते हुए भी मैं इस कार्य को करने में कथं चतु समर्थ हो सका।

इतिहास की काल-गणना

इस इतिहास में भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार भारतयुद्ध

को विक्रम से ३०४४ वर्ष प्राचीन माना है। भारतयुद्ध से प्राचीन आचारों के कालनिर्धारण की समस्या बड़ी जटिल है। जब तक प्राचीन युग-परिमाण का वास्तविक खरूप ज्ञात न हो जाए तब तक उनका काल निर्धारण करना सर्वथा असम्भव है। इतना होने पर भी हमने इस प्रन्थ में भारतयुद्ध से प्राचीन व्यक्तियों का काल दर्शाने का प्रयास किया है। इस के लिये हमने कृत युग के ४८००, त्रेता के ३६००, द्वापर के २४०० दिव्य वर्षों को सौरवर्ष मान कर काल गणना की है। इस लिये भारतयुद्ध से प्राचीन आचारों का इस इतिहास में जो काल दर्शाया है, वह उनके अम्तित्व का खल्पतम काल है। वे उस काल से अधिक प्राचीन तो हो सकते हैं, परन्तु अर्वाचीन नहीं हो सकते, इतना पूर्ण निश्चित है।

पाश्चात्य तथा उन के श्रनुकरण कर्ता भारतीय ऐतिहासिकों का मत है कि भारत में श्रायों का इतिहास ईसा से २५०० वर्ष से श्रायिक प्राचीन नहीं है। इस की श्रसत्यता हमारे इस इतिहास से भले प्रकार ज्ञात हो जायगी।

हमने श्रमी तक भारतीय प्राचीन इनिहास के सम्बन्ध में जितना विचार किया है उसके श्रनुसार भारतीय श्रायों का प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास लगभग १६००० वर्षों का निश्चित उपलब्ध होता है। उस इति-हास का श्रारम्भ वर्तमान चतुर्युगी के सत्ययुग से होता है। उससे पूर्व का इतिहास उपलब्ध नहीं होता। इस का एक महत्त्व पूर्ण कारण है। हमाग विचार है कि सत्ययुग से पृवे संसार में एक महान् जलप्नावन श्राया, जिस में प्रायः समस्त भारत जलमग्न हो गया था। उस जलप्नावन में भारत के कुछ एक महर्षि ही जीवित रहे। यह वही महान् जलप्नावन है जो भारतीय इतिहास में मनु के जलप्नावन के नाम से विख्यात है। इस भारी उथल पृथल मचा देन वाली महत्त्वपूर्ण घटना का उद्धेख न केवल भारतीय वाङ्मय में है, श्रिपतु संसार की सभी जातियों के

<sup>1.</sup> श्री पं० भगवद्दत्तजी कृत 'भारतवर्ष का इतिहास'' द्वितीय संस्कृष्ट १०५-२०९ । तथा रावबहादुर विस्तामणि वैद्य कृत 'महाभारत की मीमांसा' प्रष्ट ८९-१४० । २. तुलमा करो-सिस विंशतिपर्यम्ते कृत्सने नक्षत्रमण्डले । सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण वातं वातस् । सप्तिणां युगं होतद् विवयम संख्यमा स्मृतम् ॥ वायु पुराण भ० १९ श्लोक ४१९ । अन्यत्र विना विदय विशेषण के सावारण रूप में २७०० वर्ष कहा है ।

प्राचीन प्रन्थों में नृह अथवा नोह का जलप्लावन आदि विभिन्न नामों से स्मृत है। अतः इस महान् जलप्लावन की ऐतिहासिकता सर्वथा सत्य है। इस जलप्लावन का संसार के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह अभी अन्वेषणीय है।

आधुनिक भाषाविज्ञान

भारतीय प्राचीन वाक्मय के अनुसार संस्कृत भाषा विश्व की श्रादि भाषा है, परन्तु श्राधिनिक भाषाविज्ञानवादियों के मतानुसार संस्कृत भाषा विश्व की श्रादि भाषा नहीं है श्रीर उस में उत्तरोत्तर महान् परिव-र्धन हुआ है।

संवत् २००१ में मैंने पं० बेचरदास जीवराज दोशी की "गुजराती भाषा नी उत्कान्ति" नामक पुस्तक पढ़ी । उस में दोशी महोदय ने वैदिक संस्कृत श्रीर प्राकृत की पारस्परिक महती समानता दर्शाते हुए सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि वैदिक संस्कृत श्रीर प्राकृत का मूल कोई पागैतिहा-सिक प्राकृत भाषा थी। यद्यपि मैं उस से पूर्व आधुनिक भाषाविज्ञान के कई प्रनथ देख चुका था, तथापि उक्त पुस्तक के अवलोकन से मुक्ते भाषा-विज्ञान पर विशेष विचार करने की प्रेरण। मिली। तद्वसार मैंने दो ढाई वर्ष तक निरन्तर भाषाविज्ञान का विशेष अध्ययन और मनन किया। उस से मैं इस परिगाम पर पहुंचा कि आधुनिक भाषाविज्ञान का प्रासाद श्राधिकतर कल्पना की भित्ति पर खड़ा किया गया है। उसके अनेक नियम, जिनके आधार पर अपभंश भाषाओं के क्रमिक विकार और पारस्परिक संबन्ध का निश्चय किया गया है, अधूरे एकदेशी हैं। हमारा भाषाविज्ञान पर स्वतंत्र प्रन्थ लिखने का विचार है। उसमें हम आधुनिक भाषाविज्ञान के स्थापित किये गये नियमों की सम्यक आलोचना करेंगे। प्रसंगवश इस प्रनथ में भी भाषाविज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण नियम का अधूरापन दर्शाया है।

संस्कृत भाषा विश्व की आदि भाषा है या नहीं, इस पर इस प्रन्थ में विचार नहीं किया, परन्तु भाषाविज्ञान के गम्भीर अध्ययन के अनन्तर हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि संस्कृत भाषा में आदि (चाहे उस का आरम्भ कभी से क्यों न माना जाय) से आजतक यहिकंचित् परिवर्तन नहीं हुआ है। आधुनिक भाषाशास्त्री संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन

१, देखी प्रष्ठ १२, १३।

दर्शाते हैं, वे सत्य नहीं है। हां, आपाततः प्रतीत अवश्य होते हैं, परन्तु इस प्रतीति का एक विशेष कारण है और वह है-संस्कृत भाषा का हास । संस्कृत भाषा अतिप्राचीन काल में बहुत विस्तत थी । शनैः शनैः देशकाल और परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण म्लेच्छ अ।पाओं की स्त्रित हुई और उत्तरोत्तर उन की वृद्धि के साथ साथ संस्कृत भाषा का श्योगचेत्र सीमित होता गया। इसलिये विभिन्न देशों में प्रयुक्त होने वाले संस्कृतभाषा के विशेष शब्द संस्कृतभाषा से छप्त होगये। भाषाविज्ञानवादी संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन दर्शाते हैं वह सारा इसी शब्दलोप या संस्कृत भाषा के संकोच = हास के कारण प्रतीत होता है। वस्तुत: संस्कृत भाषा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। इमने इस विषय का विशद निरूपण इस प्रनथ के प्रथमाध्याय में किया है। अपने पत्त की सत्यता दर्शाने के लिये हमने १८ प्रमाण दिये हैं। हमें अपने विगत ३० वर्षे के संस्कृत अध्ययन तथा अध्यापन काल संस्कृत भाषा का एक भी ऐसा शब्द नहीं मिला जिस के लिये कहा जा सके कि अमुक समय में संस्कृत भाषा में इस शब्द का यह रूप था और तदुत्तर काल में इस का यह रूप होगया। इसी प्रकार अनेक लोग संस्कृत भाषा में मुख्ड आदि भाषाओं के शब्दों का अस्तित्व मानते हैं, वह भी मिध्या कल्पना है। वे वस्तुत: संस्कृत भाषा के ऋपने शब्द हैं श्रीर उस से विकृत मुगड श्रादि भाषाश्रों में प्रयुक्त होते हैं। इस विषय का संजिप्त निदर्शन भी हमने प्रथमान्याय के अन्त में कराया है।

### इतिहास का खेखन आर मुद्रण

में इस प्रनथ के लिये उपयुक्त सामग्री का संकलन संवत् १९९९ तक लाहीर में कर चुका था, और इस की प्रारम्भिक क्रपरंखा भी खुछ निर्धारित की जा चुकी थी। संवत् १९९९ के प्रध्य से संवत् १००२ के अन्त तक परोपकारिणी सभा, अजमेर के प्रस्थ-संशोधन कार्य के लिये अजमेर में रहा। इस काल में इस प्रन्थ के कई प्रकरण लिखे गए और भाषाविज्ञान का गम्भीर अध्ययन और मनन हुआ, इस के परिणाम स्वरूप इस प्रन्थ का प्रथम अध्याय लिखा गया। कई कारणों से संवत् २००२ के प्रारम्भ में परोपकारिणी सभा, अजमेर का कार्य छोड़ना पड़ा, अत: मैं पुनः लाहीर चला गया। वहां भी रामलाल कपूर

ट्रस्ट में कार्य करते हुए इस प्रम्थ के प्रथम भाग की चार पांच बार संझोधन के अनन्तर मुद्रणार्थ अन्तिम प्रति ( प्रेस कार्या ) तैयार की । श्री माननीय पिएडत भगवइत्तजी ने, जिनकी प्रेरणा और अत्यधिक सहयोग का फल यह प्रन्थ है, अपने व्यय से इस प्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था की । संवत् २००३ के अन्त में जब संपूर्ण पन्ताव में साम्प्रदायिक गड़-वड़ आरम्भ हो चुकी थी, इस का मुद्रण आरम्भ हुआ । साम्प्रदायिक चपद्रवों के कारण अनेक विन्न होते हुए भी आषाद संवत् २००४ तक इस प्रन्थ के १९ फार्म अर्थात् १५२ पृष्ठ छप चुके थे । श्रावण संवत् २००४ में भारत विभाजन के कारण लाहौर के पाकित्तान में चले जाने से इस प्रन्थ का मुद्रित भाग वहीं नष्ट हो गया । उसी समय मैं भी लाहौर से पुन: अजमेर आ गया ।

उक्त देशविभाजन से श्री माननीय परिस्तजी की समस्त सम्पत्ति, जो हेद लाख रूपए से भी ऊपर की थी, वहीं नष्ट हो गई। इतना होने पर भी आप किश्विन्मात्र हतोत्साह नहीं हुए और इस प्रन्थ के पुनर्मुद्रण के लिये बराबर प्रयत्न करते रहे। अन्त में आप और आप के मित्रों के प्रयत्न से फाल्गुन संवत् २००५ में इस प्रन्थ का मुद्रण पुन: प्रारम्भ हुआ। मैंने इस फाल में पूर्व मुद्रित अंश का, जिसकी एक कापी मेरे पास बच गई थी और शेष हस्तिलिखित प्रेस कापी का पुनः परिष्कार किया। इस नये परिष्कार से अन्थ का स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ बना और प्रन्थ भी पूर्वपेत्तया क्योदा हो गया।

इस प्रकार अनिर्वचनीय विप्रवाधाओं के होने पर भी श्री माननीय परिष्ठतजी के निरन्तर सहयोग और महान् प्रयक्ष से यह प्रथम भाग छपकर सज्जित हुआ है। इस के लिये मैं आप का अत्यन्त कृतक्ष हूं, अन्यथा इस प्रनथ का मुद्रण होना सर्वथा असम्भव था। इस प्रनथ का दूसरा भाग भी यथासम्भव शीघ प्रकाशित होगा, जिसमें शेष १७ अध्याय होंगे।

# स्वचप श्रुटि

विद्या की दृष्टि से अजमेर एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ। नगर है। यहां कोई ऐसा पुस्तकालय नहीं, जिस के साहाय्य से कोई क्यक्ति अन्वेषण कार्य कर सके। इसलिये इस प्रन्थ के मुद्रण काल में मुक्ते अधिकतर अपनी संगृहीत टिप्पणियों पर ही अवलम्बित रहना पढ़ा, तत्तत् प्रन्थ देखकर उनके झुद्राशुद्ध पाठों का निर्णय न कर सका। अतः सन्भव ई कुछ स्थलों पर पाठ तथा पते आदि के निर्देश में कुछ भूल होगई हो। किन्हीं कारणों

से इस भाग में कई जावश्यक जनुक्रमिएयां देनी रह गई हैं। कर्न्हें हम जराने भाग के जन्त में देंगे।

कृतज्ञता-प्रकाश

शाषे प्रत्यों के महाध्यापक, पद्वान्यप्रमाणक्क, महावैयाकरण श्राचा-यंदर श्री पृष्य पं बहादराजी जिज्ञास को जिनके चरणों में बैठकर १४ वर्ष निरन्तर श्राषे प्रन्यों का अध्ययन किया, भारतीय वाक्सय और इति-हास के श्रद्धितीय विद्वान् श्री माननीय पं भगवहराजी को जिन से मैंने भारतीय प्राचीन इतिहास का ज्ञान श्राप्त किया तथा जिन की श्रद्धिश प्रेरणा, उत्साहवर्धन श्रीर महती सहायता से इस प्रन्य के लेखन में क्यंचित् समर्थ हो सका तथा श्रन्य सभी पूच्य गुरुजनों को जिनसे श्रनेक विषयों का मैंने श्रध्ययन किया है, श्रनेकधा भित्तपुरःसर नमस्कार करता हूं।

इस प्रनथ के लिखने सांख्य-योग के महाप खिहत श्री उपवीरजी शास्त्री, दर्शन तथा साहित्य के ममेज विद्वान श्री पं० ईश्वरचन्द्रजी, पुरातत्त्वज्ञ श्री पं० सत्यश्रवाः जी एम० ए० श्री पं० इन्द्रदेवजी आचार्य, श्री पं० ज्योति:-स्वरूपजी और श्री पं० वाचस्पतिजी विमु ( बुलन्दशहर निवासी ) आदि धनेक महानुभावों से समय समय पर बहुविध सहायता मिली। मित्रवर श्री पं० महेन्द्रजी शास्त्री (भूतपूर्व संशोधक वैदिक यन्त्रालय, अजमेर) ने इस प्रनथ के प्रक्रसंशोधन आदि में ४२ फामे तक महती सहायता प्रदान की। उक्त सहयोग के लिये में इन सब्नुमहानुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हूं।

मैंने इस प्रन्थ की रचना में शतश: प्रम्थों का उपयोग किया है, जिन की सहायता के विना इस प्रन्थ की रचना सर्वथा असम्भव थी। इस- लिये मैं उन सब प्रन्थकारों का, विशेष कर भी पं० नाथूरामजी प्रेमी का जिनके 'जैन साहित्य और इतिहास प्रन्थ' के आधार पर आचार्य देवनन्दी और पाल्यकीर्ति का प्रकरण लिखा अत्यन्त आभारी है।

संवत् २००४ के देशविभाजन के अनन्तर लाहौर से अजमेर जाने पर आर्य साहित्य मण्डल अजमेर के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री माननीय बाबू मथुराप्रसादजी शिवहरे ने मण्डल में कार्य देकर मेरी जो सहायता की, उसे में किसी अवस्था में भी मुला नहीं सकता। इस के अतिरिक्त आपने मण्डल के 'फाइन आर्ट प्रिटिंग प्रेस' में इस प्रन्थ के सुन्दर मुद्रण की व्यवस्था की उसके लिये भी मैं आप का विशेष कृत्य हैं। स्वाध्याय सब से महान् "सत्र" है। अन्य सत्रों की समाप्ति जरावस्था में हो जाती है, परन्तु इस सत्र की समाप्ति मृत्यु से ही होती है। मैंने इस का व्रत अध्ययन काल में लिया था। प्रभु की कृपा से गृहस्थ होने पर भी वह सत्र अभी तक निरन्तर प्रवृत्त है। यह अनुसन्धान कार्य उसी का फल है। मेरे लिये इस प्रकार का अनुसन्धान कार्य करना सर्वधा असंभव होता, यदि मेरी पत्नी यशोदादेवी इस महान् सत्र में अपना पूरा सहयोग न देती। उसने आजकल के महार्घकाल में अत्यत्य आय में सन्तोष, त्याग और तपस्या से गृहभार संभाज कर वास्तविक रूप में सहधर्मिणीत्व निभाया अन्यथा मुक्ते सारा समय अधिक द्रव्योपार्जन की चिन्ता में लगाकर इस प्रारुष्य सन्न को मध्य में ही झोइना पड़ता।

#### चमा-याचना

बहुत प्रयक्त करने पर भी मानुष सुलभ प्रमाद तथा दृष्टिदोष आदि के कारणों से प्रन्थ में मुद्रण सम्बन्धी कुछ अञ्चिद्धयां रह गई हैं। अन्त के १६ फार्मों में ऐसी अञ्चिद्धयां अपेचाकृत कुछ अधिक रही हैं, क्योंकि ये फार्म मेरे काशी आने के बाद छपे हैं। छपते छपते अनेक स्थानों पर मात्राओं और अच्रों के दूट जाने से भी कुछ अञ्चिद्धयां हो गई हैं। आशा है पाठक महानुभाव इस के लिये चमा करेंगे।

ऐहिह्यप्रवरणश्चाहं नापवाद्यः स्वलन्नपि । नहि सद्वर्त्मना गच्छन् स्वलितेष्वस्यपोद्यते ॥

प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान मोती शील-- काशी मार्गशीर्षं -- सं० २००७ विदुषां वर्शवदः युधिष्टिरमीमांसकः

# संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास अध्यायानुकमणी

| १— संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति विकास और हास       | ****        | ••••    | १   |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|-----|
| २—व्याकरण-शास्त्र की उत्पत्ति और प्राचीनता      | ****        | ••••    | 85  |
| ३—पाश्चिनीयाष्ट्रक में अनुहिस्तित १३ प्राचीन आच | ार्य        | ••••    | طرن |
| ४ – पासिनीय अष्टाभ्यायी में स्मृत १० ऋाचार्य    | ****        | * * * * | 98  |
| ५—पायिनि और उसका शब्दानुशासन                    | ****        | ****    | १२९ |
| ६ — आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वा    | <b>म्</b> य | ****    | १६९ |
| ७—संप्रहकार व्याडि                              | ****        | ****    | १९४ |
| ८ ऋष्टाभ्यायी के वार्तिककार                     | ****        | ****    | २०९ |
| ९—वार्तिकों के भाष्यकार                         | ****        | ****    | २३० |
| ० — महाभाष्यकार पतः अलि                         | ••••        | ****    | २३४ |
| १९—महाभाष्य के २० टीकाकार                       | ••••        | • • • • | २५६ |
| १२—महाभाष्य प्रदीप के १५ व्याख्याकार            | ****        | ****    | ३०२ |
| १३—अनुपदकार और पदशेषकार                         | ****        | ****    | ३१२ |
| १४—श्रष्टाध्यायी के ४१ वृत्तिकार                | ****        | ****    | ३१४ |
| १५काशिका के ८ व्याख्याता                        | ***         | ••••    | ३६३ |
| ६—पाणिनीय न्याकरण के प्रक्रिया-प्रन्थकार        | ****        | ••••    | ३७५ |
| ८०-श्राचार्य पाणिनि से सर्वाचीन १५ वैयाकरण      | ****        | ****    | 384 |

# संस्कृत व्याकरण-शास का इतिहास

---CONNEDICOO---

#### पहला अध्याय

# संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास और हास

समस्त प्राचीन भारतीय वैदिक ऋषि-मुनि तथा आचार्य इस विषय में सहमत हैं कि वेद अपौरुषेय तथा नित्य हैं, परम कृपाल भगवान प्रति कल्प के आरम्भ में ऋषियों को वेद का ज्ञान देता है और उसी वैदिक ज्ञान से लोक का समस्त व्यवहार प्रचलित होता है। भारतीय इतिहास के अद्वितीय ज्ञाता परम ब्रह्मिष्ठ कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखा है—

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। आदौ वेदमयी दिन्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥

पाश्चात्य तथा तदनुगामी कतिपय एतदेशीय विद्वान् इस भारतीय ऐतिह्य-सिद्ध सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है — मनुष्य प्रारम्भ में साधारण पशु के समान था। शनैः शनैः उसके ज्ञान का विकास हुआ, और सहस्रों वर्षों के पश्चात् वह इस समुन्नत श्रवस्था तक पहुंचा। विकास-वाद का यह मन्तन्य सर्वथा कल्पना की भित्ति पर खड़ा है। श्रनेक परी-चाणों से सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के स्वाभाविक ज्ञान में नैमित्तिक ज्ञान के सहयोग के विना कोई उन्नति नहीं होती। इसका प्रत्यच प्रमाण संसार की श्रवनित को प्राप्त वे जङ्गली जातियां हैं जिनका बाह्य समुन्नत जातियों से देर से संसर्ग नहीं हुआ। वे आज भी ठीक वैसा ही पशु जीवन बिता रही हैं जैसा सैकड़ों वर्ष पूर्व था। बहु-विध परीच्चणों से विकासवाद का मन्तन्य श्रव श्रप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। श्रनेक पाश्चात्य विद्वान् भी शनैः शनैः

१. महाभारत शान्तिपर्व २३१। १६॥ राय श्री प्रतापचन्द्रं द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित, शकाब्द १८११। यह स्थेक वेदान्तसूत्र शाक्करभाष्य १।३।२८ में उद्धृत है।

इस मन्तव्य को छोड़ रहे हैं, और प्रारम्भ में किसी नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं। अतः यहां विकासवाद की विशेष विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है।

### लौकिक संस्कृत मापा की प्रश्रुत्ति

श्चारम्भ में भाषा का विकास लोक में किस प्रकार हुआ, इसका विकासवादियों के पास कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं है। भारतीय वाड्मय के अनुसार लौकिकभाषा का विकास वेद से हुआ। खायम्भुव मनु ने भारतयुद्ध से सहस्रों वर्ष पूर्व लिखा—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थास्च निर्ममे ॥

अर्थात् — ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में सब पदार्थों की संज्ञाएं, शब्दों के पृथक् पृथक् विभिन्न कर्म = अर्थे और शब्दों की संस्था = रचनाविशेष = सब विभक्ति वचनों के रूप, ये सब वैद के शब्दों से निर्धारित किये।

१. प्रक्षिप्तांश को छोड़ कर वर्तमान मनुस्मृति निश्चय ही भारत-युद्धकाल से बहुत पूर्व की है। जो लोग इसे विक्रम की द्वितीय शताब्दी की रचना मानते हैं, उन्होंने इस पर सर्वोक्कर से विचार नहीं किया।

२. मनु १।२१॥ तुळना करो—महासारत शान्ति० १३२ । २४, २६॥ मनु के क्षोक का मूल—सम्बेद शहरार तथा १०।१७।१ है।

३. निरुक्त में कर्म-शा•द अर्थ का वाचक है। यथा—'प्रतावन्तः सम।नकर्माणो भातवः'' (११२०) इत्यादि।

प्राची = पुरानी बाइवल में आदम की प्राणियों, पिक्षियों और अन्य वस्तुओं का नाम रखने वाला कहा है। उसके बहुत काल प्रशाद नोह का अल्यावन वर्णित है। यहुदी लोगों ने ब्रह्मा की आदम = आत्मभू कहा है और उन का नोह वैवस्तत मनु है।

वेद में शतशः शब्दों की निरुक्तियों और पदान्तरों के सामिष्य से बहुविध अर्थों का निर्देश उपलब्ध होता है। उन्हीं के आधार पर लोक में
पदार्थों की संज्ञाएं रक्की गईं। यदापि वेद में समस्त नाम और धातुओं
के प्रयोग उपलब्ध नहीं होते, और न उनके सब विभक्ति वचनों में रूप
मिलते हैं, तथापि कचित प्रयुक्त नाम शब्द से धातु की और आख्यात से
नाम शब्दों की कल्पना करके समस्त व्यवहारोपयोगी नाम आख्यात पदों
की सृष्टि की गई। शब्दान्तरों में कचित् प्रयुक्त विभक्तिवचनों के अनुसार
प्रत्येक नाम और धातु के तत्तद् विभक्तिवचनों के रूप निर्धारित किये गये।
इस प्रकार ऋषियों ने आरम्भ में ही वेद के आधार पर सर्वव्यवहारोपयोगी
अतिविस्तत भाषा का उपदेश किया। वही भाषा संसार की आदि व्यावहारिक भाषा हुई। वेद स्वयं कहता है—

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पश्चवो वदन्ति।

श्रर्थात् देवलोग जिस दिव्य वाणी को प्रकट करते हैं साधारण जन<sup>8</sup> उसी को बोलते हैं।

इस सिद्धान्त के अनुसार अतिविस्तृत प्रारम्भिक लौकिक भाषा में वेद के वे समस्त शब्द विद्यमान थे जो इस समय केवल वैदिक माने जाते हैं। अर्थात् प्रारम्भ में 'ये लौकिक शब्द हैं ये वैदिक' इस प्रकार का विभाग

१. देखी इस अन्य के द्वितीयाध्याय का आरम्भ ।

२. पाणिनीय अष्टाध्यायी की रचना न्यावहारिक संस्कृत आवा की प्रवृत्ति के बहुत अनन्तर हुई है। पाणिनीय न्याकरण मुख्यतया छी किक भाषा का न्याकरण है ( उस में वैदिक पदी का अन्वाख्यान गौणरूप से हं)। अत पव उसके ''संद्वायां खृत्वृजिधारि ॰" ( १। २। ४६ ) आदि सूत्रों से अन्वाख्यात पदीं का संद्वात्व छोक में ही समझता चाहिये। इसी प्रकार के कुछ पद वेद में भी मिलते हैं वे संद्वाख्य में नहीं है, क्योंकि छोक में जितनी संद्वारं रक्खी गई है वे वेद के पदीं से रखीं गई है, यह हम पूर्व कह चुक हैं। अतः वेद में कोई संद्वा शब्द नहीं हैं।

夏, 死0 5 | 200 | 22 ||

४, वेद में पशु शब्द मनुष्य प्रजा का नाचक है। अधर्ववेद में वधू के प्रति आधी-वांद मन्त्र है—वितिष्ठन्तां सातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पश्चो जायमानाः। अथर्व १४। २। २५॥

नहीं था। इसीलिये तलवकार संहिता तथा ब्राह्मण आदि के प्रवक्ता और पूर्वमीमांसा के रचयिता महर्षि जैमिनि ने लिखा है—

प्रयोगचोदनाभाषादर्थेकत्वमविभागात्। मी० ११३।३०॥ इस सूत्र की व्याख्या में शबरस्वामी लिखता है— य एव लौकिकास्त एव वैदिकास्त एव च तेषामधीः।

श्रातिविस्तृत प्रारम्भिक लोकभाषा कालान्तर में शब्द श्रीर श्रर्थ दोनों दृष्टियों से शनैः शनैः संकुचित होने लगी, श्रीर वर्तमान में वह श्रत्यन्त संकुचित हो गई। इसलिए मीमांसा का उपर्युक्त सिद्धान्त इस समय श्रयुक्त सा प्रतीत होता है। परन्तु पूर्वाचार्यों का यह सिद्धान्त सर्वथा सत्य था, यह हम श्रनुपद प्रमाणित करेंगे। शब्दार्थ सम्बन्ध के परम झाता यास्क मुनि (२००० विक्रम पूर्व) इसी सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। निरुक्त १।२ में लिखा है—

व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्याणीयस्त्वाच शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहा-रार्थे लोके । तत्र मनुष्यबद्दवताभिधानम् । पुरुषविद्याऽनित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वदे ।

श्रथीत् — शब्द के व्यापक श्रीर लघुभूत होने से लोक में ब्यवहार के लिये शब्दों से संज्ञाएं रक्खी गई। देवता = वेदमन्त्रों में श्रभिधान = श्रथं मनुष्यों में प्रयुक्त श्रथीं के सटश हैं। पुरुष की विद्या श्रनित्य होने से कर्म की संपृत्ति कराने वाले मन्त्र वेद में हैं।

इस लेख में यास्क ने लोक श्रीर वेद में शब्दार्थ की समानता तथा वेद का श्रपीरुषेयत्व स्वीकार किया है। लोक वेद में शब्दार्थ की समाजता स्वीकार कर लेने पर उभयविध पदों का ऐक्य सुतरां सिद्ध है। यास्क पुन: (१।१६) लिखता है—

अर्थवन्तः शब्दसामान्यात् ।

१. आधुनिक पाणिनीय शिक्षा की शिक्षामकाश्चिका के रचिता ने इस वचन की महाभाष्य के नाम से उद्धृत किया है। शिक्षासंग्रह, पृष्ठ ३८६।

२, स मन्त्रों वेदे देवताशब्देन गृक्षते । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदाविषयविचार, पृ० ६० । मीमांसक देवता को मन्त्रमयी मानते हैं । देखों ''अपि वा शब्दपूर्वत्वाद'' मी० ६ । १ । ६ की ब्याख्या ॥

श्रर्थात् — वैदिक शब्द श्रर्थवान हैं, लौकिक शब्दों के समान होने से। बाजसनेय प्रातिशाख्य में कात्यायन मुनि ने भी इसी मत का प्रतिपा-दन किया है। यथा —

न, समत्वात्।

अर्थात् — लौकिक श्रौर वैदिक शब्दों के समान होने से वैदिक शब्दों का स्वरसंस्कारनियम अभ्युदय का हेतु है यह ठीक नहीं।

इस सूत्र की व्याख्या में उवट और अनन्तदेव दोनों लिखते हैं -

य एव वैदिकास्त एव स्त्रीकिकास्त एव तेषामर्थाः (त एव चामीषामर्थाः — श्रनन्त)।

मीमांसा के लोकवेदाधिकरण में इस पर विस्तृत विचार किया है।

## क्या लौकिक और वैदिक पद पृथक् पृथक् हैं ?

गत २, ३, सहस्र वर्ष के अनेक विद्वान् लौकिक और वैदिक शब्दों में भेद मानते हैं। वे अपने पत्त की सिद्धि में निम्नलिखित दो प्रमाण उपिथत करते हैं—

(क) महाभाष्य के आरम्भ में लिखा है—केषां शब्दानां लौकि-कानां वैदिकानां च!

(ख) निरुक्त १३। ९ में लिखा है-

अथापि ब्राह्मणं भवति—सा व वाक् सृष्टा चतुर्घा व्यभवत्। एववेव लोकेषु त्रीणि [तुरीयाणि], पशुषु तुरीयम्। या पृथिव्यां साऽग्री सा रथन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये। या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनियत्नौ। अथ पशुषु। ततो या वागत्य-रिच्यत तां ब्राह्मणेष्वद्धः। तस्माद् ब्राह्मणा उभयीं वाचं वदन्ति, या च देवानां या च मनुष्याणाम् इति।

इस उद्धरण में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण देवों श्रीर मनुष्यों की उभय-विध वाणी का प्रयोग करते हैं।

निरुक्त में उद्धृत ब्राह्मण्पाठ का मूल अन्वेषणीय है। मैत्रायणी संहिता १।११।५ और काठक संहिता १४। ५ में इस से मिलता जुलता पाठ उपलब्ध होता है। वह इस प्रकार है—

मैत्रायणी संहिता
सा वै वाक् सृष्टा चतुर्धा व्यभवत्, एवु लोकेषु त्रीणि तुरीयाणि, पशुपु तुरीयम्, या पृथिव्यां साऽग्री सा रथन्तरे, यान्तरिक्के सा वाते सा वामदेव्ये, या
दिवि सा वृहति सा स्तनियत्नौ,
अथपशुपु,ततो या वागत्यरिच्यत
तां ब्राह्मणे न्यद्धुः,तस्माद् ब्राह्मण
उभयीं वाचं वदति यस्च वेद यस्च
न । या बृहद्रथन्तरयोर्थकादनं
तया गच्छति । या पशुषु तय

ऋते यज्ञं ....।

काठक संहिता

सा वाग्द्रष्टा चतुर्घा व्यभवत्, एषु लोकेषु त्रीण तुरीयाणि, पशुषु तुरीयम्, या दिवि सा बृहती सा स्तनियत्नो, यान्तरिक्षे सा वाते सा वामदेव्ये, या पृथिव्यां साग्नी सा रथन्तरे, या पशुषु, तस्या यदत्यरिच्यत तां बाह्मणे न्यद्धुः, तस्मात् ब्राह्मण उमे बाची वदति। दैवीं च मानुषीं च करोनित या बृहद्रथन्तरयोस्त या बृहद्रथन्तरयोस्त येनं यज्ञ आगच्छति या पशुषु तयर्ते यज्ञमाह।

इन उद्धरणों के अन्तिम पाठ से व्यक्त है कि यहां "दैवी" शब्द से बृहद्-रथन्तर आदि में गीयमान वैदिक ऋचाएं अभिन्नेत हैं। अन्त में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण दैवी वाक से यज्ञ में और पशुश्रों- = मनुष्यों की वाणी से यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार करता है। अतः महाभाष्य और निरुक्तादि के उपर्युक्त उद्धरणों में दैवी या वैदिक शब्द से आनुपूर्वी विशिष्ट मन्त्रों का महण है। वस्तुतः लौकिक और वैदिक पदों में कोई भेद नहीं है।

## संस्कृत भाषा की व्यापकता

संस्कृत वाङ्मय में यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि प्रत्येक विद्या का प्रथम प्रवक्ता त्रादि विद्वान ब्रह्मा था । यदापि उत्तर काल में ब्रह्मा पद

१ देखो पृष्ठ ३, टिप्पणी ४।

२. आयुर्वेद—''प्रजापतिरिश्वस्थाम्, प्रजापतिथे मह्या।'' चरक चिकित्सा० १।४॥ व्याकरण—''मह्या बृहस्पतेथ प्रोवाच।'' ऋकतन्त्र, प्रथम प्रपाठक के अन्त में ॥ ज्योतिष —''तरमाज्जगद्धितायेदं मह्मणा रचितं पुरा।'' नारद संहिता १।७॥ चपनिषद्—''तदैतद् मह्मा प्रजापतय उवाच।'' छान्दोग्य ८।१५॥ ''कावधेयः प्रजापतेः, प्रजापतिः मह्मणः।'' बृह्० ६।५।४॥ शिल्प — काच्यप संहिता के आरम्भ में, आनन्दाश्रम संस्क् ॥ राजनीति—महाआरत श्रान्तिपर्व ५।८।॥ धनुवेद—''माह्ममकामुदेरयत।'' रामा०

चतुर्षेद्विद् व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता रहा, तथापि आदिम ब्रह्मा निस्सन्देह एक विशेष ऐतिहा-सिद्ध व्यक्ति था। संस्कृत वाह्मय के अवलोकन से विदित होता है कि आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोस्शास्त्र आदि प्रत्येक विषय के आदिम प्रन्थ अत्यन्त विस्तृत थे। अतः संस्कृत वाह्मय के समस्त विभागों में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक तथा सर्वव्यव-हारोपयोगी साधारण शब्दों का स्वरूप उस समय निर्धारित हो चुका था। उत्तरोत्तर यथाक्रम मनुष्यों की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के हास के कारण प्राचीन, अतिविस्तृत प्रन्थ शनैः शनैः संदिप्त होने लगे। वर्तिमान में उपलब्ध प्रन्थ तत्तद् विषयों के अत्यन्त संदिप्त संस्करण हैं। अतः यह आपाततः मानना होगा कि वर्त्तमान काल की अपेत्ता प्राचीन, प्राचीनतर और प्राचीनतम काल में संस्कृतभाषा विस्तृत, विस्तृततर और विस्तृततम थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग लिखता है — प्राचीन काल के आरम्भ में शब्द भग्रहार बहुत था। अश्वद्दशास्त्र के प्रामाणिक

युद्धकाण्ड २४।४॥ धर्मशास्त्र — महाभारत शान्तिपर्व १०६। (२॥ इत्यादि, जिन्हें इस्र विषय की विशेष जिश्वासा हो वे श्री पं • भगवहत्त जी रचित भारतवर्ष के बृहद् इतिहास का द्वितीय भाग देखें।

- १, आयुर्वेद ''श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् '' स्वताहित्यायुष्ट्वमस्पने स्थरत्वच्यावलीक्य नराणां भूयोऽष्ट्धा प्रणीतवान् ।'' सुश्लत स्वस्थान ११२॥ अर्थशास्त्र— ''एवं कोकानुरोधेन शास्त्रमेतन्महिंधिकैः । संवित्तमायुर्विश्राय मर्त्यानां ह्रासमेत च ।'' हत्यादि, महाभारत शान्ति । ५१ । ८१ । ८१ । ६। ६। ६। ६० अर्थशास्त्र १११॥ नीतिशास्त्र— ''शतकक्षश्लोकमितं नीतिशास्त्रमध्योक्तवान् । अस्यायुर्मृष्ट्रावर्थं संक्षिप्ते तर्केविस्तृतम् ।'' शुक्रनीति ११२,४। व्याकरण— ''यान्युक्तहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणाणवात् । पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ।'' देववेष्यं, महाभारत टीकारम्भ । काम-शास्त्र— वात्स्यायन कामसृत्र १ । १ ५ –१६ ॥ मीमांसाभाष्य— प्रपञ्चहद्वयं, ट्रिवेण्ड्म संस्कृत पृष्ठ ३९ ॥
- २ भारतीय बाङ्मय के उपलभ्यमान संक्षिप्त ग्रन्थों को देखकर पाश्चात्य विद्वानीं को आश्चर्य होता है। आज यदि संस्कृत बाङ्मय के अति प्राचीन विस्तृत ग्रन्थ उपलब्ध होते तो पाश्चात्य विद्वानों की अनेक भ्रमपूर्ण ग्रिथ्या कल्पनाओं का निराकरण अनायास होजाता। पाणिनीय व्याकरण के विषय में पाश्चात्य विद्वानों की क्या भारणा है, इसका उद्देख हम पाणिनी के प्रकरण में करेंगे।

३. सूनसांग, भाग प्रथम, बार्ट्स का अनुवाद पृष्ठ २२१ ॥

श्राचार्य पतञ्जलि ने संस्कृतभाषा के प्रयोग विषय का उक्केख करते हुए लिखा है —

सर्वे बहवप्येते शब्दा देशान्तरे प्रयुज्यन्ते । न वैवोपलभ्यन्ते । उपलब्धी यत्नः क्रियताम् । महान् हि शब्दस्य प्रयोगविषयः। सरुः द्वीपा वसुमती, त्रयो लोकाः, चत्वारो वदाः साङ्गाः सरहस्याः बहुधा भिज्ञाः, एकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्रवस्मां सामवेदः, एकविशतिधा बाह्युच्यं, नवधाथवेलो वेदः, वाकोवाक्यम् , इतिहासः, पुरालम् इत्येतावाञ्छ्वदस्य प्रयोगविषयः।

पतःजलि से प्राचीन त्राचार्य यास्क ने लिखा है—

शवतिगतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भाष्यते । उ..... विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति । दातिर्रुवनार्थे प्राच्येषु । दात्रमुदीच्येषु । इ

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि किसी समय संस्कृतभाषा का प्रयोगत्तेत्र श्रात्यन्त विस्तृत था। यदि संसार की समस्त भाषात्रों के नवीन श्रीर प्राचीन स्वरूपों की तुलना की जाय तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि संसार की सब

<sup>9.</sup> पं॰ सत्यवत सामश्रमी ने पेतरेया छोचन पृष्ठ १२७ में 'सहस्रवतमां' का अर्थ सहस्र प्रकार का सामगान' किया है और 'सहस्रशाखा' अर्थ को अशुद्ध कहा है। यह उन की मूल है। भाष्यपाठ में ऋग् और अथर्व के साथ प्रकारार्थक 'धा' प्रत्यय का प्रयोग है। यनुः के साथ शाखा शब्द प्रयुक्त है। उपक्रम में स्पष्ट 'बहुधा भिन्नाः' बाहा है। अतः सहस्रवत्मां का अर्थ ''सहस्र प्रकार का'' करना चाहिये। अन्यथा वाक्य का साम- क्जस्य ठीक नहीं बनेगा। महाभारत में सामनेद को सहस्र शाखाएं स्पष्ट लिखी है— ''सहस्रशाखं यत्साम''। शान्तिपर्व ३४२।६७॥ कूम पुराण में भी लिखा है— सामवेद सहस्रण शाखानां प्रविभेद सः। पू॰ ५२।२०॥

२. महाभाष्य अ० १ पा० १ आ० १।

है. कम्बोज की आधुनि । वोलियों में अवति के विभिन्न अपश्रंश गति अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। देखी भारतीय इतिहास की रूपरेखा, दि० सं०, भाग १, पृष्ठ ५३३।

४. निरुक्त २।२॥ तुलना करो — 'ध्यतसिश्चातिमहति शब्दस्य प्रयोगिविषये ते ते राष्ट्रास्तत्र तत्र नियत्विषया दृश्यन्ते । तथ्या शवितिर्गतिकर्मा कन्वोजेष्वेव भाषितो अविति विकार एनमार्था आपन्ते राव हति । हम्मातिः सुराष्ट्रेषु, रहितिः प्राच्यमगेषेषु, गिमेमव त्वार्थाः प्रयुक्जते । दातिर्श्वनार्थे प्राच्येषु, बात्रमुदीच्येषु ।'' महासाष्य १।१।१॥

भाषात्रों का खादि मूल संस्कृत भाषा है। इन भाषात्रों के नये स्राह्म की अपेक्षा इनका प्राचीन स्राह्म संस्कृत भाषा के अधिक समीप था।

अब हम प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रदर्शित उपर्युक्त सिद्धान्त (संस्कृत का प्रयोग-चेत्र सप्तद्वीपा वसुमती था ) की पुष्टि में चार प्रमाण देते हैं—

- १. पाणिनीय व्याकरण में "कानीन" शब्द की व्युत्पित्त कन्या शब्द से की है और कन्या को कनीन व्यादेश कहा है। वस्तुतः कानीन की मूल प्रकृति कन्या नहीं है, कनीना है। इसका प्रयोग वेद में बहुधा मिलता है। परसीयों की धर्म पुस्तक व्यवेस्ता में कन्या के लिये "कइनीन" शब्द का व्यवहार मिलता है। यह स्पष्टतया वैदिक कनीना का अपभंश है। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ईरान में कन्या अर्थ में कनीना शब्द का प्रयोग होता था और उसी का व्यपभंश कइनीन बना।
- २, फारसी भाषा में तारा श्रर्थ में सितारा शब्द का श्रयोग होता है श्रीर श्रंभेजी में स्टार । इन दोनों का संबन्ध लौकिक संस्कृत में प्रयुज्यमान 'तारा' शब्द से नहीं हैं। वेद में इनकी मूल श्रकृति का प्रयोग मिलता है, वह है "स्नृ" शब्द। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर तृतीया बहुचनान्त "स्तृभिः" पद का व्यवहार तारा श्रर्थ में मिलता है। धितारा श्रीर स्टार की श्रकृति 'स्तृ' शब्द का श्रथमा का बहुचचन "स्तारः" पद है।
- 2, बहिन के लिये फारसी में "हमशीरा" शब्द प्रयुक्त होता है और श्रंभेजी में सिस्टर। संस्कृत में इन दोनों के मूल दो प्रथक शब्द हैं। "हमशीरा" का मूल "समकीरा" है। संस्कृत के सकार को फारसी में हकार होता है। यथा — सप्त = हफ्त, सप्ताह = हफ्ताह। च के आदि ककार का लोप हो गया और पकार को शकार। इसी प्रकार सिस्टर का संबन्ध खस्तु पद से विस्पष्ट है।

१. वैदिक सम्पत्ति पृष्ठ २६६ -- ३०३॥

२. बन्यायाः कनीन च। अद्य ० ४।१।११६॥

३. % २ १।४८।१॥ ८।६९।१४॥ जारः कलीनां पतिर्जनीनाम् (२० १।६६।४) आदि में नुद्का आगम नहीं हुआ ।

४. इ ओ मा तास्-चित् या कइनीनो ( संस्कृत छाया---सोमः ताश्चित् या: कनीना: ) इ ओम यहत ६।२३॥ छाडौर संस्क० पृष्ठ ५८ ।

४. ऋ । राइकापा राक्षारा। रारइदारशा इस्यादि ।

४. ऊंट को फारसी में "शुतर" कहते हैं और अंग्रेजी में "कैमल"! स्पष्ट ही इन दोनों के मूल पृथक पृथक हैं। संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र और फमेल दोनों कहते हैं। उष्ट्र के उ और प का विपर्यास होकर शुतर शब्द बनता है। इसी प्रकार कैमल का संबन्ध क्रमेल शब्द से है।

इस प्रकार वेद के आधार पर श्रित विस्तार को प्राप्त हुई संस्कृत भाषा मनुष्यों के विस्तार के साथ साथ देश काल और परिश्वितियों के विपर्यास तथा श्रायों के मूलप्रदेश = केन्द्र से दूरता की वृद्धि होने से शनैः शनैः विपरि-एगम को प्राप्त होने लगी। संसार में ज्यों ज्यों म्लेच्छता की वृद्धि होती गई त्यों त्यों संस्कृत भाषा का प्रयोग-चेत्र संकुचित होता गया। उसी के साथ साथ देश देशान्तरों में ज्यविश्वत संस्कृत भाषा के शब्दों का लोप होता गया। इस से संस्कृत भाषा श्रत्यन्त संकुचित हो गई। संस्कृत भाषा में किस प्रकार शब्दों का संकोच हुआ इस का सोपपित्तक निरूपण हम आगे करेंगे।

### आधुनिक भाषाशास्त्री और संस्कृत भाषा

प्राचीन भारतीय भाषाशास्त्र के पारङ्गत महामुनि पतः जिल, यास्त्र स्रोर स्वायम्भुव मनु के भाषाविषयक मत हम ऊपर दशा चुके। आधुनिक पाश्चात्य तथा योरोपीय शिक्षा-दीचित कतिपय भारतीय भाषाशास्त्री इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने विकासवाद के मतानुसार संसार की कुछ भाषाओं की तुलना कर के नृतन भाषा-शास्त्र की कल्पना की है। उस के अनुसार उन्होंने संस्कृत को प्राचीन मानते हुए भी उसे संसार की आदिम भाषा नहीं माना। उन का मत है— "प्रागैतिहासिक काल में संस्कृत से पूर्व कोई इतर भाषा बोली जाती थी। उसी में परिवर्तन हो कर संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई। उत्तरोत्तर काल में संस्कृत भाषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। सस्कृत भाषा को भविष्यत् में परिवर्तनों से बचाने के लिये पाणिनि ने अपने महान व्याकरण की रचना की। उस के द्वारा भाषा को इतना बांध दिया कि पाणिनि से लेकर आज तक उस में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।" अध्यापक बेचरदास जीवराज दोशी ने

१. अन्तिम तीन उदाहरण पं ० राजाराम निरचित स्नाध्याय-कुसुमाम्जल् से छिये हैं।

२. देखों, पृष्ठ ५ की टिप्पणी ४ पर महाभाष्य का तुल्नात्मक पाठ।

अपनी 'गुजराती भाषा नी उत्क्रान्ति' नामक व्याख्यानमाला में वैदिक भाषा से प्राकृत की उत्पत्ति मानी है। उन का लेख इस प्रकार है—

उक्त प्रकार जणावेलां अनेक उदाहरणो द्वारा एम सिद्ध करी शकाय एवं छे के व्यापक प्राकृतना प्रवाहनो सीधो संबन्ध वेदोनी जीवती मूल भाषा साथेज छे। न हीं के जेनु खरूप पाणिनि प्रभृति वैयाकरणोए निश्चित कर्यु छ एवी लौकिक संस्कृत साथे।

पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने संस्कृत वाङ्मय के प्राचीन प्रन्थों का अपने ढंग से तुलनात्मक अध्ययन करके स्वकल्पित भाषाशास्त्र के अनुसार उनका कालक्रम निर्धारित किया है। उस में मन्त्रकाल, ब्राह्मएकाल, उपनिषत्काल सूत्रकाल और साहित्यकाल आदि अनेक काल्पनिक कालिवभाग किये हैं। उनके द्वारा उन्होंने संस्कृत भाषा में यथाक्रम परिवर्तन दर्शाने का विफल प्रयास किया है। आधुनिक भाषाशास्त्रियों के द्वारा संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन बताया जाता है, वह उस के हास = संकोच के कारण प्रतीत होता है। संस्कृत भाषा में वस्तुतः कुळ भी परिवर्तन नहीं हुआ। यह हम अनुपद सिद्ध करेंगे।

#### नृतन भाषाशास्त्र की आलोचना

पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने संस्कृत भाषा की उत्पत्ति और विकास के विषय में जो मत निर्धारित किये हैं वे सर्वथा काल्पनिक हैं। भारतीय वाड्मय से उनकी किश्विन्मात्र पुष्टि नहीं होती। मीक, लैटिन, और हिटैटि श्रादि भाषाओं के जिस साहित्य के श्राधार पर वे नियमों की कल्पना करते हैं, वह साहित्य पुरातन संस्कृत साहित्य की श्रपेत्ता बहुत श्रवीचीन काल का है। तथा पाश्चात्यविद्वान जिस प्रागैतिहासिक काल की प्राकृत भाषा से संस्कृत की उत्पत्ति मानते हैं, उसका कोई स्वरूप उन्होंने अभी तक उपस्थित नहीं किया, श्रतः इन श्राधुनिक भाषाशास्त्रियों ने भाषावि-ज्ञान के जो नियम निर्धारित किये हैं, वे सर्वथा काल्पनिक और श्रधूरे हैं।

श्राधिनिक भाषाशास्त्र की श्रालोचना एक स्वतन्त्र महत्त्वपूर्ण विषय है। श्रतः उसकी विशेष श्रालोचना के लिये पृथक स्वतन्त्र प्रन्थ लिखने का हमारा विचार है। यहां हम उसके नियमों के श्रधूरेपन को दर्शाने के लिये एक उदाहरण उपस्थित करते हैं।

१. पृष्ठ ७४। तथा ७५-७७ तक ॥

न्तन भाषाविज्ञान का एक नियम है — वर्गीय द्वितीय और चतुर्थ वर्गा के स्थान में 'ह' का उच्चारण होता है, परन्तु 'ह' के स्थान में वर्गीय द्वितीय और चतुर्थ वर्ण नहीं होता ।'

यह नियम श्रोत्सर्गिक माना जा सकता है, एकान्त सत्य नहीं। कुछ अल्पप्रयोग ऐसे भी हैं जिन में 'ह' के स्थान में वर्गीय द्वितीय श्रीर चतुर्थ वर्णों का प्रयोग देखा जाता है। यथा—

- १ आधुनिक बोल चाल की भाषा में संस्कृत के 'गुहा' के अपभ्रंश 'गुफा' का प्रयोग होता है।
- २. पंजाबी में संस्कृत के 'सिंह' का उचारण 'सिंघ' होता है श्रीर गुरु-मुखी लिपि में 'सिंघ' ही लिखा जाता है।
- पंजाबी में भैंस के लिये संस्कृत के महिषी का अपभ्रंश "महि" और "मम" का प्रयोग होता है।
- ४—'दाह' का प्राकृत में 'दाघ' और 'नहुष' का पाली में 'नघुष' प्रयोग मिलता है।
- ५ संस्कृत के 'इह' शब्द के स्थान में प्राकृत में 'इध' का प्रयोग होता है।
- ६ चीनी भाषा में 'होम' के अर्थ में 'घोम' शब्द का व्यवहार होता है।

ये कुछ उदाहरण दिये हैं। इन से पाश्चात्य भाषाविज्ञान के नियमों का अधूरापन स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः ऐसे अधूरे नियमों के आधार पर किसी बात का निर्णय करना अपने आप को धोखे में डालना है। भारतीय शब्दशास्त्री पाणिनि और यासक अनेक शब्दों में 'ह' को घ, ढ, ध, भ आदेश मानते हैं। अष्टाध्यायी ८।४।६२ के अनुसार सन्धि में क्य से उत्तर हकार को घ, भ, ढ, ध और भ आदेश होते हैं। ऋग्वेद १।११।३ के अनुसार धनवाची मध शब्द मंह धातु से निष्पन्न होता है।

संसार में भाषा की प्रवृत्ति कैसे हुई इस विषय में आधुनिक भाषा-विज्ञान सर्वथा मौन है। उसकी इस में कोई गति नहीं। परन्तु भारतीय

१. भाषाविकान, श्री डा० संगलदेव जी कृत, प्र० संस्कृ० पृष्ठ १८२ ।

२. स्तोत्रभ्यो मंहते मधम । तुलना करो --- मधामिति धननाम, महतेर्दानकर्मण: । निरु १।७॥

इतिहास स्पष्ट शब्दों में कहता है — लोक में भाषा की प्रवृत्ति बेद से हुई है, और संस्कृत ही सब भाषाओं की आदि जननी तथा आदिम भाषा है। अधुनिक भाषाशास्त्री अपने अधूरे काल्पनिक भाषाशास्त्र के अनुसार इस तथ्य को स्वीकार न करें, तो इस में इतिहास का क्या दोष ? इतिहास सत्य विद्या है, और कल्पना कल्पना ही है।

# क्या संस्कृत प्राकृत से उत्पन्न हुई है ?

श्चनेक प्राकृत भाषा के पत्तपाती देववाणी के लिये संस्कृत शब्द का ज्यवहार देख कर कल्पना करते हैं कि संस्कृत भाषा किसी प्राकृत भाषा से संस्कृत की हुई है। इसीलिये प्राकृत के प्रतिपत्त में इसका नाम संस्कृत हुआ। यह कल्पना नितानत श्रशुद्ध है। इस में निम्न हेतु हैं—

१—संस्कृत से प्राग्भावी किसी प्राकृत भाषा की सत्ता इतिहास से सिद्ध नहीं होती, जिस से संस्कृत की निष्पत्ति मानी जावे।

२ — भाषा का स्वभावतः विकास नहीं होता, विकार होता है। अत एव पूर्वाचार्यों ने प्राकृत का सामान्य 'अपभ्रंश' शब्द से व्यवहार किया है।

३-भाषा विकार के निम्न दो नियम सर्वसम्मत हैं-

(क) भाषा का विकार प्रायः क्लिप्ट उच्चारण से सुगम उच्चारण की श्रोर होता है।

( ख ) संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मकता की ओर होता है।

यदि इन नियमों को ध्यान में रख कर संस्कृत और प्राकृत की तुलना की जाए तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राकृत भाषा की अपेद्धा संस्कृत भाषा का उचारण अधिक क्लिष्ट तथा संश्लेषणात्मक है, तथा प्राकृत का उचारण संस्कृत की अपेद्धा सरल और विश्लेषणात्मक है । अतः सरल उचारण और विश्लेषणात्मक प्राकृत भाषा से क्लिष्ट उचारण तथा संश्लेषणात्मक संस्कृत भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हां, क्लिष्ट और संश्लेषणात्मक संस्कृत से सरल और विश्लेषणात्मक प्राकृत की उत्पत्ति हो सकती है। अत एव अति प्राचीन भरत गुनि ने लिखा है—

१ मनुका पृष्ठ २ में उद्धृत ''सर्वेषां तुस नामानि · · · '' वचन । वेदभाषा अन्य सन भाषाओं का कारण है। सत्यार्थप्रकाश सप्तम समुद्धास, शताब्दी संस्क । भाग १, पृष्ठ ३१६।

### एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवर्जितम् । विश्वयं प्राकृतं पाठ्यं नानावस्थान्तरात्मकम् ॥

इस विवेचना से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा प्राकृत से प्राचीन है। श्रीर प्राकृत संस्कृत की विकृति है।

#### संस्कृत नाम का कारण

भारतीय इतिहास के ऋनुसार देववाणी का संस्कृत नाम इस कारण हुआ —

प्राचीन काल में देववाणी श्रव्याकृत श्रर्थात् प्रकृति-प्रत्यय श्रादि के विभाग से रहित थी। इसका उपदेश प्रतिपद पाठ द्वारा किया जाता था। इस प्रकार उसके ज्ञान में अत्यन्त परिश्रम तथा अत्यधिक कालचय होता था। अतः देवों ने उस समय के महान् शाब्दिक श्राचार्य इन्द्र से प्रार्थना की—श्राप शब्दोपदेश की कोई ऐसी सरल प्रक्रिया वतावें जिस से अल्प परिश्रम और अल्प काल में शब्द-बोध हो जावे। देवों की प्रार्थना पर इन्द्र ने देवभाषा के प्रत्येक शब्द को मध्य से विभक्त कर प्रकृतिप्रत्यय-विभाग द्वारा शब्दोपदेश की प्रक्रिया आरम्भ की। इसी प्रकृतिप्रत्यय-विभाग हृपी संस्कार द्वारा संस्कृत होने से देववाणी का दृसरा नाम संस्कृत हुआ।

श्वत एव द्राडी श्रपने काञ्याद्र्श में लिखता है --

### संस्कृतं नाम दैवी वाग् अन्वाख्याता महर्षिभिः ।१३।३॥

१. अ० १८, रहो० २॥ भरतनाट्यशास्त्र अतिप्राचीन आर्थकाल का ग्रन्थ है। केसकप्रमाद से इस में कहीं कहीं प्राचीन टीकाओं के पाठ सम्मिलित हो गये हैं। इसे करमनतया अर्थाचीन मानना भूल है।

२. बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसङ्खं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच । महामाध्य अ०१, पा०१, आ०१।

वाग्वे पराच्यव्याकृतावदत् । ते देवा इन्द्रममुवन् , इमां नो वाचं व्याकुर्विति ........ तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य क्याकरोत् । ते ० सं ० ६।३।७॥

तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छित्व प्रकृतिप्रत्ययविभागं सर्वत्राकरोत् । सायण ऋग्भाष्य उपोद्धात, पूना संस्कृ भाग १, १९०८ २६ ।

संस्कृते प्रकृतिप्रत्यवादिविभागैः संस्कारमापादिते .....। शिवाप्रकाश, शिक्षा-संग्रह, पृष्ठ ३ = ७।

भारतीय आर्ष वाङ्मय में देववाणी के लिये संस्कृत शब्द का व्यवहार वाल्मीकीय रामायण और भरतनाट्यशास्त्र में मिलता है। रामायण में उसका विशेषण 'मानुषी' लिखा है। पाणिनि भी अपने शब्दानुशासन में लौकिक संस्कृत के लिये "भाषा" शब्द का व्यवहार करता है। इससे स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा उस समय जन साधारण की भाषा थी।

#### किएत काल विभाग

यह सर्वथा सत्य है कि एक ही ज्यक्ति जब विभिन्न विषयों के मन्थों की रचना करता है, तो उन में विषयभेद के कारण थोड़ा बहुत भाषाभेद अवश्य होता है। पाश्चात्य विद्वान् अपने अधूरे भाषाविज्ञान के आधार पर इस सत्य नियम की अवहेलना करके संस्कृत वाङ्मय के रचनाकालों का निर्धारण करते हैं। वे उनके लिये मन्त्रकाल बाह्मणकाल, सूत्रकाल आदि अनेक कालविभागों की कल्पना करते हैं। संस्कृतवाङ्मय का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय वाङ्मय के इतिहास में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रदर्शित काल-विभाग कदापि नहीं रहा। पाश्चात्य विद्वानों ने विकासवाद के असत्य सिद्धान्त को मानकर अनेक ऐतिह्य-विरुद्ध कल्पनाएं की हैं। इम अपने मन्तव्य की पृष्टि में तीन प्रमाण उपस्थित करते हैं।

# शाखा, ब्राह्मण, कन्पसूत्र श्रीर श्रायुर्वेदसंहिताएं समान कालिक हैं

भारतीय इतिहास-परम्परा के अनुसार वेद की शाखाएं, ब्राह्मण-प्रन्थ, कल्पसूत्र (= श्रीतसूत्र, गृह्मसूत्र, धर्मसूत्र) श्रीर श्रायुर्वेद की संहिताएं श्रादि प्रनथ समानकालिक हैं। श्रथात जिन ऋषियों ने शाखा श्रीर ब्राह्मण प्रन्थों का प्रवचन किया, उन्होंने ही कल्पसूत्र श्रीर आयुर्वेद की संहिताएं रचीं। भारतीय प्राचीन इतिहास के परम विद्वान् श्री पं० भगवहत्त जी ने सर्वप्रथम इस सत्य सिद्धान्त की श्रोर विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट किया। उन्होंने श्रपने प्रसिद्ध विदेक वाङ्मय का इतिहास' भाग १ प्रष्ट २५१ पर न्याय वात्स्यायनभाष्य के निम्न दो प्रमाण उपस्थित किये हैं।

वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् । सुन्दरकाण्ड १०।१७॥

२. वि० १८। १, २५।।

इ. विभाषा भाषायाम् । ६।१।१७६॥

भारतीय वाङ्मय का प्रामाणिक श्राचार्य वात्स्यायन श्रपने न्याय-भाष्य २।१।६८ में लिखता है—

द्रष्ट्रप्रवक्तृसामान्याचानुमानम्—य एवाता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुर्वेदप्रभृतीनाम् ।

श्चर्यात् जो श्चाप्त-ऋषि वेदार्थ के द्रष्टा श्चौर प्रवक्ता थे वे ही आयुर्वेद के द्रष्टा श्चौर प्रवक्ता थे।

पुन: न्यायभाष्य ४।१।६२ में लिखा है-

द्रष्ट्रश्वकृत्सामान्या चाप्रामाण्यानुपपत्तिः । य एव मन्त्रब्राह्मण-स्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खिवतिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ।

अर्थात् जो ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा और ब्राह्मण मन्थों के प्रवक्ता थे वे ही इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र के प्रवक्ता थे।

इस सिद्धान्त की पुष्टि चरक प्रथमाध्याय से भी होती है। उसमें आयुर्वेद की उन्नित और प्रचार के परामर्श के लिये एकन्नित होने वाले कुछ ऋषियों के नाम लिखे हैं। अन्त में उन सब का विशेषण 'ब्रह्महान-स्य निधयः' दिया है। उन में से अनेक ऋषि शाखा, ब्राह्मण और धर्मशास्त्र आदि के रचियता थे। आयुर्वेद की हारीत संहिता के प्रवक्ता महर्षि हारीत के प्रयंशास्त्र इस समय उपलब्ध है। वेद की हारीत संहिता का उद्धेख अनेक वैदिक प्रन्थों में उपलब्ध होता है। अतः आचार्य वाल्यायन का उपर्युक्त लेख अत्यन्त प्रामाणिक है।

श्रव हम इसी प्राचीन ऐतिहा-सिद्ध सिद्धान्त की पुष्टि में न्यायभाष्य से पौर्वकालिक एक नया प्रमाण उपस्थित करते हैं। कुछ दिन हुए मीमांसा शावर भाष्य पढ़ाते हुए जैमिनि के निम्नसूत्र की श्रोर हमारा ध्यान श्राकृष्ट हुश्रा।

१ वास्त्यायन आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का हां नामान्तर है। यह अनेक प्रमाणों से सिक्क हो चुका है। इस विषय का एक सर्वथा नवीन प्रमाण हमने स्वसम्पादित दशपादी- उणादिवृत्ति के उपोद्धात में दिया है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का काल भारतीय पौराणिक कालगणनानुसार जो सत्य सिद्ध हो रहीं है विक्रम से लगभग १५०० वर्ष पूर्व है। पाइचास्य भेतिहासिक विक्रम से लगभग ३५० वर्ष पूर्व मानते हैं।

२. चरक स्त्रक्थान १।१३॥ ३. चरक स्त्रस्थान १।३०॥

१. तं । पा १४।१=॥ इस पर भाष्यकार माहिपेय लिखता है —हारीतस्यानार्य-स्य शाखिनः

जैमिनि शाखा श्रीर उस के ब्राह्मण के प्रवक्ता भारतयुद्धकालीन महा-मुनि जैमिनि ने पूर्वमीमांसा के कल्पसूत्र-प्रामाण्याधिकरण में लिखा है— अपि वा कर्तृसामान्यात् तत्प्रमाणमनुमानं स्यात् ।१।३।२॥

श्रथात्—कर्पसूत्रों = श्रौत, गृह्य श्रौर धर्म सूत्रों की जिन विधियों का मूल श्राम्नाय में नहीं मिलता वे श्रप्रमाण नहीं हैं। श्राम्नाय श्रौर कर्प सूत्रों के रचियता समान होने से श्राम्नाय में श्रनुक्त कर्पसूत्र की विधियों का भी प्रामाण्य है। श्रर्थात् जिन ऋषियों ने श्राम्नाय = वेद की शाखाश्रों श्रौर ब्राह्मण प्रन्थों का प्रवचन किया, उन्होंने ही कर्पसूत्रों की भी रचना की। श्रतः यदि उन का वचन एक प्रन्थ में प्रमाण है तो दूसरे में क्यों नहीं?

शबर श्रादि नवीन मीमांसक शाखा, श्राह्मण, श्रारायक श्रोर उप-निषद् सब को अपीरिषेय तथा वेद मानते हैं। अतः उन्होंने 'कर्तृसामान्यात्' पद का अर्थ 'श्रोतकर्म के अनुष्ठाता श्रोर स्मृति के कर्ता' किया है। परन्तु जैमिन वेद श्रोर श्राम्नाय में भेद मानता है। वास्यायनमुनि ने 'द्रष्ट्रप्रवक्तृसामान्याश्वापामाण्यानुपपत्तिः' के द्वारा धर्मशाखों का प्रामाण्य सिद्ध किया है। जैमिनि भी 'अपि वा कर्तृसामान्यात् तत्प्रमाणमनुमानं स्यात्' सूत्र द्वारा स्मृतियों का प्रामाण्य सिद्ध करता है। दोनों के प्रकरण तथा विषयप्रतिपादन-शैली की समानता से स्पष्ट है कि जैमिनि के 'कर्तृसामान्यात्' पद का अर्थ 'श्राम्नाय श्रोर स्मृतियों के समान रच-यता' ही है। ऐसी श्रवस्था में शाखा, श्राद्यण, श्रारण्यक, उपनिषद्, कल्पसूत्र श्रोर श्रायुर्वेद की श्रापसेहिताश्रों के प्रवचनकर्ता समान थे, श्रीर इन का एक काल में प्रवचन हुआ था यही मानना होगा। श्रत एव पाश्रात्य विद्वानों की कालविभाग की कल्पना सर्वथा प्रमाण्डान्य है।

#### संस्कृत भाषा का विकास

पूर्व लिख चुके हैं कि सृष्टि के श्रारम्भ में वेद के श्राधार पर लौकिक भाषा का विकास हुआ। वह भाषा श्रारम्भ में श्रत्यन्त विस्तृत थी। वेद

<sup>?</sup> जैमिनि ने 'वेदां इचे के संजित्तर्ष पुरुषा स्था" १।१।२७ के प्रकरण में बेद के अनित्यत्वदोध का ३१ वें सृत्र से समाधान कर के दिनीय पाद के प्रारम्भ में 'आम्नायस्य कियार्थत्वादानर्थन्यमतदर्थानां तस्मादानित्यमुच्यते' के प्रकरण में आस्त्राय के अनित्यत्व दोष और उस के समाधान का किस्पण किया है। यदि वेद और आम्नाय एक हो तो 'आम्नायस्य कियार्थत्वाद' सृत्र में आम्नाय प्रइण करना न्यथं होगा, न्योंकि वेद का प्रकरण अन्यवहित पूर्व विषयान है, और अनित्यत्व दोष का समाधान भी पुनरुक्त होगा।

के वे समस्त शब्द जिन्हें सम्प्रति 'छान्दस' मानते हैं उस भाषा में साधारण क्ष से प्रयुक्त थे। श्रर्थात् उस समय लौकिक वैदिक पदों का भेद नहीं था। पाणिनि से प्राचीन वैद की शाखा, ब्राह्मण, श्रारण्यक, कल्पसूत्र, रामायण, महाभारत ऋादि बन्धों में शतशः शब्द ऐसे विद्यमान हैं जिन्हें पाणिनीय वैयाकरण छान्दस या श्रार्थ मान कर साधु मानते हैं। महाभा-ष्यकार ने पाणिनीय सूत्रों में भी छान्दस कार्य माना है। निरुक्तकार यास्क मनि ने स्पष्ट लिखा है - 'कई लोकिक शन्दों की मूल प्रकृति - धात का प्रयोग वेद में ही उपलब्ध होता है। इसी प्रकार अनेक वैदिक शब्द विशद जीकिक धात् से निष्पन्न होते हैं। "इस संमिश्रण से स्पष्ट है कि जिन लौकिक शब्दों की मुल प्रकृति का प्रयोग केवल वेद में मिलता है उन का प्रयोग भाषा में कभी अवश्य रहा होगा। अन्यथा वैदिक धातु से निष्पन्न शब्दों का प्रयोग लोक में कैसे हो सकता है ? श्रीर लौकिक धातुश्रों से वैदिक शब्दों की निष्पत्ति कैसे हो सकती है ? इतना ही नहीं, प्राकृत भाषा में शतशः ऐसे प्रयोग विद्यमान हैं जिन का सीधा सम्बन्ध वैदिक माने जाने वाले शब्दों के साथ है। यदि उन वैदिक शब्दों का लोक में प्रयोग न माना जाय तो उन से अपभ्रंश शब्दों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपभ्रंशों की उत्पत्ति लोकप्रयुक्तपदों से ही होती है। इस से यह भी मानना होगा कि श्रपभ्रंश भाषात्रों की उत्पत्ति का त्रारम्भ उस समय हुत्रा, जब संस्कृत भाषा में वैदिक माने जाने वाले पदों का व्यवहार विद्यमान था। उस समय संस्कृत भाषा इतनी संदुचित नहीं थी जितनी सम्प्रति है। अतिपुरा काल में केवल दो भाषाएं थीं। मनु ने उन्हें त्र्यार्य भाषा श्रीर म्लेच्छ भाषा कहा है। इमाराः विचार है कि अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति त्रेता युग के श्रारम्भ में हुई।

पं० बेचरदास जीवराज दोशी ने 'गुजराती भाषा नी उत्क्रान्ति' पुस्तक में पृष्ठ '२-७४ तक प्राकृत श्रौर वैदिक पदों की तुलनात्मक कुछ सूचियां दी हैं। उन्होंने उन से जो परिग्णाम निकाला है उस से यद्यपि हम सहमत

१. अधापि मानिकेश्यो धातुश्यो नगमाः कृतो आध्यन्ते । दमूनाः क्षेत्रसाधा इति । अधापि नैगमेश्यो माविकाः । उष्णम्, इतामिति । २ । २ ॥ तुरुना करो — वरितरमा अविशेषणोपदिष्टः । स इतं चणा वर्ष इत्येवं विषयः । महाधाष्य ७ । १ । १६ ॥

२. पारम्पर्थादपभंशो विशुणेष्वभिधातृषु ।्वान्यपदीय १ । १४४ ॥

३. म्हेच्छवाचइचार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः । १०।४५॥

नहीं, तथापि प्रकृत विचार के लिये उन का कुछ श्रंश उद्भृत करते हैं। इस से पाठक हमारे मन्तव्य को भले प्रकार समक्त जायेंगे।

| लौकिक                                             | वैदिक        | प्राकृत  | लौकिक     | वैदिक     | प्राकृत      |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| इन्ति                                             | इनति         | हराइ     | अप्रगल्भ  | अपगल्भ    | श्चपगब्भ     |
| <b>मिन</b> सि                                     | भेदति        | भेदइ     | पत्या     | पतिना     | पइगा         |
| स्त्रियते                                         | मरति         | मरइ      | ाम्       | गोनाम्    | गुन्नम्      |
| ददाति                                             | दाति         | दाइ      | अस्मभ्यम् | श्रस्मे   | श्रद्धो      |
| द्धाति                                            | दाति         | धाइ      | यूयम्     | युष्मे    | तु <b>हो</b> |
| इच्छति                                            | इच्छते       | इच्छए    | त्रयागाम् | त्रीग्गम् | तिसह्म       |
| ईव्टे                                             | ईशो          | ईसए      | देवै:     | देवेभिः   | देवेहि       |
| श्रमथ्नात्                                        | मथीत्        | मथीञ     | नेतुम्    | [नेतवे]   | नेतवे        |
| त्रभूत्                                           | भूत          | भवीच     | इतरत्     | इतरं      | इतरं .       |
| 7                                                 | <b>ौ</b> किक | वैदिक    | संस्कृत   | ा प्रा    | कृत          |
| सलोप — स                                          | पृशन्य       | पृ शन्य  | स्पृहा    | पि        | हा           |
| हको ध-                                            | सह           | सध       | इह        | হ         | व            |
| ऋ को र — ऋजिष्ठम्                                 |              | रजिष्ठम् | ऋजु       | र         | <b>नु</b>    |
| श्रनुस्तारसे पूर्व हस्त-युवां युवं देवानां देवानं |              |          |           |           |              |

#### संस्कृतभाषा का हास

पूर्व लिखा जा चुका है कि संस्कृत भाषा प्रारम्भ में अति विस्तृत थी। संसार की समस्त विद्याओं के पारिभाषिक तथा सर्वन्यवहारोपयोगी शब्द इसमें वर्तमान थे। कोई भी छान्दस या आर्ष प्रयोग इस से बाहर न था। सहस्रों वर्षों तक यह संसार की एकमात्र बोलचाल की भाषा रही। उस अतिविस्तृत मूल भाषा में देश, काल और परिस्थित की भिन्नता तथा आर्थ संस्कृति के केन्द्र से दूरता के कारण शनै: शनै: परिवर्तन होने लगा, उसी परिवर्तन से संसार की समस्त अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई। यद्यपि इस परिवर्तन को प्रारम्भ हुए सहस्रों वर्ष बीत गये, और उन अपभ्रंश भाषाओं में भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक परिवर्तन हो गया, तथापि संस्कृतभाषा के साथ उनकी तुलना करने पर पारस्परिक प्रकृति विकृति भाव स्पष्ट प्रतीत होता है। इन अपभ्रंश भाषाओं के वर्तमान स्वरूप की अपेना प्राचीन स्वरूप संस्कृतभाषा के अधिक निकट था।

यास्कीय निरुक्त और पातञ्जल महाभाष्य से विदित होता हैं कि इस अतिमहती संस्कृत भाषा का प्रयोग विभिन्न देशों में बंटा हुआ था। यथा — आर्यावर्तदेशवासी गमन अर्थ में 'गम्लू' धातु का प्रयोग करते थे, सुराष्ट्रवासी 'हम्म' का, पाच्य तथा मध्यदेशवासी 'रंह' का और काम्बो 'शब' का। आर्यों में 'शब' धातु के आख्यात का प्रयोग नहीं होता, वे लोग उससे निष्पन्न केवल 'शव' शब्द का प्रयोग करते हैं। लवन = काटने के साधन (दंराती) के लिये क्तिजन्त या क्तिजन्त "दाति" शब्द का प्रयोग प्राग्देश में होता था, और ष्ट्रन्-प्रत्ययान्त "दान्न" शब्द उदीच्य देश में बोला जाता था। आजकल भी पश्जाबी भाषा में 'दान्न' का खीलिङ्ग 'दान्नी' शब्द का व्यवहार होता है। अत एव यास्क ने लिखा है—इस प्रकार देशभेद से बंट हुए प्रयोगों को ध्यान में रख कर शब्दों का निर्वचन करना चाहिये।

इस लेख से यह सुस्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के विभिन्न शब्दों का प्रयोग विभिन्न देशों में बँटा हुआ था। और उस देश में ज्यों ज्यों म्लेच्छता की यृद्धि होती गई त्यों त्यों वहां से संस्कृत भाषा का लोप होता गया, और उस उस देश में प्रयुक्त संस्कृतभाषा के विशिष्ट प्रयोग ल्वन होगये। इस प्रकार संस्कृत भाषा के प्रचार-चेत्र के संकोच के साथ साथ भाषा का भी महान संकोच होगया। यदि आज भी संसार की समस्त भाषाओं का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो संस्कृत भाषा के शतशः ल्वन प्रयोगों का पुनरुद्धार हो सकता है। महाभाष्यकार पत जिल भाषा के संकोच और विकार के इस सिद्धान्त से भले प्रकार विज्ञ था। वह लिखता है—

सर्वे खस्वव्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चैवोपलभ्यन्ते। उपलब्धौ यत्तः क्रियताम् । महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः। सप्तद्वीपा

१ पहम्मतीति पाठे हम्मति: कस्बोजेषु प्रसिद्धः इति । गण्डवाह टीका पृष्ठ २४५। महामाष्य से विरुद्ध होने के कारण टीकाकार का लेख अञ्चद्ध है।

२. अथापि प्रकृतय एवंबेषु भाष्यन्ते, विकृतय एकेषु । शवातिर्गतिवर्मा कम्बोजेब्वेव बाष्यते । .... विकारमस्यार्थेषु भाषन्त्रे शव शति । दातिर्रुवनार्थे प्राच्येषु, दात्रमु-दीच्येषु । निरुक्त २ । २ ॥ तथा पृष्ठ ⊏ टिप्पणी ४ में महाभाष्य का उद्धरण ।

३. प्रवंगकपदानि निर्मृयात् । निरुक्त २ । २ ॥

वसुमती .....। एतस्मिश्चातिमहति प्रयोगविषये ते ते राष्ट्रास्तत्र तत्र नियतविषया दश्यन्ते ।

यद्यपि महाभाष्यकार के समय में संस्कृतभाषा का प्रचार समस्त भूम-एडल में नहीं था, तथापि वह पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध होने वाले शब्दों का प्रयोगचेत्र सप्तद्वीपा वसुमती लिखता है, श्रीर उनकी उपलिध के लिये प्रेरणा करता है। इससे स्पष्ट है कि वह श्रपश्रंश भाषाश्रों की उत्पत्ति संस्कृत से मानता है, श्रीर उनके द्वारा संस्कृत भाषा से छप्त हुए प्रयोगों की उपलिध्ध के लिये प्ररणा करता है।

संस्कृतभाषा से शब्दों का लोप तथा भाषा का संकोच किस प्रकार हुआ इसका श्रित संचिप्त सप्रमाग्ग निदर्शन आगे कराते हैं—

१— भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तामदेव ने ६ । १ । ७७ की वृत्ति में एक वार्त्तिक लिखा है — इकां यण्भिन्यंवधानं व्याहिमालवयोशित वक्त-व्यम् । तदनुसार व्याहि श्रोर गालव श्राचार्यों के मत में 'दध्यत्र मध्वत्र' के स्थान में 'दध्यत्र मध्वत्र' प्रयोग भी होते थे । पुरुषोत्तमदेव से प्राचीन, जैनेन्द्र व्याकरण के व्याख्याता श्रभयनन्दी ने संग्रह के नाम से इस मत का उल्लेख किया है । है मचन्द्र ने स्वोपज्ञ बृहद्वृत्ति श्रोर पाल्य-कीर्ति ने स्वोपज्ञ श्रमोघवृत्ति में यण्-व्यवधान पच्च का निर्देश किया है । श्रतः यण्-व्यवधान पच्च में 'दिधयत्र मधुवत्र' श्राहि प्रयोग भी कभी लोक में साधु माने जाते थे, यह निर्विवाद है । तैत्तिरीय श्राहि शाखाश्रों में इस प्रकार के कुछ प्रयोग उपलब्ध होते हैं । बौधायन गृह्य में 'त्रयहे' के स्थान में 'त्रियह' का प्रयोग मिलता है । कैवल्य उपनिषद् १ । १२ में 'स्त्रयन्नपानादिविचित्रभोगैः' प्रयोग में यण्व्यवधान देखा जाता है । प्रतीत होता है कालान्तर में लोकभाषा में से यण्व्यवधान वाले प्रयोगों

१. महाभाष्य । अ०१ । पा १ । आ० १ ॥

२. इकां यण्मिन्यंवधानमेकेषामिति संग्रहः । जैनेन्द्र महावृत्ति १ । २ । १ ॥

३. केचित्त्विवर्णादिभ्यः परान् यरलवानिच्छान्तः । दिधयत्रः, तिरियङ्, मधुवत्रः, भूवा-दयः । हैम क्याक ० १ । २ । २१ ॥

४. शाकटायन व्या ० १ । १ । ७३ ॥ चिन्तामाणिकृत लघुवृत्ति — इको थाण्मिन्यंव-भानमित्येके । पृष्ठ २३ ।

५. त्रियहे पर्यवेते इथ । बौ ० गृह्य शेष ४ । २ ॥ पृष्ठ ३६२ ।

का लोप होजाने से पाणिनि ने यण व्यवधान पत्त का सात्तात निर्देश नहीं किया, परन्तु 'भूवाद्यो धातवः' सूत्र में वकार-व्यवधान का प्रयोग करते हुए यण्व्यवधान पत्त को स्वीकार अवश्य किया है।

कात्यायन के समय में यण व्यवधान वाले प्रयोगों का लोक में सर्वथा उच्छेद होगया। केवल प्राचीन वैदिक साहित्य में उनका प्रयोग सीमित रह गया। श्रतः उसने वैदिक प्रयोगों का साधुत्व दर्शाने के लिये 'इयडा-दिश्रकरणे तन्वादीनां छुन्दसि बहुलस्' वार्तिक बनाया, श्रीर उनमें इयङ् उवङ् की कल्पना की। परन्तु इससे 'भूवाद्यः' पद की निष्पत्ति नहीं हुई। श्रतः महाभाष्यकार को यहां श्रन्य हिष्ट कल्पनाएं करनी पड़ीं।

२—'न्यक्टु'" शब्द से विकार या अवयव अर्थ में 'अञ्' प्रत्यय करने पर पाणिनि के मत में 'नैयक्कवम्' प्रयोग होता है, परन्तु आपिशिल के मत में 'न्याक्कवम्' बनता है। श्वस्तुतः इन दोनों ति तिप्रत्ययान्त प्रयोगों की मूल प्रकृति एक न्यक्क शब्द नहीं हो सकता। न्यक्क शब्द 'नि + अक्कुं से बना है। पूर्व प्रदर्शित नियम के अनुसार सिन्ध होकर न्यक्कु और नियक्कु ये दो रूप बनेंगे। अतः नियक्कु से 'नैयक्कवम्' और न्यक्कु से 'न्याक्कवम्' प्रयोग उपपन्न होंगे। अर्थात् दोनों ति दित-प्रत्ययान्तों की दो विभिन्न प्रकृतियां किसी समय भाषा में विद्यमान थीं। उन में से यण्व्यवधान वाली 'नियक्कु' प्रकृति का । षा से उन्छंद हो जाने पर उत्तरवर्ती

१. अष्टा० १।३।१॥ २. महाभाष्य ६।४।७७॥

३. भूबादीनां बकारोऽयं मङ्गलार्थः प्रयुज्यते । महाभाष्य १ । ३ । १ ॥ अभयनन्दी ने पूर्वोक्त ( पृष्ठ २१, टि०२ ) संग्रह का वचन उद्भृत करके 'मङ्गलार्थः' के स्थान में 'छच्चणार्थः' पढ़ा है । जैनेन्द्र न्याक महावृक्ति १ । २ । १ ॥

४ कुरङ्गसदृशो विवटवदुविषाणः [सृगविशेषः ] । अष्टाङ्गहृदय हेमादिटीका स्वस्थान ३ । ५०॥

५. आपिशल्स्तु—न्यङ्कोनैन्भावं शास्ति, न्याङ्कवं चर्म । उज्जव उणादिशृत्ति पृष्ठ ११ ॥ तुल्ना करो—न्यङ्कोस्तु पृर्वे अङ्कतेजागमस्याभ्युदयाङ्कतां स्मरन्ति । यथाडु:—न्यङ्कोंः प्रतिषेधान्न्याङ्कवम् इति । वाक्यपदीय वृषभदेवटीका पृष्ठ ५५ । न्यङ्कोर्वेति केचित्, न्याङ्कवम् । प्रक्रिया कौधुदी भाग १, पृष्ठ ५१ । प्रक्रियासर्वस्व ताद्धित प्रकरण पृष्ठ ७२ । देसे सरस्वतीकण्ठाभरण का ''न्यङ्कोद्दन'' ( ७ । १ । २३ ) सूत्र ।

६. नावम्ने: । पश्चपादी उणादि १ । १७; दशपादी उणादि १ । १०२ ॥

वैयाकरणों ने दोनों तद्धित-प्रत्ययान्तों का संबन्ध एक न्यक्कु शब्द से जोड़ दिया।

३—गोपथ ब्राह्मण २। १। २५ में 'त्रैयम्बक' पद का प्रयोग मिलता है। वैयाकरण इस की निष्पत्त 'त्र्यम्बक' शब्द से मानते हैं। यहां भी 'त्रि+श्रम्बक' में पूर्वोक्त नियमानुसार संधि होने से 'त्रियम्बक' श्रौर 'त्र्यम्बक' दो शब्द निष्पन्न होते हैं। श्रवः त्रैयम्बक पद की निष्पत्ति 'त्रियम्बक' शब्द से माननी चाहिये। महाभाष्यकारन 'इयङादिप्रकरणे तन्वा-दीनां छुन्दिस बहुलम्' वार्तिक पर निम्न वैदिक उदाहरण दिये हैं—

तन्वं पुषेम, तनुवं पुषेम । विष्वं पश्य, विश्ववं पश्य । स्वर्गं लोकम्, सुवर्गं लोकम्। ज्यम्बकं यजामहे, त्रियम्बकं यजामहे ।

महाभाष्यकार ने यहां स्पष्टतया ज्यम्बक श्रौर श्रियम्बक दोनों पदों का पृथक पृथक प्रयोग दर्शाया है। वैदिक वाङ्ग्य के उपलभ्यमान प्रन्थों में कठ किपश्चल संहिता श्रोर बौधायन गृद्ध सूत्र में त्रियम्बक पद का प्रयोग मिलता है। महाभारत में भी त्रियम्बक पद का प्रयोग उपन्ध होता है। किलिदास ने कुमारसम्भव में त्रियम्बक श्रौर त्र्यम्बक दोनों पदों का प्रयोग किया है। शिवपुराण ६। ३। ७७ में भी त्रियम्बक पद प्रयुक्त है। इस प्रकार वैदिक तथा लौकिक उभयविध वाङ्मय में 'त्रियम्बक' पद का निर्वाध प्रयोग उपलब्ध होता है। इससे स्पष्ट है कि 'त्रैयम्बक' की मूल प्रकृति 'त्रियम्बक' है, त्र्यम्बक नहीं।

इसी प्रकार पाणिनीय गणपाठ ७। ३। ४ में पठित 'स्वर्' शब्द के उदाहरण काशिकावृत्ति में 'स्वर्भवः सीवः। अन्ययानां भमात्रे ढिलोपः। स्वर्गमनमाह सीवर्गमनिकः'' दिये हैं। तैत्तिरीय संहिता में 'स्वर्' के स्थान में सर्वत्र 'सुवर्' शब्द का प्रयोग मिलता है, अतः 'सीवः' का

१ न स्वास्थां पदान्तास्यां पूर्वी तुतास्थिमेच्। अष्टा० ७। ३। ३॥

२. महाभाष्य ६ । ४ । ७७ ।। १. अव देवं त्रियम्बकम्, त्रियम्बकं यजामहे । कापिष्ठल ७ । १० ॥ सम्पादक ने इस्तलेख के मूख 'त्रियम्बक' पाठ को बदलकर 'त्र्यम्बक' छापा है । देखों पृष्ठ ⊏७, टि० १, ३ ।

४ बी० गृष्ठकोष स्त्र ३ । १२, पृष्ठ २६६ । ५. येन देवस्त्रियम्बकः । शान्तिपर्व ९९ । ३३ ॥ कुम्मघोण संस्त्र । ६. त्रियम्बकं संयाभिनं ददर्श । ३ । ४४ ॥ •मकीर्यत क्यम्बकपादमुळे । ३ । ६१ ॥ ८. शत०८ । १ । २ । ५ ॥

संबन्ध 'सुवर्' द्यौर 'सौवर्गमनिकः' का 'सुवर्गमन' से मानना अधिक युक्त है।

हमारा विचार है पाणिनीय ज्याकरण में जहां जहां ऐच आगम का विधान किया है वहां सर्वत्र इस प्रकार की उपपत्ति हो सकती है। हमारे इस विचार का पोषक एक प्राचीन वचन भी उपलब्ध होता है। भगवान पत्र जिल ने महाभाष्य १।४।२ में पूर्वाचार्यों का एक सूत्र उद्गृत किया है—'टबोरचि वृद्धिप्रसङ्ग इयुवी भवतः'। इस का अभिप्राय यह है कि पूर्वाचार्य 'वि+आकरण+अण्' और 'सु+अश्व+अण्' इस अवस्था में युद्धि की प्राप्ति में यणादेश को वाधकर 'इय्' 'उव्' आदेश करते थे। अर्थान् वृद्धि करने से पूर्व 'वियाकरण' और 'सुवश्व' प्रकृति बना लेते थे और तत्पश्चान् वृद्धि करते थे।

प्रतीत होता है जब यणव्यवधान वाले पदों का भाषा से उच्छेद हो गया तब वैयाकरणों ने उन से निष्पन्न तद्धितप्रत्ययान्त प्रयोगों का संबन्ध तत्समानार्थक यणादेश वाले शब्दान्तरों के साथ कर दिया।

४—पाणिनि ने एक सूत्र रचा है—लोहितादि डाज्भ्यः क्यप्। तद्नुसार लोहितादिगण पठित 'नील हरित' त्रादि शब्दं से 'वा क्यवः' सूत्र से 'नीलायित नीलायते, हरितायित हरितायते' दो दो प्रयोग बनते हैं। इस सूत्र पर वार्तिककार कात्यायन ने लिखा है—लोहित डाज्भ्यः क्यष् वचनम्, भृशादि बित्रतराणि। अर्थात् लोहितादिगण पठित शब्दों में से केवल लोहित शब्द से क्यष् कहना चाहिय, शेष नील हरित आदि शब्द भृशादिगण में पढ़ने चाहियें।

भृशादिगण में पढ़ने से नील लोहित आदि से क्यङ प्रत्यय होकर केवल 'नीलायत लोहितायत' एक रूप ही निष्पन्न होगा। प्रतीत होता है पाणिनि के काल में नील हरित आदि शब्दों के दो दो प्रकार के प्रयोग होते थे, परन्तु वार्तिककार के समय इन के परस्मैपद के प्रयोग नष्ट हो गये। अत एव उसने लाहितादिगण में नील लोहित आदि शब्दों का पाठ व्यर्थ समक्त कर भृशादि में पढ़ने का अनुरोध किया। यदि ऐसा न माना जाय तो पाणिनि का लोहितादि गण का पाठ प्रमत्तपाठ होगा।

५ - महाभाष्य में अनेक स्थानों पर 'अविरविकन्याय' का उल्लेख

१. अष्टा० ३ | १ । १३ ।।

करते हुए लिखा है—'अवेर्मासम्' इस विम्रह में श्रवि शब्द से तिद्धितो-त्यित न होकर 'श्रविक' शब्द से तिद्धित प्रत्यय होता है, श्रीर 'आविक' प्रयोग बनता है।' यहां स्पष्ट श्राविक की मूल प्रश्नित श्रविक मानी है। परन्तु वैयाकरण उसका विम्रह श्रविकस्य मांसम्' नहीं करते, 'श्रवेर्मासम्' ऐसा ही करते हैं। यदि इसके मूल कारण पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट होगा कि लोक में श्राविक की मूल प्रश्नित 'श्रविक' का प्रयोग न रहने पर उसका विम्रह 'श्रविकस्य मांसम्' करना छोड़ दिया, श्रीर श्रवि शब्द से उसका सम्बन्ध जोड़ दिया। स्नीलिङ्ग श्रविका शब्द का प्रयोग ऋग्वेद १। १२६। ७; श्रथ्वे २०। १२९। १७ श्रीर ऋग्वेद खिल ५। १५।५ में मिलता है। श्रतः श्रविक शब्द की सत्ता में कोई सन्देह नहीं हो सकता।

६ — कानीन पद की सिद्धि के लिये पाणिनि ने सूत्र रचा है — कन्यायाः कनीन च। इसका अर्थ है — कन्या से अपत्य अर्थ में अरण् प्रत्यय होता है और कन्या को कनीन श्रादेश हो जाता है।

वेद में वालक अर्थ में 'कनीन' शब्द का प्रयोग असकृत् उपलब्ध होता है। अवेस्ता में कन्या अर्थ में कनीना का अपभंश 'कइनीन' का प्रयोग मिलता है। इस से प्रतीत होता है कि जिस प्रकार 'शवति' मूल प्रकृति का आर्यावर्तीय भाषा में प्रयोग न होने पर भी उस से निष्पन्न 'शव' शब्द का प्रयोग यहां की भाषा में उपलब्ध होता है उसी प्रकार कानीन की मूल प्रकृति कनीना का प्रयोग भी आर्यावर्तीय भाषा में न रहा हो, किन्तु उस से निष्पन्न कानीन का ज्यवहार आर्यावर्तीय संस्कृत भाषा में होता है। अवेस्ता में 'कइनीन' का ज्यवहार बता रहा है कि ईरानियों की प्राचीन भाषा में 'कनीना' पद का प्रयोग होता था। पाणिति प्रभृति वैया-करणों ने यहां की भाषा में कनीना का ज्यवहार न होने से उस से निष्पन्न

१. तत्र द्वयोः समानार्थयोरेकेन विमहोऽपरस्मादुत्पादिभिविष्यार्थिवरविकासायेन । तत्रयथा-अवेमासामिति विगृहय अविकशन्दादुत्पात्तिभवति गाविकामाति । ४। रिवाह्य ॥ ४। राहरू ॥

२. अष्टा० ४ । १ । ११६ ॥

४. पूर्व एन्ड ६, टि॰ ४ I

कानीन का संबन्ध तत्समानार्थक कन्या शब्द से जोड़ दिया । तदनुसार उत्तरकालीन वैयाकरण कानीन का विष्रह "क्रनीनाया अयत्यम्" न करके "कन्याया अयत्यम्" करने लगे अमेर कानीन की मूल प्रकृति कनीना को सर्वथा भूल गये । इस विवेचन से स्पष्ट है कि कानीन की वास्तविक मूल प्रकृति कनीना है, कन्या नहीं।

७—निरुक्त ९। २८ में लिखा है—धामानि त्रयाणि भवित । स्थानानि, नामानि, जन्मानीति । अनेक वैयाकरण निरुक्तकार के "त्रयाणि" पद को असाधु मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है। त्रि शब्द का समानार्थक 'त्रय' स्वतन्त्र शब्द है। वैदिक अन्थों में इसका प्रयोग बहुधा मिलता है। लौकिक संस्कृत में त्रि शब्द के षष्ठी के बहुत्रचन में "त्रयाणाम्" प्रयोग होता है। पाणिनि ने त्रय आदेश का विधान किया है। वेद में "त्रीणाम्, त्रयाणाम्" दोनों प्रयोग होते हैं। इन में स्पष्टतया "त्रीणाम्" त्रि शब्द के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और "त्रयाणाम्" त्रय शब्द का। त्रि और त्रय दोनों समानार्थक हैं। प्रतीत होता है त्रि शब्द के षष्ठी का बहुवचन "त्रीणाम्" का प्रयोग लोक में लप्त होगा, उसके स्थान में तत्समानार्थक त्रय का "त्रयाणाम्" प्रयोग व्यवहृत होने लगा और त्रय की अन्य विभक्तियों के प्रयोग नष्ट हो गये।

८—पाणिन ने षष्ठगन्त से तृच् और अक शत्ययान्त के समास का निषेध किया है १। परन्तु स्वयं 'जनिकर्तुः श्रकृतिः' 'तत्त्रयोजको हृतुश्च" आदि में समास का प्रयोग किया है। इस विषय में दो कल्पनाएं हो सकती हैं। प्रथम—पाणिनि ने सूत्रों में जो तृच् और अक

१. तुळना करो — अद्याणा नामानि त्रयाणि । स्त्रामी दयानन्द सरस्वती कृत उणादि कोष १ । १३२ ॥ २. ऋग्वेद १० । ४५ । २ ॥ यजुर्वेद १२ । १६ ॥

इ. त्रेख्यः। अष्टा ७ , १ । ५३ ॥

<sup>🧓 😮</sup> काशिका 🧕 । १ । ५३--- त्रीणामित्यपि भवति ।

५. काशिकार । र । १६ त ६. अच्टा० ५ । ४ । ३० ॥

७.४ व्यक्टा ॰ १ । ४ । ५५ ॥ द. देखो भामह का अलंकार ३।३६,३७॥ कात्यायन भी ३ । १ । २६ के ''स्वतन्त्रप्रयोजकत्वात्'' इत्यादि वार्तिक में समस्त निर्देश करता है।

प्रत्ययान्त के समास का प्रयोग किया है वह अगुद्ध है। दूसरा—
तृच् और अक प्रत्ययान्त का षष्ठचन्त के साथ समास ठीक है, परन्तु
पाणिनि ने अल्प प्रयोग होने से उस का समास पत्त नहीं दर्शाया। इन
में द्वितीय पत्त ही युक्त हो सकता है। क्योंकि पाणिनीय सूत्रों में अनेक
ऐसे प्रयोग हैं जो पाणिनीय शब्दानुशासन से सिद्ध नहीं होते। पाणिनि
जैसा शब्दशास्त्र का प्रामाणिक आचार्य अपशब्दों का प्रयोग करेगा, यह
कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती। वस्तुतः ऐसे शब्द प्राचीन भाषा में प्रयुक्त
थे। रामायण महाभारत आदि में तृच् और अक प्रत्ययान्तों के साथ षष्ठी
का समास प्रायः देखा जाता है। अष्टाध्यायी में अनेक आपवादिक नियम
छोड़ दिये हैं। अत एव महाभाष्यकार ने लिखा है—नैकमुदाहरणं
योगारमभं प्रयोजयाति।

९—पाणिनीय व्याकरणानुसार 'बध' धातु का प्रयोग आशिषि लिंड, उल्ड, अधीर क्युन् प्रत्यय के अतिरक्ति नहीं होता। नागेश महाभाष्य २। ४। ४३ के विवरण में स्वतन्त्र वध धातु की सत्ता का प्रतिष्ध करता है। परन्तु वैशेषिक दर्शन में 'बधित' और आपस्तस्य यज्ञपरिभाषा में 'बध्यन्ते' प्रयोग उपलब्ध होता है। काशिका ७।३।३५

- १. सूत्रवार्तिकभाष्येषु दृश्यते चापशब्दनम् · · · · ः तन्त्रवार्तिक, शावरभाष्य पूना संस्कृ० भाग १, पृष्ठ २६० ।
- २. यथा---पुराण ४।३।१०५, सवेनाम १।१।२७, अन्थवाची-- वाक्षण शब्द ४।३। १०५, इत्यादि । वैयाकरण इन्हें निषातन ( पाणिनीय-व्यवहार ) स साधु मानते हैं ।
- ३. महाभाष्य ७।१।६६॥ तुलना करो—नंकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयित । महा-भाष्य १।१।१२,४१॥३।१।६७॥ भर्नृहरि ने लिखा है—''संशा और परिभाषा सूत्र एक प्रयोजन के लिये नहीं बनाये जाते, प्रयोगसाधकसूत्र एक प्रयोजन के लिये भी रचे जाते हैं।' (भाष्यदीका १।१।४१) यह कथन सर्वाश में ठीक नहीं। महाभाष्य ७।१।६६ के उपर्युक्त पाठ से स्पष्ट है कि एक उदाहरण के लिये प्रयोगसाधक सूत्र रचा ही जावे यह आवश्यक नहीं है। तुलना करो—नैकमुदाहरणं हस्वग्रहणं प्रयोजयित। महाभाष्य ६।४।३॥
  - ४. इनो वध लिङि । अष्टा १ राप्ताप्तरा।
  - ५. छुङि च, आत्मनेपदेध्वन्यतरस्याम् । अष्टा० २।४।४३,४४॥
  - इ. हनो वध च । उणा० २।३८॥ ७. स्वतन्त्रो वधधातुस्तु नास्त्येव ॥
  - c. न तस्य कार्यं करणं च वधति १।१।१२॥
  - ह. प्रकरणेन विधयो वष्यन्ते रारारणा

में वामन स्वतन्त्र वध धातु की सत्ता स्वीकार करता है। इससे स्पष्ट है कि कभी वध धातु के प्रयोग सब लकारों तथा सब प्रक्रियाओं में होते थे।

१०— भट्टोजिदी चित ने शब्दकौरतुभ १।१।२७ में लिखा है— चाक-वर्मण श्राचार्य के मत में 'द्वय' शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती थी।' तद्तुसार 'द्वये, द्वयस्मै, द्वयस्मात्, द्वयेषाम्, द्वयस्मिन्' प्रयोग भी साधु थे। परन्तु पाणिनि के व्याकरणानुसार 'द्वय' शब्द की केवल प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। माघ किव ने शिशुपालवध में 'द्वयेषाम्' पद का प्रयोग किया।

११—प्राकृत भाषा में देव आदि अकारान्त पुलिक्क शब्द के तृतीया विभक्ति के बहुवचन में 'देवेहि' आदि प्रयोग होते हैं। श्र अर्थात् 'भिम्' को 'थेम्' नहीं होता। प्राकृत के नियमानुसार 'भिम्' के भकार को हकार होता है, और सकार का लोप हो जाता है। अपभ्रंश शब्दों की उत्पत्ति लोक प्रयुक्त शब्दों से होती है, अतः प्राकृत के 'देवेहि' आदि प्रयोगों से सिद्ध है कि कभी लौकिक संस्कृत में 'देवेभिः' आदि शब्दों का प्रयोग होता था, वेद में 'देवेभिः, कर्णोभिः' आदि प्रयोग प्रसिद्ध हैं। पाणिनीय व्याकरणानुसार लोक में 'देवेभिः' आदि प्रयोग प्रसिद्ध हैं। पाणिनीय व्याकरण केवल लौकिक भाषा का व्याकरण है, परन्तु उसमें 'भिम् ऐस् वा' सूत्र उपलब्ध होता है। इस के अनुसार लोक में 'देवेभिः, देवैः' आदि रोनों प्रकार के प्रयोग सिद्ध होते हैं। बौधायन धर्मसूत्र १६।२२ में एक प्राचीन श्लोक उद्धत है। उस में 'तेभिः' और 'तेः' दोनों पद एक साथ प्रयुक्त हैं। कातन्त्र के टीकाकारों ने इस बात को न समक्त कर 'भिम् एस् वा' सूत्र के अर्थ में जो हिए कल्पना की है, वह चिन्त्य है।

१.विधिः प्रकृत्यन्तरं व्यव्जनान्तोऽस्ति ॥ तुलना करो — विधिः प्रकृत्यन्तरम् । जन शाकटायन लघुकृत्ति ४।२।१२२ ॥

२. यत्तु कश्चिदाह चाऋवर्मणश्याकरणे द्वयपदस्यापि सर्वनामताभ्युपगमात् ... ...।

रै. अष्टा० १।१।२२ ॥ ४. व्यथां द्रयेषाभिष मेदिनीभृताम् । १२।१३ ॥ हेमचन्द्र इसे अपपाठ मानता है । देखी ईमन्या० बृहद्वृत्ति पृष्ठ ७४।

भ. मिसी हि । वाररुच प्राकृतप्रकाश ४।४ । यथा -- सिद्धेहि णाणाविधेहि, हिस्-गुनिदेहि हत्यादि । भास नाटक-चक्र १९४ ॥

६. २।१।१८॥ ७.मृगैः सह पारिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । तैरेव सदृशी इतिः प्रत्यकं स्वर्गकक्षणम् ॥

कातन्त्र किसी श्रत्यत्त प्राचीन व्याकरण का संनिप्त संस्करण है, यह हम श्रागे कातन्त्र के प्रकरण में सप्रमाण दर्शाएंगे। श्रत: उस में इझ प्राचीन श्रंश का विद्यमान रहना खाभाविक है।

१२—कातन्त्र व्याकरण के 'अर् डो' सूत्र' की वृत्ति में दुर्गसिंह लिखता है—योगविभागात् पितरस्तर्पयामः। ऋशीत्-'अर्' का योग-विभाग करने से शस् परे रहने पर ऋकारान्त शब्द को 'ऋर्' श्रादेश होता है। यथा—पितरस्तर्पयामः। वैदिक अन्थों में ऐसे प्रयोग बहुधा उपलब्ध होते हैं, परन्तु लौकिक भाषा के व्याकरणानुसार ऐसे प्रयोगों का साधुत्व दर्शाना श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। दुर्गसिंह ने श्रवश्य यह बात प्राचीन वृत्तियों से ली होगी।

१३—पाणिनि जिन प्रयोगों को केवल छान्द्स मानता है उन के लिये सूत्र में 'छुन्द्रसि, निगमे' आदि शब्दों का प्रयोग करता है। अतः जिन सूत्रों में पाणिनि ने विशेष निर्देश नहीं किया, उन से निष्पन्न शब्द अवश्य लोक भाषा में प्रयुक्त रहे होंगे। पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में चार सूत्र पढ़ता है—

## वर्वणस्त्रसायनञः। भघवा बहुलम्। दीधीवेवीटाम्। इन्धिभवतिभ्यां च।

प्रथम दो सूत्रों से 'अर्वन्ती अर्वन्तः, मधवन्ती मधवन्तः' आदि प्रयोग निष्पन्न होते हैं। पतः जिल इन सूत्रों को छान्दस मानता है। कातन्त्रन्याकरण में उपर्युक्त प्रयोगों के साधक 'अर्वन्नविन्तिरसावनञ्ज,' सौ च मधवान मधवा' सूत्र उपलब्ध होते हैं। कातन्त्र केवल लौकिक संस्कृत का न्याकरण है और वह भी श्रत्यन्त संद्यिप्त। श्रातः उस में इन सूत्रों के विद्यमान होने और पाणिनीय सूत्रों में 'छन्दिस' पद का प्रयोग न होने से स्पष्ट है कि 'अर्वन्ती' आदि प्रयोग कभी लौकिक संस्कृत में विद्यमान थे। श्रत एव कातन्त्र की दृत्तिटीका में दुर्गसिंह लिखता है—

१. राशह्या

२. अष्टी० ६।४।१२७॥

३. अष्टा० ६।४।१२८।

४. 레팅[ 0 11111]

प्र. अष्टा० शारादा।

६. अर्वणस्तु मदीनमा न शिष्यं छान्दसं हि तत्। महाभाष्य ६।४।१२७,१२८॥

७. कातन्त्र राहाररा। ८. कातन्त्र राहारके।।

स्त्रुन्दस्येती योगाविति भाष्यकारो भाषते। शर्ववर्भणो वस्त्रनाद् भाषायामप्यवसीयते। तथा च — मधवद्वृत्रलज्जानिदाने ऋथीकृत-प्रमहमर्वनां वज इति दश्यते।

अर्थात् — महाभाष्यकार इन सूत्रों को छान्दस मानता है, परन्तु शर्व-वर्मा के वचन से इन शब्दों का प्रयोग भाषा में भी निश्चित होता है। जैसा कि 'मधबदुवृत्र' श्रादि श्लोक में इन का प्रयोग उपलब्ध होता है।

पाणिनि के अन्तिम दो सूत्रों में दीधीक वैवीक और इन्धी धातुओं का निर्देश है। महाभाष्यकार इन्हें छान्दस मानता है। कातन्त्र के 'दीधीवेच्योध, परोक्षायामिनिधश्विधिप्रनिधदम्भीना गुणं' सूत्रों में इन धातुओं का उड़ेख मिलता है। प्रथम सूत्र की वृत्ति में दुर्गसिंह ने लिखा है— छान्दसावेती धातू इत्यके । इस पर त्रिलोचनदास लिखता है—

छान्दसाविति। शर्ववर्मणस्तु वचनाद् भाषायामप्यवसीयते। नहा

यं छान्दसान् शब्दान् व्युत्पाद्यतीति । ६

श्रर्थात् — भाष्यकार के मत में दीधी इ वेवी इ छान्दस धाहुएं हैं, परन्तु शर्ववर्मा के बचन से इन का लौकिक संस्कृत में भी प्रयोग निश्चित होता है, क्योंकि शर्ववर्मा छान्दस शब्दों का ब्युत्पादन नहीं करता है।

श्राचार्य चन्द्रगोमी ने श्रापने व्याकरण के लौकिक भाग में 'लिटी-

१. कान्तत्रवृत्ति परिगिष्ट, पृष्ठ ४१३ ।

२. दीधीवेश्योदछन्दोविषयत्वातः । महाभाष्य १।१।६॥ इन्धेदछन्दोविषयत्वाद् । महाभाष्य १।२।६॥ इरदत्त भाषा में भी इन्धे का प्रयोग मानता है । वह लिखता है— एवं तार्हि कापनार्थभिन्धिमहणं—एतज्ज्ञापयति इन्धेर्भाषायामध्यनित्य आमिति । समीधे समीषांचके इति भाषायामपि भवति । पदमञ्जरी भाग १, ५ ० १५१।

इ. कातन्त्र शापारपा

४. कातन्त्र शहासा

५. कातन्त्रवृत्ति ३।४।१४॥

६. कातन्त्रवृत्ति-परिशिष्ट पृष्ठ ५३० ।

७. चान्द्र व्याकरण में स्तरप्रिक्तिया भी थी। इसके अनेक प्रमाण उसकी स्वापश्चवृत्ति (१।१।२३, १०५, १०० इत्यादि) में उपलब्ध होते हैं। स्वोपश्चवृत्ति १।१।१३४ में स्वर विषयक ''अनी वस:'' सूत्र भी उद्धृत है। इन स्वरविषयक प्रमाणों की उपलब्धि से अनुमान होता है कि उसने वंदिक प्रक्रिया पर भी सूत्र अवस्य रचे थे, क्योंकि स्वर प्रक्रिया का मुख्य संबन्ध वेद से हैं। देखों इसी प्रन्थ का चान्द्र क्याकरण-प्रकरण और इमारे द्वारा सम्पादित चान्द्र-व्याकरण का उपोत्धात। यह संस्करण इप रहा है।

न्विश्वन्थप्रन्थाम्' सूत्र में इन्यो धातु का निर्दश किया है श्रौर खोपज्ञ वृत्ति में 'समीधे' श्रादि प्रयोग दर्शाए हैं। श्रतः उस के मत में 'इन्धी' का प्रयोग भाषा में श्रवश्य होता है।

पाल्यकीर्ति विरचित जैन शाकटायन व्याकरण केवल लौकिक संस्कृत का है, परन्तु उसमें भी इन्धी से विकल्प से ऋाष् का विधान किया।

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि संस्कृत भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिन का पहले लोक में निर्वाध प्रयोग होता था, परन्तु कालान्तर में उन का लोक भाषा से उच्छेद हो गया और केवल प्राचीन आर्थ वाड्मय में उनका प्रयोग सीमित रह गया, अतः उत्तरवर्ती वैयाकरण उन्हें केवल छान्दस मानने लग गये।

१४ - पाणिनि के उत्तरवर्ती महाकवि भास के नाटकों में पचासों ऐसे प्रयोग मिलते हैं जो पाणिनीय-व्याकरण-सम्मत नहीं हैं। उन्हें सहसा अपशब्द नहीं कह सकते। अवश्य वे प्रयोग किसी प्राचीन व्याकरणानुसार साधु रहे होंगे। यहां हम उसके केवल दो प्रयोगों का निर्देश करते हैं —

राजन-उत्तरपद के नकारान्त के प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के आतु-सार साधु नहीं हैं, परन्तु भास के नाटकों की संस्कृत और प्राकृत दोनों में इसके प्रयोग मिलते हैं। यथा —

काशिराक्षे । स्वेराक्षः । महाराजानम् । महाराणणा (= महाराजा।

ये प्रयोग निस्सन्देह प्राचीन हैं। महाभारत में ऐसे अनेक प्रयोग उप-लब्ध होते हैं। यथा — सर्वराशाम् — आदिपर्व १। १०२॥ सभापर्व ४२। १२॥ नागराज्ञा - आदिपर्व १६।१३॥ मत्स्यराज्ञा — आदिपर्व १।११५॥

भास के श्रभिषेक नाटक में 'विश्वात' के श्रर्थ में 'विश्वत्' शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। यह पाणिनीय व्याकरणानुसार श्रसाधु है। पुराणों में अनैक स्थानों पर 'विश्वत्' शब्द का प्रयोग मिलता है। यथा—

१. चान्द्र व्या० ४।१। १ २. जागुषसमिन्धे वा ११४।८४॥

३. देखो भासनाटकचक्र, पारशिष्ट B. पृष्ठ ५६९-५७३।

भासनाटकचक पृष्ठ १८७।
 भासनाटकचक पृष्ठ ४४४।

६. यशकालनाटक पृष्ठ २८,६६। ७. यशकालनाटक पृष्ठ ५०।

द. विश्वलोकाविजयविख्यातविशव्याङ्कशालिनि । नाटकचक पृष्ठ ३५६ ।

### पेस्वाकाश्चतुर्विशत् पाञ्चालाः सप्तविशतिः। काशेयास्तु चतुर्विशद् अष्टाविशतिहेंहयः ॥

नारद मनुस्मृति में भी 'चनुर्विंशत्' शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है ते त्रिगते की एक प्राचीन वंशावली का पाठ है — लक्ष्मीचनद्र पूर्वतोऽ-भूत् पश्चिवंशत्तमो नृपः। यह वंशावली श्री पं० भगवहत्त जी को ज्वाला-मुखी से प्राप्त हुई थी। " 'पश्चिवंशत्तम' प्रयोग इसकी प्राचीनता का स्पष्ट द्योतक है।

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि प्राचीन काल में 'त्रिंशत् चत्वारिंशत्' के समान 'विंशत्' शब्द का भी प्रयोग होता था। उसे श्रपशब्द समम्प्तना भूल है।

इसी प्रकार 'त्रिंशत्' के श्रर्थ में 'त्रिंशति' प्रयाग भी श्रवश्य रहा होगा, क्योंकि पाली में 'तिंसिति'" शब्द का व्यवहार होता है। तदनुसार चत्वा-रिंशति श्रीर पञ्चाशित का प्रयोग भी रहा होगा। सम्भव है प्रत्येक दशित के तकारान्त श्रीर इकारान्त दो दो प्रयोग कभी संस्कृत में रहे होंगे। ध

महाकिव भास के नाटकों को देखने से विदित होता है कि उसने पाणिनीय व्याकरण के नियमों का पूर्ण अनुसरण नहीं किया। अत एव महाराजाधिराज समुद्रगुप्त ने अपने कृष्णचिरत में भास के विषय में लिखा है -

- **१. पाजिटर** सम्पादित कॉलराजवेश पृष्ठ २३ -
- २. दिव्य प्रकरण क्लोक १३, पृष्ठ १३५।
- 📭 वैदिकवाङ्मय का शतिहास भाग १, पृष्ठ २३ ।
- ४, देखो महावंसी'''''महावंसे धातुगक्भरचनी नाम तिंसतिमी परिच्छेदो''। इसी जकार अन्यत्र भी।
- ५. अंग्रेजी भाषा में तीन चालीस और पचास के लिये "धर्टि, फोर्टि, फिर्फ्ट" शब्दों का व्यवदार होता है। इनमें अन्त्य भाग 'टि' है।
- ६ इस मन्य का कुछ जंश उपलब्ध हुआ है । वह गोंडल काठियानाड में छपा है। इस मन्य से पाश्चात्य मतानुयायियों को अनेक कल्पनाओं का उन्मूलन हो जाता है। कई विद्वान् इस जाल रचना बतलाते हैं। औ पं० भगवहरू जी ने अपने 'भारत-वर्ष का शतिहास' में इसकी प्रामाणिकता भले प्रकार दर्शाई है। देखो, द्वितीय संस्क• पृष्ठ ३५१।

### अयं च नान्वयात् पूर्णं दाक्षिपुत्रपदक्रमम् ॥ २६॥

सम्भव है, भास ऋति प्राचीन किव हो श्रौर उसके समय में ये शब्द लोकभाषा में प्रयुक्त होते हों, श्रथवा उसने किसी प्राचीन व्याकरण के श्रनुसार इनका प्रयोग किया हो।

१५—लौकिक संस्कृत के ऐसे अनेक प्रयोग हैं जो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध होते हैं, परन्तु पतलालि के काल में उनका भाषा से प्रयोग छप्त हो गया था। यथा—

प्रियाष्ट्रानौ प्रियाष्ट्रानः<sup>3</sup>, पनच्छ्रितकः,<sup>3</sup> कीः,<sup>3</sup> उः,<sup>4</sup> कर्तृचा कर्तृचे,<sup>4</sup> उत्पुद्,<sup>4</sup> पयसिष्ठ<sup>8</sup>, द्वः<sup>द</sup> ।

इन प्रयोगों के विषय में पतः जिल कहता है—यथा छ ज्ञणमप्रयुक्ते। ध्यदि इस वचन का यह अर्थ माना जाय कि ये शब्द भाषा में कभी प्रयुक्त नहीं रहे, तो महाभाष्यकार के पूर्वोद्धृत 'सर्वे खहन प्येते शब्द। देशा नतरेषु प्रयुक्तनते' वचन से विरोध होगा। यदि ये शब्द महाभाष्यकार की दृष्टि में सर्वथा अप्रयुक्त होते तो पतः जिल यथालच्छा प्रयोगसिद्धि का विधान न करके 'अनिभाधानान्न भवति' कहता। '

१६—महामारत त्रादि प्राचीन त्रार्ष वाङ्मय में शतशः ऐसे प्रयोग उपलब्ध होते हैं जो पाणिनीय व्याकरणानुसारी नहीं हैं। श्रवीचीन वैया-करण 'छन्दोवत् कवयः कुर्वन्ति, छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति, श्रार्षत्वात् साधु,' श्रादि कह कर प्रकारान्तर से उन्हें श्रपशब्द कहने की धृष्टता करते हैं,'' यह उनका मिथ्या ज्ञान है । शब्दप्रयोग का विषय श्रत्यन्त महान्

```
१. महाभाष्य १ । १ । २४ ॥
```

२ महाभाष्य २ । ४ । ३४ ॥

३ महाभाष्य ६।१।६≈ ॥

४ महाभाष्य ६ । १। ८६॥

५. महाभाष्य ६ । ४ । २ ॥

६. महाभाष्य ६ । ४ । १६ ॥

७ महाभाष्य ६ । ४ । १६३ ॥

महाभाष्य ७ । २ । १०६ ।।

ह. महाभाष्य १।१।२४।।२।४।३४॥६।१।३४,८६॥६।४।२,११,१६३॥७।२।१०६॥ १०. नहि यन दृश्यते तेन न भवितव्यम् । अन्यथा हि यथालक्षणमप्रयुक्तेष्वित्ये-तद् वचनमप्रयुज्यमानं स्यात् । कैयट भी कहता है—यस्य प्रयोगो नोपकभ्यते तस्ल-क्षणानुसारेण संस्कर्तन्यम् । प्रदाप २ । ४ । ३४ ॥

११. सखिना, पतिना, पतौ । अत्र हरदत्तः — झन्दोवद्वयः कुवंन्सीति । अस्यायमा-शयः — असाधव प्वैते त्रिशक्कृतावयाक्याजनादिवत् तपोमाहास्यशास्त्रिनां मुनिनामसाधु

है, श्रतः किसी प्रयोग को केवल श्रपाणिनीयता की कसौटी से श्रपशब्द नहीं कह सकते। महाभारत में प्रयुक्त श्रपाणिनीय प्रयोगों के विषय में १२ वीं शताब्दी से पूर्वभावी देवबोध महाभारत की ज्ञानदीपिका टीका के श्रारम्भ में लिखता है—

> न दृष्ट इति वैयासे शब्दे मा संशयं कृथाः। अक्षेरकातमित्येवं पदं न हि न विद्यते ॥ ७॥ यान्युज्जहार माहेन्द्राद्'व्यासो व्याकरणार्णवात्। पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे॥=॥

भगवान् वेदव्यास का संस्कृतभाषा का ज्ञान ऋत्यन्त विस्तृत था । वायु-पुराण १ । १८ में लिखा है —भारती चैव विपुछा महाभारतवर्धिनी ।

सोलहवीं शताद्वी के प्रक्रियासर्वस्व के कर्ता नारायण भट्ट ने श्रपनी 'श्रपाणिनीय प्रामाणिकता' नामक पुस्तक में इस विषय पर भले प्रकार विचार किया है। यह पुस्तक ट्रिवेग्रहम से प्रकाशित हुई है।

१७—हमारे उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसके विपरीत पाश्चात्य भाषाविज्ञानवादियों का कहना है कि पाणिनि के पश्चात् संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन हुए उन को दर्शान के लिये कात्यायन ने अपना वार्तिकपाठ रचा और तदनन्तरभावी परिवर्तनों का निर्देश पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में किया है। हम पाश्चात्य विद्वानों के इस कथन की निस्सारता दर्शान के लिये यहां एक उदाहरण उपस्थित करते हैं—

१. कई लोग इस दलांक में 'माहेन्द्रात' के स्थान में 'माहेशात' पद पढते हैं, यह ठींक नहीं है। यह दलांक दवनाधविराचित है, और उस का बाठ 'माहेन्द्रात' ही है। इस पद पर कोई पाठान्सर भी नहीं है।

<sup>&</sup>quot; १. अष्टा । राषापुष्ट ।।

इस का श्राभिप्राय यह होगा कि पाणिनि के समय केवल ख्याञ्का प्रयोग होता था, परन्तु कात्यायन के समय क्शाञ्का मी प्रयोग होने लग गया, श्रत एव उस ने ख्याञ्के साथ क्शाञ्शादेश का भी विधान किया।

हमें पाश्चात्य विद्वानों की ऐसी ऊटपटांग, प्रमाण्युत्य कल्पनाश्चों पर हंसी आती है। उपर्युक्त वार्तिक के आधार पर क्याञ् को पाणिनि के पश्चात् प्रयुक्त हुआ मानना सर्वथा मिथ्या है। पाणिनि द्वारा स्मृत आचार्य गार्ग्य क्याञ् के प्रयोग से अभिझ था। वर्णरत्नदीपिका शिचा का रचयिता अमरेश लिखता है—

ख्याधातोः खययोः स्यातां, कशौ गार्ग्यमते यथा। विक्श्याऽऽक्शाताम् इत्येतत् """॥

इस गार्ग्यमत का निर्देश श्राचार्य कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य ४। १६७ के "ख्यातेः खयो, कशी गार्ग्यः, सक्ख्योकख्यमुक्ख्यव-र्जम्" सूत्र में किया है।

इतना ही नहीं, पाणिनि से पूर्व प्रोक्त श्रीर श्रद्यावत् वर्तमान मैत्रायणीयसंहिता में "ख्या" धातु के प्रसङ्ग में सर्वत्र "क्शा" के प्रयोग मिलते हैं। काठक संहिता में भी कहीं कहीं "क्शा" के प्रयोग उपलब्ध होते हैं। इतन यज्ञः प्रातिशाख्य का भाष्यकार उच्चट स्पष्ट लिखता है—ख्यातेः क्लापित्तरुक्ता, पते चरकाणाम्। ऐसी श्रवस्था में यह कहना की पाणिनि के समय क्शा का प्रयोग विद्यमान नहीं था, श्रपना श्रद्धान प्रदर्शित करना है।

प्रश्न हो सकता है कि यदि क्शा धातु का प्रयोग पाणिनि के समय विद्यमान था तो उसने उसका निर्देश क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि पाणिनि ने प्राचीन विस्तृत व्याकरणगास्त्र का संदोप किया है यह हम पूर्व कह चुके हैं। इसलिये उसे कई नियम छोड़ने पड़े। प्रदूसरा कारण यह है कि पाणिनि उत्तर देश का निवासी था। श्रतः उस के व्याकरण में वहीं के शब्दों का प्राधान्य होना स्वाभाविक है। क्शाञ् का प्रयोग दित्तणापथ में होता था। मैत्रायणीयसंहिता का प्रचारदेत्र आज

१. रलोक १६५ । शिचासंग्रह काशी संस्क० ।

२. अन्वश्चिष्ठपसामग्रमवशत् । मे ० सं० १।=।१ इत्यादि ।

३. नक्तमिक्षरुपेय: पशुनामनुक्शात्ये । काठक ७।१०॥

४. वाज॰ प्राति । ४।१६७॥ ५. देखो पूर्व पृष्ठ २६, २७ प्रका० ८।

भी वही है। वार्तिककार कात्यायन दान्तिणात्य था। वह क्शाञ् के प्रयोग से विशेष परिनित था। इसलिये उसने पाणिनि से छोड़े गये क्शाञ् धातु का सिन्नवेश और कर दिया। हमारी इस विवेचना से स्पष्ट है कि क्शाञ् का प्रयोग पाणिनि से पूर्व विद्यमान था। अतः कात्यायनीय वार्तिकां या पातञ्जल महाभाष्य के किन्हीं वचनों के आधार पर यह कल्पना करना कि पाणिनि के समय यह प्रयोग नहीं होता था, पीछे से परिवर्तित होकर इस प्रकार प्रयुक्त होने लगा, सर्वथा मिथ्या है।

१८—पूर्वमीमांसा (१।३।१०) के पिकनेमाधिकरण में विचार किया है वैदिकप्रनथों में कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त हैं जिन का आर्य लोग प्रयोग नहीं करते, किन्तु म्लेच्छभाषा में उनका प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का म्लेच्छप्रसिद्ध अर्थ स्वीकार करना चाहिये अथवा निरुक्त व्याकरण आदि से उन के अर्थों की कल्पना करनी चाहिये। इस विषय में सिद्धान्त कहा है—वैदिकप्रनथों में उपलभ्यमान शब्दों का यदि आर्थों में प्रयोग न हो तो उनका म्लेच्छप्रसिद्ध अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिये।

मीमांसा के इस अधिकरण से स्पष्ट है कि वैदिक प्रन्थों में अनेक पद ऐसे प्रयुक्त हैं जिनका प्रयोग जैमिन के काल में लौकिक संस्कृत से लुप्त हो गया था, परन्तु म्लेच्छभाषा में उनका प्रयोग विद्यमान था। शबर-स्वामी ने इस अधिकरण में 'पिक, नेम, अर्थ, तामरस' शब्द उदाहरण माने हैं। शबरस्वामी इन शब्दों के जिन अर्थों को म्लेच्छप्रसिद्ध मानता है उन्हीं अर्थों में इनका प्रयोग उत्तरवर्ती संस्तृत साहित्य में उपलब्ध होता है। अतः प्रतीत होता है कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्राचीन काल में आर्यभाषा में प्रयोग होता था, कालान्तर में उनका आर्यभाषा से उच्छेद होगया और उत्तर काल में उनका पुनः आर्यभाषा में प्रयोग होने लगा। इसकी पुष्टि अष्टाध्यायी ७।३।९५ से भी होती है। पाणिनि से पूर्ववर्ती आपिशिल 'तुरुस्तुशम्यमः सार्वधानुकास्त्र च्छुन्दिस' सूत्र में 'छन्दः' प्रहण करता है, अतः उसके काल में 'तवीति' आदि पद लोक में प्रयुक्त नहीं थे। परन्तु उससे उत्तरवर्ती पाणिनि 'छन्द' प्रहण नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि उस के काल में इन पदों का लोकभाषा में प्रयोग होता था।

प्रियतक्तिता दाक्षिणात्या: — यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तन्ये यथा लाकिक-वैदिकेच्यात प्रयुक्तते । महाभाष्य अ० १, पाद १, आ० १ ।

२ काशिका ७ । ३ । १५ ॥

मीमांसा के इस अधिकरण के आधार पर पाश्चात्य तथा तदनुयायी कितपय भारतीय विद्वान् लिखते हैं कि वेद में विदेशी भाषात्रों के अनेक शब्द सिम्मिलित हैं। उन का यह कथन सर्वथा कल्पना-प्रसूत है। यह हमारे अगले विवेचन से भले प्रकार स्पष्ट हो जायगा।

## लौकिक संस्कृत ग्रन्थों में अप्रयुक्त शब्दों का वर्तमान भाषाओं में प्रयोग

श्राज कल लोक में श्रनेक शब्द ऐसे व्यवहत होते हैं जो शब्द श्रीर श्रर्थ की दृष्टि से विशुद्ध संस्कृत भाषा के हैं, परन्तु उनका संस्कृत भाषा में प्रयोग न होने से श्रपभंश भाषात्रों के समभे जाते हैं। यथा—

१ - फारसी भाषा में पवित्र ऋर्थ में 'पाक' शब्द का व्यवहार होता है। परन्तु उसका पवित्र ऋर्थ में प्रयोग वेद के 'था मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचंद्र अनुनेभिर्वचाभिः' आदि अनेक मन्त्रों में मिलता है।

२ — हिन्दी में प्रयुक्त 'घर' शब्द संस्कृत गृहशब्द का अपभ्रंश माना जाता है, परन्तु है यह विशुद्ध संस्कृत शब्द । दशापादी-उगादि में इस के लिये विशेष सूत्र है । उनैन संस्कृतप्रन्थों में इसका प्रयोग उपलब्ध होता है । अभास के नाटकों की प्राकृत में भी इसका प्रयोग मिलता है ।

३—युद्ध ऋथे में प्रयुक्त फारसी का 'जङ्ग' शब्द संस्कृत की 'जाजि युद्धे' धातु का धन्न-प्रत्ययान्त है। यह 'चर्जोः कुः धिण्णयतोः' स् सूत्र से कुत्व होकर निष्पन्न होता है। यथा भज से भाग। मैत्रेयरिच्चत-विरचित धातुप्रदीप पृष्ठ २५ में इस शब्द का निर्देश मिलता है।

४—पञ्जाबी भाषा में बरात ऋथे में व्यवहृत 'ज्ञञ्ज' शब्द भी पूर्वेकि 'जिज' धातु का घञन्तरूप है। प्राचीन काल में स्वयंवर के अवसर पर प्रायः युद्ध होते थे, अतः जञ्ज शब्द में मूल युद्ध ऋथे निहित है। इस शब्द में निपातन से कुत्व नहीं होता। यह पाणिनि के उञ्छादिगण में पठित है। भट्ट यज्ञेश्वर ने गण्यस्त्रावली में जञ्ज का ऋथे युद्ध किया है।

१. ऋग्वेद ७। १०४। छ। १। अथर्व छ। छ। छ।

२. इन्ते रम् घ च । दञ्जणावदा १०४॥

३. पुरातनप्रबन्धसंग्रह, पृष्ठ १३,३२॥

४. यज्ञफलनाटक पृष्ठ १६३ ॥ ५ अष्टा० ७।३।५२ ॥

६. गणपाठ ६। १। ५ ६०।। ७, ६।१।१६०। हमारा इस्तलेख पृष्ठ ३५४

उसमें थोड़ी भूल है। वस्तुतः जङ्ग श्रीर जन्त शब्द क्रमशः युद्ध श्रीर बरात के वाचक हैं। संस्कृत में गर गल, यह ग्लह श्रादि श्रमेक शब्द ऐसे हैं जो समान धातु श्रीर समान प्रत्यय से निष्पन्न होने पर भी वर्णमात्र के भेद से श्रर्थान्तर के वाचक होते हैं।

५—हिन्दी में 'गुड़ का क्या भाव है' इत्यादि में प्रयुक्त 'भाव' शब्द शुद्ध संस्कृत का है। यह 'भू प्राप्तावात्मनेपदी' चौरादिक धातु से अच् (पन्नान्तर में घम्) प्रत्यय से निष्पन्न होता है। सत्तार्थक भाव शब्द इससे पृथक् है, वह 'भू सत्तायाम्' धातु से बनता है।

६—हिन्दी में प्रयुक्त 'मानता है' किया की 'मान' धातु का प्रयोग जैन संस्कृत बन्धों में बहुधा उपलब्ध होता है।

इसी प्रकार कई धातुएं ऐसी हैं जिन का लौकिक संस्कृत भाषा में प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, परन्तु अपभ्रंश भाषात्रों में उपलब्ध होता है। यथा—

७— संस्कृत भाषा में सार्वधातुक प्रत्ययों में 'गच्छु' श्रीर श्रार्धधातुक प्रत्ययों में 'गम' का प्रयोग मिलता है। वैयाकरण गम के मकार को सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर छकारादेश का विधान करते हैं। वस्तुतः यह ठीक नहीं है। गच्छ श्रीर गम दोनों स्वतन्त्र धातुएं हैं। संस्कृत में गच्छ के आर्धधातुप्रत्ययपरक श्रीर गम के सार्वधातुप्रत्ययपरक प्रयोग नहीं मिलते। परन्तु मएडीराज्य (पूर्वी पत्ताब) की पहाड़ी भाषा में 'कुदर गच्छुणा' तथा पश्चिमी पत्ताब की मेहलम के श्रास पास की बोली में 'कुद्र गच्छुणा वोय'' श्रीर "इदुर आगच्छुणा बोय" प्रयोग होता है। यह संस्कृत के 'कुत्र गच्छुनम्' का श्रपश्रंश है, 'कुत्र गमनम्' का नहीं। इसी प्रकार गम धातु के सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर 'गमति' श्रादि प्रयोग वेद में बहुधा उपलब्ध होते हैं। पाणिनि ने जहां-जहां पा घा श्रादि के स्थान में पिब जिल्ल श्रादि का श्रादेश किया है वहां-वहां सर्वत्र उन्हें स्वतन्त्र धातु सममना चाहिये। समानार्थक दो धातुश्रों में से एक का सार्वधातुक में प्रयोग नष्ट हो गया, दूसरी का श्राधधातुक में। वैयाकरणों ने नष्टाश्वदग्धरथन्याय से दोनों को एक साथ जोड़ दिया।

१. पुरातनप्रबन्धसंग्रह पृष्ठ १३, ३०, ५९, १०३ इत्यादि । प्रबन्धकोश पृष्ठ १०७। २. इप्रुगमियमां सः । अष्टा ० ७।३१७७॥

८—विक्रम की १३ वीं शताब्दी से पूर्वभावी वैयाकरण 'कृष्क्' धातु का भ्वादि में पढ़ते हैं,' किन्तु इसके भौवादिक प्रयोग लौकिक संस्कृत प्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते । प्राकृत भाषा में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी में भी उसका श्रपश्चंश 'करता' शब्द का प्रयोग होता है।

९ — धातुपाठ में 'हन' धातु का ऋथं गति और हिंसा लिखा है। लौकिक संस्कृत वाङ्मय में इसका गत्यर्थ में प्रयोग नहीं मिलता। किन्तु हिसार जिले की आमीए। भाषा के 'कठे हणस' श्चादि वाक्यों में इस के ऋपश्चंश का प्रयोग पाया जाता है। सम्भवतः पञ्चावी के 'साझा कपड़ा बहुत हंड्या' श्चादि वाक्यों में प्रयुक्त 'हंड्या' का संबन्ध भी हन धातु से है।

१०-संस्कृत की 'रन्न' धातु का 'रखना' श्रर्थ में प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं मिलता। प्राकृत में इस के श्रपन्नेश 'रक्ख' धातु का प्रयोग प्राय: उपलब्ध होता है। हिन्दी की 'रखता है' किया प्राकृत की 'रक्ख' धातु का

- १. चीरतरिक्षणी पृष्ठ ७=, हैमधातुपारायण, शाकटायन धातुपाठ संख्या ५०७, दैवपुरुषकार पृष्ठ ३८, दशपादी-उणादिवृत्ति पृष्ठ १७, ५२ हत्यादि । स्वादिगण से कृष्
  धातु का पाठ सायण ने हटाया है, वह लिखता है ''अनेन प्रकारेणास्माभिषांतुकृतावयं धातुनिराकृतः।'' ऋग्वेदभाष्य १।८२।१॥ तथा धातुकृत्ति पृष्ठ १६३। महोजिदीक्षित
  ने सायण का ही अनुसरण किया है। सायण ऋग्वेदभाष्य में अन्यत्र कृष्ण् को भ्यादि में
  मानता है—''कृष्ण् करणे भौवादिकः।'' १।२३।६॥ पाणिनि ने कृष्ण् धातु स्वादिगण
  पढ़ा था। तनादिगण में कृष्ण् का पाठ अषाभिनीय है। 'उ'-प्रत्यय अष्टाध्यायी ३।१।६६
  के विशेष विथान से होता है। इसकी विशेष विवेचना धातुपाठ के प्रकरण में की जायगी।
- २. अणुकरेदि (अनुकराति ), भासनाटकचक पृष्ठ २१८। करअन्तो (करन्तः कुर्वन्तः) भासनाटकचक पृष्ठ ३३६।
- ३. भातुप्रदीप के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ता ने गत्यर्थ इन धातु का एक प्रयोग उद्युत किया है "भृदेवेभ्यो सहीं दत्वा यश्चेरिष्ट्वा सुदाचिणैः, अनुक्ता निष्ठुरं वाक्यं स्वर्ग इन्तासि सुवत ।।" भातुप्रदीप पृष्ठ ७६, टि० २ । सम्भव है वहां 'इन्तासि' के स्थान में 'गन्तासि' पाठ हो । साहित्य-विशारदों ने गत्यर्थक इन्ति के प्रयोग को दोष माना है । "तुल्यार्थत्वेऽपि हि ब्यात् को इन्ति गतिवाचिनम्" । सामहारूकार ६।३४॥ तथा—"कुल्जं इन्ति कृशोइरी । अत्र इन्तीति गमनार्थे पठितमपि न तत्र समर्थम् ।" सार्श्वत्य-दर्पण परि० ७, पृष्ठ ३६६ निर्णयसा० संस्क०, काल्यप्रकाश उल्लास ७ । महाश्रास्य के प्रथम आहिक में लिखा है—"गमिमेव त्वार्योः प्रयुञ्जते"। इससे स्पष्ट है कि बहुत काल से आर्य गम के आतिरिक्त अन्य गत्यर्थक धातु का प्रयोग नहीं करते ।

अपर्भश है। अतः संस्कृत की 'रच्च' धातु का मूल अर्थ 'रच्चा करना' और 'रखना' दोनों हैं।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृतभाषा किसी समय अत्यन्त विस्तृत थी। उसका प्रभाव संसार की समस्त भाषाओं पर पड़ा। बहुत से शब्द अपभ्रंश भाषाओं में अभी तक मूल रूप और मूल अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कुछ अरूप विकार को प्राप्त हो गये, कुछ इतने अधिक विकृत हुए कि उनके मूल स्वरूप का निर्धारण करना भी इस समय असम्भव होगया। अतः अपभ्रश भाषाओं में प्रयुक्त या तत्सम शब्द का संस्कृत के किसी प्राचीन प्रन्थ में व्यवहार देख कर यह करूपना करना नितान्त अनुचित है कि यह शब्द किसी अपभ्रंश भाषा से लिया गया है। यदि संसार की मुख्य मुख्य भाषाओं का इस दृष्टि से अध्ययन और आलोचन किया जाय तो उनसे संस्कृत के सहस्रों छप्त शब्दों का ज्ञान हो सकता है। और उससे सब भाषाओं का संस्कृत से सम्बन्ध भी स्पष्ट ज्ञात हो सकता है।

### नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत की संस्कृत छाया

यदि हमारी उपर्युक्त दृष्टि से संस्कृतनाटकान्तर्गत प्राकृत का श्रध्ययन किया जाय तो उस से निम्न दो बातें अत्यन्त स्पष्ट होती हैं—

१ — प्राकृत के आधार पर संस्कृत के शतशः विलुप्त शब्दों का पुनरुद्धार हो सकता है ।

२—नाटकान्तर्गत प्राकृत की जो संस्कृत छाया इस समय उपलब्ध होती है वह श्रानेक स्थानों में प्राकृत से श्राति दूर हैं। श्राधुनिक परिडत प्राकृत से प्रतीयमान संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने में हिचकिचात हैं, श्रातः उन स्थानों में प्राकृत से श्रासम्बद्ध संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम उदाहरणार्थ भास के नाटकों से कुछ प्रयोग उपस्थित करते हैं—

| <b>शकृत</b>        | मुद्रित संस्कृत  | मूल संस्कृत           | नाटकचक्र पृष्ठ |
|--------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| <b>श्र</b> णुकरेदि | श्रुनुकरोति<br>। | श्रनुकरति             | २१८            |
| करश्चन्तः          | कुवेन्तः         | करन्तः                | ३३६            |
| पेक्खामि           | पश्यामि          | त्रज्ञामि             | ३३६            |
| पेक्स्बर्न्ता      | पश्यन्ती         | प्रेचन्ती             | ३५७            |
| रोदामि             | रोदिमि           | रोदामि                | १६८            |
| वश्वलाश्चनित विश्व | चञ्चलायेते इव    | <b>चश्च</b> लायन्ति : | वि ) १९२       |
| मे अक्वीिए         | मेऽचिग्गी        | मेऽचीिए।              | }              |

इस प्रकार हमने इस अध्याय में मारतीय इतिहास के अनुसार संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति और उसके विकास तथा हास पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। आधुनिक कल्पित भाषाशास्त्र का अधूरापन और उस से उत्पन्न होने वाली आन्तियों का भी कुछ दिग्दर्शन कराया है। आधुनिक भाषाशास्त्र की समीचा एक महान् कार्य है, उसके लिये स्वतन्त्र प्रनथ की आवश्यकता है। अतः हमने यहां उसकी विस्तार से विवेचना नहीं की। इसी प्रकार संस्कृतभाषा समस्त भाषाओं की प्रकृति है, उसी से समस्त अप्रश्नेश भाषाएं प्रवृत्त हुई हैं। इसकी विवेचना करना भी एक स्वतन्त्र विषय है।

हमारे इस प्रकरण को लिखने का मुख्य प्रयोजन यह दशांना है कि संस्कृतमाषा में आदि से लेकर आज तक कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। आधुनिक पाश्चात्य भाषाशास्त्री संस्कृतमाषा में जो परिवर्तन दशांते हैं, वह परिवर्तन नहीं है । वह केवल प्राचीन अतिविस्तृत संस्कृतमाषा में उत्तरोत्तर शब्दों के संकोच = हास के कारण प्रतीत होता है । वस्तुतः उसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ । इसी प्रकार आधुनिक माषाशास्त्र के आधार पर की गई संस्कृत वाङ्मय के कालविभाग की कल्पना भी सर्वथा प्रमाणशून्य है । भारतीय इतिहास में अनेक ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने वेदों की शाखा, आग्रण, आरण्यक, उपनिषद्, कल्पसूत्र, आयुर्वेद और व्याकरण आदि अनेक विषयों का प्रवचन किया। इन प्रन्थों में जो भाषा-भेद आपाततः प्रतीत होता है वह रचनाशैली और विषय की विभिन्नता के कारण है। यह बात प्रत्यात्मवेदनीय है । अतः संस्कृतवाङ्मय में काल-विभाग और संस्कृतभाषा में परिवर्तन ये दोनों ही उपपन्न नहीं हो सकते।

श्रव हम श्रगले श्रध्याय में संस्कृतभाषा के व्याकरण की उत्पत्ति श्रौर उसकी प्राचीनता पर लिखेंगे।

## दूसरा अध्याय

## व्याकरणशास्त्र की उत्पाति और प्राचीनता

ब्रह्मा से लेकर द्यानन्द सरस्वती पर्यन्त समस्त भारतीय विद्वानों का मत रहा है कि संसार में जितना ज्ञान प्रवृत्त हुआ उस सब का आदि-मूल बेट हैं। अत एव स्वायंभुव मनु ने वेद को सर्वज्ञानमय कहा है। मनु आदि महर्षि उसी ज्ञान से संसार को प्रकाश दे रहे थे, अतः वे ऐसा क्यों न कहते।

## व्याकरण का आदिमूल

इस सिद्धान्तानुसार व्याकरणशास्त्र का ऋादि मूल भी वेद है। वैदिक मन्त्रों में ऋतेक पदों की व्युत्पत्तियां उपलब्ध होती हैं। वे इस सिद्धान्त की पोषक हैं। यथा —

यक्केन यक्षमयजन्त<sup>3</sup> देवाः । ऋ० १।१६४।५० ॥ ये सहांसि सहसा सहन्ते । ऋ० ६।६६।९ ॥ पूर्वीरश्नन्तावश्विना । ऋ० ८।५।३१ ॥ स्तोत्तस्यो मंहते <sup>६</sup> मधम् । ऋ० १।११।३ ॥ धान्यमसि धिनुहि देवाम् यजु० १।२०॥

1. We may divide the whole of Sanskrit literature, beginning with the Rig-Veda ending with Dayananda's Introduction to his edition of the Rig-Veda

India what can it teach us, Lecture III of Max mular.

- २. सर्वज्ञानमयो हि सः । मनु ० २।७। मधातिथि की ठीका ॥
- ३. यहः कस्मात् १ प्रस्थातं यजातिकर्मेति नैरुक्ताः । निरु १।१६॥ यजयान्ययत विच्छप्रच्छरक्षां नङ् । अष्टा १।३।६०॥
  - ४ सहपातोः 'असुन् ' ( द० उ० १।४१॥ पं० उ० ४।१६४) इत्यसुन् ।
  - अदिवनौ यद् व्यक्तुवाते सर्वम् । निरु० १२।१॥
  - ६. मधामिति धननामधेयम्, मंहतेदानकर्मणः । निरु० १।७॥
  - ७. विनोतेर्धान्यम् । महाभाष्य ५।२।४॥

केतपूः केतं नः पुनातुं । यजु० ११ । ७ ॥

ये**न देवाः पवित्रे**गात्मानं पुनते<sup>र</sup> सदा । साम० उ० ४।२।८।४।।

तीर्थेस्तरन्ति । अथर्व १८ । ४। ७॥

यददः सं प्रयतीरहावनदता हते । तस्मादा नद्यो नाम स्थ । अथर्व० ३।१३।१॥

तदाप्रो दिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुष्ठन। अथर्व० ३।१३।२॥ शब्दशास्त्र के प्रमाणभूत आचार्य पत्जलि मुनि ने व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का वर्णन करते हुए बत्वारि श्टङ्का, वत्वारि वाक् उत त्वः, सक्तुमिव, सुदेवोऽसि " ये पांच मन्त्र उद्धत किये हैं, " और उनकी व्याख्या व्याकरणशास्त्रपरक की है। पत्जलि से बहुत प्राचीन यास्क ने भी बत्वारि वाक् "मन्त्र की व्याख्या व्याकरणशास्त्रपरक लिखी है। " व्याकरण पद जिस धातु से निष्पन्न होता है उसका मूल-अर्थ में प्रयोग यजुर्वेद १९। ७७ में उपलब्ध होता है। "

### व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति

व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई इसका उत्तर श्रत्यन्त दुष्कर है। हां, इतना कहा जा सकता है कि उपलब्ध वैदिक पदपाठों की रचना से पूर्व व्याकरणशास्त्र श्रपनी पृर्णता को प्राप्त हो चुका था। प्रकृति-

१. केतूपपदात् पुनातेः 'क्विप् च' ( अष्टा॰ ३।२।७६ ) शति क्विप्।

२. पवित्रं पुनाते: । निरु० ४।६॥ पुनाते ष्ट्न् । द॰ अष्टा० ३।२।१८४,१८६॥

पातृतुदिविचिरिचिसिविभ्यस्थक् । पं० उणादि २।७॥

४. नषः कस्मान्नदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः । निरु० २।२४॥

भ् आप आप्नोते: । निरु० ९।२६॥ आप्नोतेहस्तश्च । पं० उ० २।५८॥

<sup>€.</sup> ऋ० ४।५८।३॥

७. ऋ० १।१६४।४४॥

प. पार १०१७१ ४॥

ह. ऋ० १०।७१।२॥

१०. १० दाइ हो १२॥

११. महाभाष्य अ०१, पा०१, आ०१॥

१२. ऋ० रार्ड्४।४४॥

१.३. नामारुवाते चोपसर्गनिपाताबोति वैयाकरणाः । निरु० १३।२॥

१४. इष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति: ।

प्रत्यस्, धातु-उपस्गं, और समासघटित पूर्वोत्तरपदों का विमाग पूर्णितया निर्धारित होचुका था। वाल्मीकीय रामायण से विदित होता है कि महाराज राम के काल में ज्याकरण्ञास्त्र का सुज्यवस्थित पठनपाठन होता था। मारत-युद्ध के समकालिक यास्कीय निरुक्त में ज्याकरण्यत्रका धनेक वैयाकरणों का उद्धेख मिलता है। स् समस्त नाम शब्दों की धातुखों से निष्पत्ति दर्शाने वाला मूर्धाभिषक्त शाकटायन ज्याकरण भी यास्क से पूर्व बन चुका था। महाभाष्यकार पतः जिल्ला मुनि के लेखानुसार श्रत्यन्त पुराकाल में ज्याकरण्यास्त्र का पठनपाठन प्रचलित था। इन प्रमाणों से इतना सुज्यक्त है कि ज्याकरण्यास्त्र की उत्पत्ति श्रास्म में ज्याकरण्यास्त्र महाना विचार है तेता युग के श्रारम्भ में ज्याकरण्यास्त्र प्रम्थ रूप में सुज्यवस्थित हो चुका था।

### व्याकरण शब्द की प्राचीनता

शब्दशास्त्र के लिये व्याकरण शब्द का प्रयोग रामायणः, गोपथ ब्राह्मणः, मुण्डकोपनिषद् ' श्रीर महाभारत' आदि अनेक प्रन्थों में मिलता है।

- १. वाजिनीऽवती । ऋ० पद० १। ३ । १० ॥ अस्तऽभि: । ऋ० पद० १। माइऽत्वम् । ऋ० पद० १। माइऽत्वम् । ऋ० पद० १। माइऽत्वम् ।
- २. सम्इजन्मान: । ऋ० पद० १ । ६ । ७ ः प्रऽतिरन्ते । ऋ० पद० १ । ११३ । १६ ॥ प्रतिऽङ्यंते । ऋ० पद० ८ । ४३ । २ ॥
- ३. रुद्रवर्तनी इति रुद्रअवर्तनाः ऋ० पद० १ । ३ । ३ ॥ पति ऽलोकम् । ऋ० पद० १० । ५ ४ । ४३ ॥
  - ४. नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुभा श्रुतम् ।
    - बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितम् ॥ किष्किन्धा० ३ । २६ ॥
  - ५. न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके । निरु० १ । १२ ॥
  - ६. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनी नेश्कसमयश्च । निरु १।११॥
- ७. पुराकल्प एतदासीत्, संस्कारीत्तरकालं माझणा व्याकरणं स्माधीयते । महामाष्य अ०१, पा०१, आ०१॥
  - ८. रामायण किविक्त्या० ३। २६॥ ९, गो० मा० पू० १। २४॥
- १०. सुण्डको ० १ । १ ॥ ११. सर्वार्थांनां स्थाकरणायु वैयाकरण उच्यते । तन्त्रुकतो स्थाकरणं स्थाकरेगिति तत्त्रथा ॥ मद्दाभारत उच्चेग० ४३ । ६१ ॥

## पडक्कशब्द से व्याकरण का निर्देश

शिक्ता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष इन ६ वेदाक्नों का षडक्न शब्द से निर्देश गोपथनाक्ष्मण, बोधायन आदि धर्मशास्त्र और रामायण आदि में प्रायः मिलता है। पतश्विल मुनि ने भी 'ब्राह्मणन निष्कारणो धर्मः षडक्ना वेदोऽध्येयो क्षेयका' यह आगमवचन उद्धृत किया है। य ब्राह्मण्यम्भे में षडक्न शब्द से कहीं कहीं आत्मा का मी प्रहण होता है।

## व्याकरणान्तर्गत कतिपय संज्ञाच्यों की पाचीनता

इस प्रकार न केवल व्याकरणशास्त्र की प्राचीनता सिद्ध होती है, अपितु पाणिनीयतन्त्र में स्मृत अनेक अन्वर्थ संझाएं भी अति प्राचीन प्रतीत होती हैं। उन में से कुछ संझाओं का निर्देश गोपथ ब्राह्मण में मिलता है। यथा—

बोक्कारं पृच्छामः, को घातुः, किं मातिपदिकं, किं नामाख्यातम्, किं लिक्नं, किं वचनं, का विभक्तिः, कः मत्ययः, कः स्वरः, उपसर्गी निपातः, किं वै व्याकरणं, को विकारः, को विकारी, कतिमात्रः, कितवर्णः, कत्यश्वरः, कतिपदः, कः संबोगः, किं स्थाननादानुम-वानानुकरण्म्

व्याकरणशास्त्र की प्राचीनता के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि मूलवेदातिरिक्त जितना भारतीय वैदिक वाक्सय उपलब्ध है उस में व्याकरणशास्त्र का उल्लेख मिलता है। अतः यह सुव्यक्त है कि वर्तमान में

१. वस्त्रविदस्तत् तथाभीमहे । गो० ना० पू॰ १। २७ ॥

२ बीघा० धर्म० २।१४२॥ गौतम धर्म० १५।२०॥

नाषडक्षविदत्रास्ति नामतो नाबद्वमृत: । रामा० वाळा० ७:१५॥

४. आगमो वेद इति वैयाकरणाः । शिवरामेन्द्रकृत महामान्यटीका पत्रा ४, सरस्वतीभवन काशी ा इस्तलेख । स्मृतिरिति मीमांसकाः । तन्त्रवार्तिक पूना संस्कृ पृष्ठ २६५ पं १२ । न्यायसुधा पृष्ठ २८४ पं १।

प्रमहासाध्य २०१, पा०१, आ०१॥ १. व. वड्नियो वै पुरुषः वडङ्गः। पे० ना० २।१६॥ वडङ्गोऽयमात्मा वड्नियः। श्रां• ना०१३।।

७. गो॰ मा॰ पू॰ शरधा

उपलब्ध समस्त आर्थ वैदिक वाङ्मय की रचना से पूर्व व्याकरणशास्त्र पूरणतया सुव्यवश्थित बन चुका था, और वह पठन पाठन में व्यवहृत होने लग गया था।

#### व्याकरण का प्रथम प्रवक्ता-ब्रह्मा

भारतीय ऐतिह्य में सब विद्यात्रों का त्र्यादि प्रवक्ता ब्रह्मा कहा गया है। यह एक निश्चित सत्य तथ्य है। तदनुसार व्याकरणशास्त्र का स्त्रादि प्रवक्ता भी ब्रह्मा है। ऋक्तन्त्रकार ने लिखा है—

ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणभ्यः।

इस वचनानुसार व्याकरण के एकदेश अत्तरसमाम्राय का सर्वप्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा है। भारतीय ऐतिह्यानुसार ब्रह्मा इस कल्प के विगत जल-प्रावन के पश्चात् हुन्ना था। तत्पश्चात् यह नाम उपाधिरूप में यद्यपि अनेक व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुन्ना, तथापि सर्वविद्यान्त्रों का आदि प्रवक्ता प्रथम ब्रह्मा ही है, त्रौर वह निश्चित ऐतिहासिक व्यक्ति है।

### द्वितीय प्रवक्ता--बृहस्पति

ऋक्तन्त्र के उपर्युक्त वचन के अनुसार व्याकरणशास्त्र का द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पित है। श्रिङ्गिरा का पुत्र होने से यह आङ्गिरस नाम से प्रसिद्ध है। ब्राह्मण बन्थों में इसे देवों का पुरोहित लिखा है। कोश बन्धों में इसे सेवों का पुरोहित लिखा है। कोश बन्धों में इसे सुराचार्य कहा है।

बृहस्पति ने एक अर्थशास्त्र रचा था। इस के मत और वचन कौटिल्य अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीतिसार और याज्ञवल्क्य स्मृति की बालकीड़ा टीका में बहुधा उद्धृत हैं। सम्प्रति उपलभ्यमान बाईस्पत्य सूत्र किसी अन्य बृहस्पति की रचना है। वायुपुराण १०३। ५९ के अनुसार बृहस्पति ने इतिहास पुराण का प्रवचन किया था। और उसने एक अगद्तन्त्र भी लिखा था। इ

१. देखो पूर्व पृष्ठ ६ की टि॰ २।

र ऋक्तन्त्र ११४॥

<sup>.</sup> इ. नृ**दर**पतिर्वे देवानां पुरोहित: । ५० त्रा० ८।२६॥

४. बृंहस्पतिरर्थाविकारिकम् । वात्स्या० कामसत्र १।१७॥

५. अष्टाङ्गहृदय, निर्णयसागर माद्रित, षष्ठावृत्ति, वाग्भट-विमर्श्व, पृष्ठ १८.।

## व्याकरण का आदि संस्कर्ता-इन्द्र

पातश्वल महाभाष्य से विदित होता है कि बृहस्पित ने इन्द्र के लिये प्रतिपद-पाठ द्वारा शब्दोपदेश किया। उस समय तक लक्त्राों का निर्माण नहीं हुआ था। प्रथमतः इन्द्र ने शब्दोपदेश की प्रतिपदपाठ-रूपी प्रक्रिया की दुरुहता को समसा, और उसने पदों के प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग-द्वारा शब्दोपदेश प्रक्रिया की कल्पना की। इसका साक्ष्य तैत्तिरीय-संहिता ६।४।७ में मिलता है—

वाग्वै पराच्यव्याकृतावदत्। ते देवा इन्द्रमञ्जवन्, इमां नो वाचं व्याकुर्विति। "" तामिनदो मध्यतोऽवकम्य व्याकरोत्।

इस की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है-

तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्ययविभागं सर्वत्राक-रोत्।

श्चर्थात्—वाणी पुराकाल में श्रव्याकृत (= व्याकरण संबन्धी प्रकृति प्रत्ययादि संस्कार से रहित श्रखण्ड पदरूप) बोली जाती थी। देवों ने [श्चपने राजा] इन्द्र से कहा इस वाणी को व्याकृत (= प्रकृतिप्रत्ययादि-संस्कार से युक्त) करो। इन्द्र ने उस वाणी को मध्य से तोड़ कर व्याकृत (= प्रकृतिप्रत्ययादिसंस्कार से युक्त) किया।

# व्याकर्ग का बहुविध प्रवचन

पृवं लेख से विस्पष्ट है कि व्याकरणवाङ्मय में ऐन्द्र तन्त्र सब से प्राचीन है। तदनन्तर अनेक वैयाकरणों ने व्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया। उन के प्रवचनमेद से अनेक व्याकरण प्रन्थों की रचना हुई।

- १. यही बृहस्पति देवों का पुरोहित था। इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। यह चक्रवर्ती मरुत्त से पहले हुआ था। महाभारत शान्ति । ४७।इ॥
- २. बृहस्पतिरिन्द्राय दिन्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्षानां शन्द्रपारायणं प्रोवाच । महामाध्य अ० १, पा० १, आ० १॥ तुलना करो--दिन्यं वर्षसहस्र-मिन्द्रा बृहस्पतेः सकाशात् प्रतिपदपाठेन शन्द्रान् पठम् नान्तं जगामेति । प्रक्रियाकौसुदी भाग १, पृष्ठ ७ । सम्भवतः यह पाठ महाभाष्य से भिन्न यन्थ से उद्धृत किया है ।
- ३, तुलना करो-मै॰ सं॰ ४। १। दा। ला॰ सं॰ २७।३।। कपि॰ सं॰ ४२।३॥ स (इन्द्रो) वाचैव वार्च न्यावर्तयद्। मै॰ सं॰ ४। १५॥६॥
  - ४, सायण ऋग्भाव्य उपोद्धात, पूना संस्त्र भाव १, पृष्ठः २६ ॥

### पाशिनि से प्राचीन ८० व्याकरश्व-प्रवक्ता

इन्द्र से लेकर आज तक कितने व्याकरण बने यह अझात है। पाणिनि ने अपने शास में १० प्राचीन आचारों का नामनिर्देशपूर्वक उद्धेख किया हैं। इन के अतिरिक्त पाणिनि से प्राचीन १३ आचारों का उद्धेख विभिन्न प्राचीन मन्थों में मिलता है। ८ प्रातिशाख्य और ७ अन्य वैदिक व्याकरण उपलब्ध या झात हैं। इन प्रातिशाख्य आदि प्रन्थों में ५७ प्राचीन आचारों का उद्धेख मिलता है। यद्यपि किन्हीं प्रातिशाख्यों में शिचा तथा छन्द का समावेश उपलब्ध होता है, तथापि प्रातिशाख्यों को वैदिक व्याकरण कहा जा सकता है। अतः प्रातिशाख्यप्रन्थों में समृत आचार्य भी अवश्य ही व्याकरणप्रवक्ता रहे होंगे। उनकी व्याकरणप्रवक्ता आचार्यों में गणना करने पर पुनरक नामों को छोड़कर लगभग ८० अस्सी प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता आचार्यों के नाम हमें झात हैं। परन्तु इस प्रन्थ में हम केवल उन्हीं आचार्यों का उद्धेख करेंगे जो पाणिनीय अष्टाध्यायी में निर्दिष्ट हैं, तथा जिन के व्याकरणप्रवक्ता होने में अन्य सुदृद्ध प्रमाण मिलते हैं। प्रातिशाख्यों में निर्दिष्ट आचार्यों का केवल नामोहेख रहेगा, विशेष वर्णन इस प्रन्थ में नहीं किया जायगा।

#### श्राठ व्याकर्श-प्रवक्ता

श्रवाचीन प्रन्थकार प्रधानतया श्राठ शाब्दिकों का उद्धेख करते हैं। वोपदेव ने श्रपने कविकल्पद्रुम प्रन्थ के श्रारम्भ में निम्न श्राठ वैयाकरणों का उद्धेख किया है।

रन्द्रधम्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यप्राविशान्त्रिकाः ॥

इन में शाकटायन पर से अवाचीन जैन शाकटायन श्रमिश्रेत है या प्राचीन वैदिक शाकटायन, यह श्रास्पष्ट है। भोजविरचित सरस्वतीकएठा-

- १. आपिशक्ति (अ० ६।१।९२), कास्यप (अ० १।२।२५), गार्थ (अ० ६।१।९४), गार्थ (अ० ६।१।१३०), भारहाज (अ० ७।२।६३), शाकस्य (अ० १।१।१६), सेक्क (अ० ५।४।१२२), स्कोटायन (अ० ६।१।१२३)।
- २. व्याकरणमष्टप्रभेदम् । दुर्ग निरुक्तशास्त्रि पृष्ठ ७४ । व्याकरणेऽप्यष्टधामिन्ने कश्चणै-कदेशो विक्षिप्तः । दुर्ग निरुक्त वृत्ति पृष्ठ ७८ ।

भरमा की एक टीका में भी 'बाह क्याकरण' का उद्धेस हैं। मास्कराचाये प्रश्नित लीलावती के किसी किसी हस्तलेख के अन्त में आठ व्याकरण पहने का उद्धेस उपलब्ध होता है। विक्रम की पष्ट-शताब्दी या उससे पूर्वभावी निहक्तप्रक्षिकार दुर्गाचार्य "व्याकरणम्हमभंदम् " इतना ही संदेत करता है। उसके मत में वे आठ व्याकरण कोन से थे यह अज्ञात है। पूर्वोक्त इन्द्र, चन्द्र, काञ्चक्रस्न, आपिशांल, पाणिनि, अमर और जैनेन्द्र = पृज्यपाद = देवनन्दी विरचित ये सात व्याकरण उसके मत में भी माने जा सकते हैं। आठवां यदि शाकटायन को माने तो निश्चय ही वह पाणिनि से पूर्वभावी वैदिक शाकटायन होगा, क्योंकि अर्वाचीन जैन शाकटायन का काल विक्रम की ८ वीं शताब्दी का अन्तिम चरण है। ध

श्रमर शब्द से सम्भवतः नामिलङ्कानुशासन का कर्ता श्रमरसिंह श्रभिन्नेत है। श्रमरसिंहकृत शब्दानुशासन का उद्धेख श्रम्यत्र नहीं मिलता। लौकिकी किंवदन्ती से इतना ज्ञात होता है कि श्रमरसिंह महाभाष्य का प्रकारण परिष्ठत था। कुछ वर्ष दुए पत्ताव प्रान्तीय जैन पुस्तकमरण्डारों का एक सूचीपत्र पत्ताव यूनिवसिटी लाहौर से प्रकाशित दुश्रा है। उसके भाग १ पृष्ठ १३ पर श्रमरसिंहकृत उत्पादिवृत्ति का उद्धेख है। यह श्रमर-सिंह नामिलिंगानुशासनकार है या भिन्न व्यक्ति, यह श्रभी श्रज्ञात है।

#### नव व्याकरण

### रामायण उत्तरकाएड ३६ । ४७ में नव व्याकरण का उल्लेख

- १. सरस्वतीकण्ठाभरण दूजा प्रकरण प्रारम्भः सा च पाणिन्यादि अध्ट-व्याकरणोद्रितः । भारतीय विश्वा, वर्ष ३, अंक १, पृष्ठ २३२ में उद्धृत ।
  - २ अष्टी न्याकरणानि षट च भिषजां न्याचष्ट ताः संहिताः .....
- ३ पृष्ठ ७४ । ४. पं० सदाशिव लक्ष्मीभर कान्ने ने शतप्र भाष्यकार हरिस्तामां की विक्रमावर प्रवर्तक विक्रमादित्य का समकालिक सिद्ध किया है। देखों भालियर से प्रकाशित विक्रम-दिसहस्रान्डी स्मारक ग्रन्थ। तदनुसार आचार्य दुर्ग की विक्रम पूर्व मानना होगा। वर्योर्कि हरिस्वामा के ग्रुक स्कन्दस्वामी ने अपनी निक्क्षटीका के प्रारम्भ में दुर्गाचार्य की आदरपूर्वक स्मरण किया है। ऐसी अवस्था में दुर्गाचार्य ने किन आठ व्याकरणों की ओर संकेत किया है यह बताना कठिन है।
  - ५. जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ १६० ।
  - ६. अमरसिंहो हि पापीयान् सर्व भाष्यमचूचुरत्।

है। महाराज राम के काल में श्रनेक ज्याकरण विद्यमान थे, इसका निर्देश रामायण किष्किन्धा काण्ड २। २९ में मिलता है। मण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के संग्रह में गीतासार नामक प्रन्थ का एक हस्तलेख है, उसमें भी नवव्याकरण का उल्लेख है। इस प्रन्थ का काल श्रज्ञात है। श्रीतत्त्व-विधि नामक वैष्णव प्रन्थ में निम्न नौ वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है—

पेन्द्रं चान्द्रं काशकृतस्नं कौमारं शाकटायनम्। सारस्वतं चापिशल शाकस्यं पाणिनीयकम् ॥ रामायणकाल में कौन से नौ व्याकरण विद्यमान थे यह स्रज्ञात है।

### पांच व्याकरग

काशिका वृत्ति ४।२।६० में पांच व्याकरणों का उड़ेख मिलता है $^{2}$  परन्तु उसमें अथवा उसकी टीकाओं में उनके नाम निर्दिष्ट नहीं हैं।

### व्याकरण-शास्त्रों के तीन विभाग

श्राज तक जितने व्याकरणशास्त्र बने हैं, उनको हम तीन विभागों में बांट सकते हैं। यथा—

- १. छान्दसमात्र प्रातिशाख्यादि।
- २. लोकिकमात्र— कातन्त्रादि ।
- ३. लौकिक वैदिक उभयविध आपिशल, पाणिनीयादि ।

इन में लौ!किक व्याकरण के जितने प्रन्थ उपलब्ध होते हैं, वे सब पाणिनि से श्रवीचीन हैं।

### व्याकरणप्रवक्ताओं के दो विभाग

इस समय हमें जितने ज्याकरएप्रवक्ता श्राचार्यों का ज्ञान है, उन्हें हम वो भागों में बांट सकते हैं।

- १. पाणिनि से प्राचीन । २. पाणिनि से अर्वाचीन ।
- १. सोऽयं नवन्याकरणार्थवेत्ता । मदास ला जर्नल् प्रेस १६३३ का संस्कृत ।
- २. देखो पूर्व पृष्ठ ४४ टिप्पणी ४ ।
- ३. गीतासारमिदं शास्त्रं गीतासारसमुद्भवम् । अत्र स्थितं मक्कशानं वेदशाकः समुक्वयम् ॥ ४४ ॥ अष्टादश पुराणानि नव न्याकरणानि च । निर्मेध्य चतुरो वेदान मुनिना भारतं कृतम् ॥ ५७ ॥ इस्तलेख नं० १६४, सन् १८८३—६४
  - ४ व्यक्ति देव १० पृष्ठ ४३७।
  - प्र. पश्चन्याकरणः।

## पाणिनि से प्राचीन आचार्य

पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन में आपिशिल, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाकवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक और स्कोटायन इन दश शाब्दिकों का उन्नेख किया है। इन से अतिरिक्त इन्द्र, वायु, भरद्वाज, भागुरि, पौष्करसादि, काशकुत्सन, रौढि, चारायण, माध्यन्दिनि, वैयाव्यपद्य, शौनिक, गौतम और ज्याडि इन तेरह आचार्यों का उन्नेख अन्यत्र मिलता है।

### प्रातिशाख्य आदि वैदिक व्याकरणप्रवक्ता

प्रातिशाख्य — यद्यपि प्रातिशाख्य तत् तत् चरणों के व्याकरण हैं तथापि उन में मन्त्रों के संहिता पाठ में होने वाले विकारों का प्रधानतया उल्लेख है। प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा पद साधुत्व का अनुशासन उन में नहीं है। श्रतः उनकी गणना प्रधानतया शब्दानुशासन प्रन्थों में नहीं की जासकती। इस समय निम्न प्रातिशाख्य प्रन्थ उपलब्ध होते हैं—

- १. ऋक्प्रातिशाख्य-शौनककृत ।
- २. वाजसनेय प्रातिशाख्य-कात्यायनऋत ।
- ३. सामप्रातिशाख्य ( पुष्प या फुट सूत्र )-वरहचिकृत ३ ?
- ४. श्रथवंप्रातिशाख्य-----।
- ५. तैत्तिरीयप्रातिशाख्य---'''।
- ६. मैत्रायणीयप्रातिशाख्य ....।

इन के अतिरिक्त दो प्रातिशाख्यों के नाम प्राचीन प्रन्थों में मिलते हैं-

- ७. श्राश्वलायनप्रातिशाख्य<sup>४</sup> .....।
- ८. चारायणप्रातिशाख्य<sup>४</sup> .....।
- १. देखो पूर्व १ फ ४= टि॰ १।
- २. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्वदानि । निरु १। १७॥
- इ. बन्दे वरक्चिं नित्यमृहाक्षेः पारकृषनम्। पोतो विनिर्मितो येन फुलस्वश्तैरलम्।
   इरदत्तविराचित सामवेदसर्वानुक्रमणी, ऋक्तन्त्र के अन्त में मुद्रित, पृष्ठ ७।
- ४. यह प्रातिशास्य अप्राप्य है । नाप्याश्वलायनाचार्यादिकृतप्रातिशास्यसिद्धम् । बाज॰ प्राः अनन्तमान्य, महास संस्कः पृष्ठ ४ ।
- ४. यह प्रातिशास्य अप्राप्य है । देवपालविराचित लीगाक्षिगृह्यभाष्य में यह उद्धृत है—''तथा च चारायणिस्त्रम् 'पुरुकृते च्छ्रच्छ्योः' हति पुरुशस्यः कृतशस्यः

ऋक्प्रातिशाख्य निश्चय ही पाणिनि से प्राचीन है, अन्य प्रातिशाख्यों के विषय में हम धमी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते।

अन्य चैदिक व्याकरण — प्रातिशाख्यों के खतिरिक्त तत्सदश अन्य निम्ननिर्दिष्ट चैदिक व्याकरण उपलब्ध होते हैं—

- १. ऋक्तन्त्र<sup>१</sup>-- शाकटायन या श्रीदन्निन प्रणीत ।
- २. लघु ऋक्तन्त्र ""।
- ३. अथर्वचतुरध्यायी-शौनक या कौत्स प्रशीत ।
- ४. प्रतिज्ञासूत्र-कात्यायनकृत ।
- ५, भाषिकसूत्र-कात्यायनकृत ।
- ६. सामतन्त्र श्रीदन्नजि या गार्ग्य कृत<sup>\*</sup> ?
- ७, अन्तरतन्त्र-श्रापिशलि कृत।

इन में से प्रथम पांच प्रन्थों में प्रातिशाख्यवत् प्रायः वैदिकस्वरादि कार्यों

जुःयते यथासंख्यं के छे परतः। पुरु छदनं पुच्छासः, कृतस्य छामिति राष्ट्रा १॥ पृष्ठ १०१, १०२।

- ऋक्तन्त्र का संबन्ध सामवेदीय राणायनीय शास्त्रा से हैं। "राणायनीयानामृत्रतन्त्रे प्रसिद्धा विसर्जनीयस्य अभिनिष्ठानास्था इति । गोभिस्तगृक्ष भट्ट नारायणभाष्य २।८। १४।।
- २, श्रास्तान्त्रव्याकरणे शाकटायनोऽपि-श्रामक्षरं छन्दोः । नागेश, लघुशव्देन्दुशेखर, भाग १, पृष्ठ ७। ऋचां तन्त्रव्याकरणे पञ्च संख्याप्रपाठकम् । शाकटायनदेवेन द्वात्रिशत खण्डकाः स्मृताः । इरदत्तकृत साममर्थानुक्रमणी, ऋक्तन्त्र के अन्त में मुद्रित, पृष्ठ ३ । तथा श्रास्तान्त्रव्याकरणस्य छान्दोव्यवक्षणस्य प्रणेताः औदत्रजिरत्यस्त्रयतः । शब्दकौरतुम १।२।। अनन्तसंयोगमध्ये यमः पूर्वगुणः ( ऋक्तन्त्र १।२ ) इत्यौदत्रजिरपि । पाणिनीय शिक्षा की शिवाप्रकाश टीका, शिक्षासंग्रह पृष्ठ ३ = = श्रत्यादि ।
- ३. हिटनी के इस्तेलेख के अन्त में शौनक का नाम है। बालशास्त्री गररे खालि-यर के संग्रह से प्राप्त चतुरध्यायों के इस्तेलेख के प्रत्येक अध्याय के अन्त में — ''इत्यर्थव-वेदे कौत्सन्याकरण चतुरध्यायिकायां ……'' पाठ उपलब्ध होता है। यह इस्तेलेख अब ओरियण्टल मैनस्कृष्ट्स लायकेरी उच्चैन में सुरक्षित हैं। देखी—न्यू इण्डियन शिष्ट-केरी, सितम्बर १६३८ में पंग्न सदाशिव प्रत्यं का लेख।
- ४. सामतन्त्रं प्रवक्ष्यामि सुखार्थं सामवेदिनास् । औदज्ञिनिकृतं सुक्षं सामगानां सुखाः वहस् ॥ इरद्रचिराचित सामवेदस्यांनुक्रमणी पृष्ठ ४ । सामतन्त्रं तु गाण्येंणेत्येव वयः सुपदिद्या प्रामाणिकैरिति सत्यवतः । अक्षरतन्त्र ६० २।

का उद्धेख हैं। श्रन्तिम दो प्रन्थों में सामगान के निक्कों का वर्णन है। श्रतः इन्हें भी मुख्यतया क्याकरण प्रन्थ महीं कह सकते।

## प्रातिशाख्य आदि में उद्धृत आचार्य

इन प्रातिशाख्य आदि वैदिक प्रन्थों में निम्न भावायों का उल्लेख मिलता है—

- १. ऋप्रिवेश्य'—तै० प्रा० ९।४॥ मै० प्रा० ९।४॥
- २. अग्निवेश्यायन—सै० प्रा० १४।३२॥ मै० प्रा० शका३२॥
- ३. श्रन्यतरेय—ऋ० प्रा० ३।२२॥
- ४. श्रामस्य-- ऋ० प्रा० वर्ग शशा
- ५. ब्रात्रेय—तै० प्रा० ५।३१॥१७।८॥ मै० प्रा० ५।३३॥२।५॥६।८॥
- ६, इन्द्र--ऋक्तन्त्र शक्षा
- ७. ज्ल्य—तै० प्रा० टारसा १०१२०॥ १६१२३॥ मै० प्रा० टारसा १०१२शास अस्पा
- ८. उत्तमोत्तरीय—तै० प्रा० ८।२०॥
- ९. **ऋौ**दब्रजि<sup>२</sup>—ऋक्तन्त्र २।६।१०।।
- १०. श्रौपश्चि—वाज० प्रा० ३।१३१॥ भाषिकसूत्र २।२०,२२ ॥
- ११. कार्ण्डमायन—तै० प्रा० ९।१॥ १५।७॥ मै० प्रा० ९।१॥ २।३।७॥
- १२. कात्यायन—वाज० प्रा० ८।५३॥
- १३. कारव-वाज० प्रा० १।१२३,१४९ ॥
- १४. काश्यप—वाज० प्रा० ४१५५। ठा५०।
- १५. कौरिडन्य<sup>3</sup>— तै० प्रा० ५।३८॥ १८।३॥१९।२॥ मै० प्रा० ५।४०॥ २।५।४॥ २।६।३॥ २।६।९॥
- १६. कौहलीपुत्र—तै० प्रा० १७।२॥ मै० प्रा० रापासा
- १७. गार्च—ऋ० प्रा० शारपा। ६।३६॥ ११।१७,२६॥ १३।३१॥ वाज० प्रा० ४।१६७॥
- १८. गौतम—तै० प्रा० ५।३८॥ मै० प्रा० ५।४०॥ 👵
- १९. जातूकर्ण्य-वाज० प्रा० ४।१२५, १६०। ५।२२॥
  - १. असिवेदम का गृह्यसम् छम गया है।
  - २. नारदीय शिक्षा के प्रधानीनौष्त्राजि" का छहेल मिलता है। विस्ते जिक्षासंग्रह पृष्ठ ४४३। 🎋 १. देखी स्थेनिर कीण्डिन्य नामः।

- २०. दालभ्य-वाज० प्रा० ४।१६॥
- २१ नैगी--ऋक्तन्त्र २।६।९॥ ४।३।२॥
- २२. पञ्चाल-ऋ० प्रा० २।३३॥
- २३. पाणिनि लघु ऋक्तन्त्र, पृष्ठ ४६॥
- २४. पौक्करसादि-तै० प्रा० पा३७, ३८॥ १३।१६॥ १४।२॥ १७।६॥ मै० प्रा० पा३९,४०॥ राशा१६॥ रापा६॥
- २५. प्राच्यपञ्चाल-ऋ० प्रा० २।३३,८१॥
- २६. प्लान्तायरा—तै० प्रा० ९।६॥ १४।११,१७॥ १८।५॥ मै० प्रा० ९।६॥ राधार,शा
- २७. प्लाचि—तै॰ प्रा० पा३८॥ पा६॥१४।१०,१७॥ १८।पा। मै० प्रा० **લાકના કાશારાશા**

- ु—ऋक्तन्त्र १।४॥ ु—तै० प्रा० १७।३॥ मै० प्रा० २।५।२॥ माषिकसूत्र ३२. मारहाज — ते० प्रा० १७।३॥ मै० २।१९॥ चि० प्रा० १७।३॥ मै० ३३. मालू ३।९॥ ३४. म्याचाकीय—ते० प्रा० १०।२२॥

- ३५ हमारहूकेय ऋ० प्रा० वर्ग शशा ३।१४॥
- भरे ६. माध्यन्दिन—वा० प्रा० ८।३५॥
- 🐔 ३७. मीमांसक—तै० प्रा० ५।४१॥
  - ३८. यास्क-ऋ० प्रा० १७।४२॥
  - ३९. वाडवीकर—तै० प्रा० १४।१३॥
  - ४०. वात्सप्र—तै० प्रा० १०।२३॥ मै० प्रा० १०।२३॥
  - ४१. वाल्मीकि—तै० मा० पा३६॥ १८।६॥ मै० मा० पा३८॥ २।६॥ રારુના પાશા
  - ४२. वेदमित्र ऋ० प्रा० १।५१॥
  - ४३. ज्याडि ऋ० प्रा० ३।२३, २८॥ ६।४३॥ १३।३१, ३७॥
  - ४४. शाकटायन ऋ० प्रा० १।१६॥ १३।३९॥ वाज० प्रा० ३।९, १२,८८॥ ४१५,१२९,१९१॥ झौ० च० २।२४॥ ऋक्तन्त्र १।१॥

- ४५. शाकल (= शाकल्य के ऋतुयायी)—ऋ० प्रा० १।६४॥ ११। १९, ६२॥
- ४६. **शाकल्य**—ऋ० प्रा० ३।१३,२२॥ ४।१३॥ १३।३१॥ **वाज०** प्रा० ३।१०॥
- ४७. शाकल्यपिता ऋ० प्रा० ४।४॥
- ४८. शाङ्कमित्रि—शौ० च० २।७४॥
- ४९. शाङ्कायन—तै० प्रा० १५।७। मै० प्रा० २।३।७।।
- ५०. शूरवीर-ऋ० प्रा० वर्ग शशा
- ५१. शूरवीर-सुत ऋ० प्रा० वर्ग १।३॥
- ५२. शैत्यायन—तै० प्रा० ५।४०॥१७॥१,८॥१८।२॥ मै० प्रा० २।५॥१॥ २।५॥२।६।२,३॥
- ५३. शौनक—ऋ० प्रा० वर्ग १।१॥ वा० प्रा० ४।१२२॥ ऋथ० प्रा० १।२॥ शौ० च० १।८॥ २।२४॥
- ५४. स्थविर कौरिडन्य तै० प्रा० १७।४॥°
- ५५. स्थविर शाकल्य-ऋ० प्रा० २।८१॥
- ५६. सांक्रत्य—तै० प्रा० टा२णा १०।२१॥ १५।१६॥ मै० प्रा० टा२णा १०।२णा २।४।१७॥
- ५७. हारीत-तै० प्रा० १४।१८॥

इन ५७ श्राचार्यों में श्रनेक श्राचार्य व्याकरण शास्त्र के प्रवक्ता रहे होंगे। इस प्रनथ में इन में से केवल १० श्राचार्यों का उल्लेख किया है। शेष श्राचार्यों के विषय में श्रन्य सुदृद् प्रमाण उपलब्ध न होने से कुछ नहीं लिखा।

### पाणिनि से अवीचीन आचार्य

पाणिनि से ऋर्वाचीन श्रनेक श्राचार्यों ने व्याकरणसूत्र रचे हैं। उन में से निम्न श्राचार्य प्रधान हैं—

| <b>8</b>               | कातन्त्र  | ( १५०० वि० पृ० )  |
|------------------------|-----------|-------------------|
| २. चन्द्रगोमी          | चान्द्र   | (१००० वि० पूर्व)  |
| ३. त्तपग्रक            | च्चपग्क   | (वि०१ ली शताब्दी) |
| ४. देवनन्दी (दिम्बस्न) | जैनेन्द्र | ( सं० ५००-५५० )   |

१ तै। प्रा० १।४० के माहिषेय भाष्य में भी यह उद्धृत है।

| ५ ५ अस्ति ।                                                                                                                         | विभानवविद्या         | घर (सं० ६०० के लगभग )      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--|
| ६. पाल्यकीर्ति                                                                                                                      | जैन शाकटाय           | न (सं०८७१-९२४)             |  |  |
| ७. ज्ञिवस्वामी                                                                                                                      | ****                 | ( सं० ९१४-९४० )            |  |  |
| ८. भोजदेव 🔻                                                                                                                         | तरस्वतीक <b>र</b> ाभ | रण ( सं० १०७५-१५१० )       |  |  |
| ९. बुद्धिसागर                                                                                                                       | बुद्धिसागर           | ( tio 8000)                |  |  |
| १०, हेमचन्द्र                                                                                                                       | हैमच्याकरसः          | ( सं० ११४५-१२२० )          |  |  |
| ११. भद्रेश्वरसूरि                                                                                                                   | दीपकाराहर            | ः. (सं० १२०० से पूर्व )    |  |  |
| १२. श्रनुभूतिस्वरूप                                                                                                                 | सारस्वतः ः           | ं (सं० १३०० )              |  |  |
| १३. बोपदेव                                                                                                                          | <b>मुग्धबो</b> ध     | (सं० १३००-१३५०)            |  |  |
| १४. कमदीश्वर                                                                                                                        | जौमार                | (वि०१३ वीं शताब्दी)        |  |  |
| १५. पद्मनाभ                                                                                                                         | सुपद्म               | ( बि॰ १४ वीं झताब्दी )     |  |  |
| इन से अतिरिक्त भी कुछ अति अर्वाचीन व्याकरणकर्ता हुए हैं, उन<br>के प्रनथ अप्रसिद्ध हैं। अतः उनका वर्णन इस प्रनथ में नहीं किया जायगा। |                      |                            |  |  |
| श्रव श्रगले श्रध्याय में प<br>से प्राचीन श्राचार्यों के विषय                                                                        |                      | नं श्रतुल्लिखित तथा पाणिनि |  |  |

## तीसरा अध्याय

# पाणिनीयाष्टक में अनुन्तिस्वित प्राचीन आचार्य

# १-इन्द्र ( ८५०० वि० पू०)

तैत्तिरीय संहिता ६।४।७ के प्रमाण से हम पूर्व लिख चुके हैं कि देवों की प्रार्थना पर देवराज इन्द्र ने सर्वप्रथम व्याकरणशास की रचना की। इस से पूर्व संस्कृत भाषा श्रव्याकृत = व्याकरण-संबन्ध-रहित थी। इन्द्र ने सर्व प्रथम प्रतिपद प्रकृति-प्रत्यय-विभाग की कल्पना करके शब्दोपदेश की प्रक्रिया प्रचलित की।

#### पश्चिय

वंश — इन्द्र के पिता का नाम करयप प्रजापित था और माता का नाम श्रादित । श्रादित दत्त प्रजापित की कन्या थी । कौटिल्य ने श्रापने श्रार्थशास्त्र १।८ में बाहुदन्ती-पुत्र का मत उद्भृत किया है। प्राचीन टीकाकारों के मतानुसार बाहुदन्ती-पुत्र का श्रार्थ इन्द्र है। क्या श्रादिति का नामान्तर बाहुदन्ती भी था?

श्राता — महाभारत तथा पुराणों में इन्द्र के ग्यारह सहोदर कहे हैं। वे सब श्रविति की सन्तान होने से श्रादित्य कहाते हैं। उनके नाम हैं — धाता, श्रवमा, मित्र, वहण, श्रंश (श्रंशुमान्), भग, विवस्तान्, पृषा, पर्जन्य, त्वष्टा श्रोर विष्णु। इनमें विष्णु सबसे कनिष्ठ है। श्रिप्त श्रोर सोम भी इन्द्र के भाई हैं, परन्तु सहोदर नहीं।

आचार्य—इन्द्र के चार श्राचार्य थ — प्रजापित, बृहस्पित, श्रिश्वनी कुमार श्रीर मृत्यु श्रर्थात् यम । छान्दोग्य उपनिषद् ८।७ — ११ में लिखा है कि इन्द्र ने प्रजापित से श्रात्मज्ञान सीखा था । श्लोकवार्तिक के टीका-कार पार्थसारिथिमिश्र द्वारा उद्भृत पुरातन वचन के श्रनुसार इन्द्र ने प्रजापित से मीमांसशास्त्र पढ़ा था । १ गोपथ ब्राह्मण १।१।२५ में इन्द्र श्रीर

१. पूर्व पृष्ठ ४७। २. आदिपर्व ६६।१५, १६॥ ३. भविष्य, मा० प० ७८।५३॥

४. इन में से आठ आदित्यों के नाम ताण्डय बाह्मण २४।१२।४ में लिखे हैं।

४. तद्यमा ब्रह्मा प्रजापतये प्रोवाच सोऽपीन्द्राय, सोऽप्यादित्याय । पृष्ठ ८, काशी सं ।

प्रजापित का संवाद है। इन तीनों स्थानों में उल्लिखित प्रजापित कौन है यह अझात है। बहुत सम्भव है वह कश्यप प्रजापित हो। ऋवतन्त्र के अनुसार इन्द्र ने प्रजापित से शब्दशास्त्र का अध्ययन किया था। बाई-स्पत्य अर्थसूत्रों में बृहस्पित से नीतिशास्त्र पढ़ने का उल्लेख है। चरक और सुश्रुत में लिखा है कि इन्द्र ने अश्विनी कुमारों से आयुर्वेद पढ़ा था। प्रजल छन्द के टीकाकार यादवप्रकाश के मत में दुश्च्यवन = इन्द्र ने बृहस्पित से छन्दःशास्त्र का अध्ययन किया था। वायुपुराण १०३१६० के अनुसार सृत्यु = यम ने इन्द्र के लिये पुराण का प्रवचन किया था

शिष्य— ऋकतन्त्र के दृबंद्यृत उद्धरण में लिखा है कि भरद्वाज ने इन्द्र से शब्दशास्त्र का अध्ययन किया था। चरक में कहा है— भरद्वाज ने इन्द्र से शब्दशास्त्र का अध्ययन किया था। चरक में कहा है— भरद्वाज ने इन्द्र से आयुर्वेद पढ़ा था की अपने आतेय पुनर्वसु ने भरद्वाज से , परन्तु वा के प्रन में आतेय पुनर्वसु को इन्द्र का साज्ञात शिष्य लिखा है। व्यह भरद्वाज में सुराचार्य बहस्पति आजिरस का पुत्र है। इस का वर्णन हम अनु पह करेंगे खा। सुश्रुत के अपनुसार धन्चन्तिर ने इन्द्र से शल्य-चिकित्सा सीखी थी। अपने आयुर्वेद की काश्यप संहिता में लिखा है— इन्द्र ने कश्यप, बसिष्ठ, अपित्र अपने मुगु को आयुर्वेद पढ़ाया था। वायुपुराण १०२१६० में लिखा है इन्द्र में सुगु को आयुर्वेद पढ़ाया था। पिक्नलइन्द के शिकाकार यादवप्रकाह्मसिष्ठ को पुराणोपदंश किया था। पिक्नलइन्द के शिकाकार यादवप्रकाह्मसिष्ठ को पुराणोपदंश किया था। पिक्नलइन्द के शिकाकार यादवप्रकाह्मसिष्ठ को पुराणोपदंश केया था। विक्राचार्य को हान्द्र शास्त्र पढ़ाया था विव्यवचार्य को स्वर्थन पढ़ाया था के मत में इन्द्र ने असुर-गुरु = शुक्राचार्य को हान्द्र शास्त्र पढ़ाया था। पिक्नलइन्द के शिकाकार यादवप्रकाह्मसिष्ठ को प्राथिसारिष्ठमिश्र द्वारा उद्घृत प्राचीनवचना।

१ देखो पूर्व पष्ठ ४ २. बृहस्पतिर्धाचीर, अधा के प्रकरण में उदधृत ।

२. बृहर्गितिस्थानाः, वास्ति सर्वरु मुपिदेशिति । यन्थ के प्रारम्भ में । प्राचीन बाहस्पत्य अर्थशाक इस सेंदाय नीतिसर्वरु मुपिदेशिति । यन्थ के प्रारम्भ में । प्राचीन बाहस्पत्य अर्थशाक इस सेंदाय नीतिसर्वरु मुपिदेशित । यन्थ के प्रारम्भ में । प्राचीन स्थान विक्रायां भगवान्छकः । रेक स्थान विक्रायां भगवान्छकः । रेक स्थान विक्रायां भगवान्छकः । रेक स्थान विक्रायां मुप्ति स्थान स्थान

त्र । प्रत्र १।२॥ ८०, तौ सहस्राक्षं, सोऽत्रिपुत्रादिकान् मुनान् । अष्टाङ्गहृदय स्त्र० १।३॥ ।दहम् । स्त्र० १।२०॥ १०, इन्द्र ऋषिभ्यव्यतुभ्यं: कदयप-वसिन्ठ १। पृष्ठ ४२ । ११, इन्द्रक्षापि वासिष्काय ।

<sup>्</sup> तस्माद्दुदच्यननस्ततांऽनुस्गुरुः .....। छन्दःटीका के अन्त में !

तुसार इन्द्र ने चादित्य को मीमांसाशास्त्र पढ़ाया था<sup>3</sup>। यह त्रादित्य कौन है यह च्यज्ञात है।

देश - पुराकाल में भारतवर्ष के उत्तर हिमवत् पार्श्व में निवास करने वाली त्रार्यजाति "देव" कहाती थी। देवराज इन्द्र उस का श्रिधिपति था।

विशेष घटनाएँ — छान्दोग्य उपनिषद् ८।७ — ११ में लिखा है कि इन्द्र ने अध्यात्मज्ञान के लिये प्रजापित के समीप (३२ + ३२ + ३२ + ५ = ) १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य पालन किया था। पुराकाल में अनेक देवासुर संप्राम हुए। वायुपुराण ९७.७२-७६ में इन की संख्या १२ लिखी है। ये सब संप्राम इन्द्र की अध्यत्तता में हुए थे।

दीर्घजीथी—इन्द्र बहुत दीर्घजीवी था। उसने केवल अध्यात्मज्ञान के लिये १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य पालन किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ में लिखा है कि इन्द्र ने अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को उतीय प्रकायुष की समाप्ति पर वेद की अनन्तता का उपदेश किया था। तदनुसार इन्द्र न्यूनातिन्यून ५०० वर्ष अवश्य जीवित रहा होगा। चरक चिकित्सा खान अ०१ में इन्द्रोक्त कई ऐसी रसायनों का उल्लेख है जिन के सेवन से एक सहस्र वर्ष की आयु होती है।

#### काल

इन्द्र का निश्चित काल निर्ण्य करना कठिन है। भारतीय प्राचीन वाक्स्य में जो वर्णन भिलता है उससे ज्ञात होता है कि यह इन्द्र त्रेतायुग के लगभग ४०० वर्ष व्यतीत होने पर अर्थात् विक्रम से ८५०० साढ़े आठ सहस्र वर्ष पृवं हुआ था। इसने इस इतिहास में प्राचीन काल-गणना कृत, त्रेता, और द्वापर युगों की दिव्यवषे संख्या को सौर वर्ष मान कर की है। इसारा विचार है दिव्य वर्ष शब्द सौर वर्ष का पर्याय है। तदनुसार कृत युग का ४८००, त्रेता का २६०० और द्वापर का २४०० वर्ष परिमाण है। इसी प्रकार भारत युद्ध को विक्रम से २०४५ वर्ष पृवं माना है। इस पर विशेष विचार इसी प्रनथ में अन्यत्र किया जायगा। अतः उपर दिया हुआ इन्द्र का काल न्यूनातिन्यून है। वह इस से अधिक प्राचीन हो सकता है, न्यून नहीं। इन्द्र बहुत दीर्घजीवी था यह इम पूर्व लिख चुके हैं।

१. पूर्व पृष्ठ ४७, टि॰ ५। २. भरद्वाजो ह त्रीभिरायुभिवस्य चयंसुवास । तं जीर्णि स्थिवरं श्रथानिमन्द्र उपवज्योवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुदंदथाम .......

### ऐन्द्र व्याकरण

फेन्द्र ज्याकरण इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस का उद्देख अनेक प्रन्थों में उपलब्ध होता है। जैन शाकटायन ज्याकरण १।२।३७ में इन्द्र का मत उद्वृत है। सोमेशवरसूरि विरचित यशस्तिलक चम्पृ में ऐन्द्र ज्याकरण का निर्देश उपलब्ध होता है। प्रसिद्ध सुसलमान यात्री ऋल्बे-रूनी ने अपनी भारतयात्रा वर्णन में ऐन्द्र तन्त्र का उद्धेख किया है। वेदेखोध ने महाभारतटीका के प्रारम्भ में 'माहेन्द्र' नाम से ऐन्द्र ज्याकरण का निर्देश किया है। वोपदेव ने कविकल्पदुम के प्रारम्भ में आठ वैयाकरणों में इन्द्र का नाम लिखा है। कशिन्द्राचार्य सरस्वती के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र उपलब्ध हुआ है, उसमें ज्याकरण की पुस्तकों में ऐन्द्र ज्याकरण का उल्लेख है। कशिन्द्राचार्य कश्चिमार ऐन्द्र तन्त्र पुराकाल में ही नष्ट हो गया था, अतः कविन्द्राचार्य के सूचीपत्र में निर्दिष्ट ऐन्द्र ज्याकरण कदाचित् अर्वाचीन प्रन्थ होगा।

पण्डित कृष्णमाचार्य की भूळ—पं० कृष्णमाचार्य ने श्रपने "क्वासि-कल संस्कृत लिटरेचर" प्रत्थ के पृष्ठ ८११ पर लिग्वा है कि भरत के नाट्य-शास्त्र में ऐन्द्र व्याकरण श्रीर यास्क का उल्लेग्व है । हमने भरत-नाट्य शास्त्र का भले प्रकार श्रनुशीलन किया है । श्रीर नाट्य शास्त्र का एक पारायण हमने केवल पं० कृष्णमाचार्य के लेख की सत्यता जांचने के लिये किया, परन्तु हमें ऐन्द्र व्याकरण श्रीर यास्क का उल्लेख नाट्य शास्त्र में कहीं नहीं मिला। हां, नाट्य शास्त्र के पन्द्रहवें श्रध्याय में व्याकरण का कुछ विषय निर्दिष्ट है श्रीर वह कातन्त्र व्याकरण से वहुत समानता रखता है। इस विषय में हम कातन्त्र के प्रकरण में विस्तार से लिखेंगे।

डा० वलवेटकर की भूल—डाक्टर वेलवेटकर का मत है-कातन्त्र ही प्राचीन ऐन्द्र तन्त्र है। उनका मत अत्यन्त अमपूर्ण है, यह हम अनुपद

जराया डष् श्नदस्याचि ।

२, श्रथम आस्त्रास, पृष्ठ ६०।

३. अल्बेरूनी का भारत, भाग २, पृष्ठ ४०।

४, पूर्व पृष्ठ ३४ पर उद्घृत 'वान्युज्जहार'''''' इलोक ।

४. पूर्व पृष्ठ ४८ पर उद्भृत 'रन्द्रश्चन्द्रः ··· ' क्लोक ।

६. स्चीपत्र पृष्ठ ३। ७. आदि से तरङ्ग ४, बलोक २४, २५ ।

दर्शाएंगे। संभव है कृष्णमाचाय ने डा० वेलवेल्कर के मत को मान कर ही भरत नाट्यशास्त्र में ऐन्द्र व्याकरण का उल्लेख समका होगा।

### ऐन्द्र तन्त्र का परिमाण

हम पूर्व लिख चुके हैं कि प्रत्येक विषय के श्रादिम प्रन्थ श्रत्यन्त विस्तृत थे। उत्तरोत्तर मनुष्यों की श्रायु के हास श्रीर मित के मन्द होने के कारण सब प्रन्थ क्रमशः संनिप्त किये गये। ऐन्द्र व्याकरण श्रपने विषय का प्रथम प्रन्थ है। यह प्रन्थ भी श्रत्यन्त विस्तृत था। १२ वीं शताब्दी मे पूर्वभावी महाभारत का टीकाकार देवबोध लिखता है—

> यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासी व्याकरणार्णवात्। पद्रस्तानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोध्यदे॥

इस वचन से ऐन्द्र तन्त्र के विस्तार की कल्पना सहज में की जा सकती है। तिव्वतीय प्रन्थों के श्रनुसार ऐन्द्र व्याकरण का परिमाण २५ सहस्र श्लोक था। पाणिनीय व्याकरण का परिमाण लगभग एक सहस्र श्लोक है। तदनुसार ऐन्द्र तन्त्र पाणिनीय व्याकरण से लगभग २५ गुना बड़ा रहा होगा।

कई व्यक्ति उपर्युक्त श्लोक में "माहेन्द्रात्" के स्थान में "माहेशात्" पाठ मान कर माहेश व्याकरण की कल्पना करते हैं। उस ठीक नहीं है। यह श्लोक देवबोध का स्वरचित है। इस में "माहेन्द्रात्" का कोई पाठभेद उपलब्ध नहीं होता। श्रत: यह कल्पना हेय है। यह भी ध्यान रहे कि माहेश व्याकरण की सत्ता में कोई सुदृढ़ श्रमाण नहीं है। जितने श्रमाण मिलते हैं वे बहुत श्रवीचीन श्रन्थकारों के हैं। श्रत एव हमने उस का वर्णन इस श्रन्थ में नहीं किया।

# ऐन्द्र व्याकरण के सूत्र

कथासरित्सागर में लिखा है कि ऐन्द्र तन्त्र पुरा काल में ही नष्ट हो चुका था, परन्तु महान् हर्ष का विषय है कि उस के दो सूत्र प्राचीन प्रन्थों में सुरित्तित उपलब्ध हो गये।

१. पूर्व पृष्ठ ७। २. जनरल गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीटयुट, भाग १, संस्था ४, पृष्ठ ४१०, सन् १६४४।

३. श्री गुरुपद हालदार कृत न्याकरण दर्शनेर इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४६५। बंगला विश्वकोश-महेश्वर शब्द ।

ऐन्द्र तन्त्र का प्रथम सृत्र —विक्रम की प्रथम शताब्दी में होने वाले भट्टारक हरिश्चन्द्र ने अपनी चरकव्याख्या में लिखा है—

शास्त्रेष्विप-"अथ वर्णसमृहः" इति ऐन्द्रव्याकरणस्य ।

तदनुसार ऐन्द्र व्याकरण का प्रथम सूत्र "अथ वर्णसमृहः" था। इससे स्पष्ट है कि उसमें भी पाणिनीय अष्टक के समान प्रारम्भ में अच्हर-समाम्राय का उपदेश था। ऋक्तन्त्र तथा ऋक्प्रातिशाख्य आदि में भी अच्हरसमाम्राय का उल्लेख भिलता है। लाघव के लिये व्याकरण-प्रनथों के प्रारम्भ में अच्हरसमाम्राय के उपदेश की शैली अत्यन्त प्राचीन है। इसलिये आधुनिक वैयाकरणों का अष्टाध्यायी के प्रारम्भिक अच्हरसमाम्राय के सूत्रों को अपाणिनीय मानना महती मृल है। इस पर विशेष विचार "पाणिनि और उस का शब्दानुशासन" प्रकरण में करेंगे।

अन्य सूत्र — दुर्गाचार्य ने अपनी निरुक्ति के प्रारम्भ में ऐन्द्र व्याकरण का एक सूत्र उद्धृत किया है —

नैकं पद् जातम् , यथा "अर्थः पद्म्" इत्यैनद्राणाम् ।

श्चर्थात् ऐन्द्र व्याकरण में सब श्चर्थवान् वर्णसमुदायों की पद संज्ञा होती है। उन के यहां नैरुक्तों तथा श्चन्य वैयाकरणों के सदद्य नाम श्चाख्यात, उपसर्ग श्रीर निपात ये चार विभाग नहीं हैं। सुषेण विद्याभूषण नेभी 'अर्थ: पदम्' को ऐन्द्र के नाम से उद्धृत किया है। <sup>४</sup>

अन्यमत —पाणिनि के प्रत्याहार सृत्रों पर निन्दिकेश्वर विरचित काशिका (श्लोक २) की उपमन्युक्तत तत्त्वविमर्शिनी टीका में लिखा है— तथा चोक्तमिन्द्रेण—अन्त्यवर्णसमुद्भृता धातवः प्रकीर्तिताः ।

- १. चरक न्यास पृष्ठ ५८ । स्वर्गीय पं० मस्तराम शर्मी मुद्रापित । शब्दभेदेप्रकाश के टीकाकार श्वानविमलगणि ने ''सिक्किरनुक्तानां रूढे:'' सृत्र की टीका में इस ''सिक्किं''' सृत्र की येन्द्रब्याकरण का प्रथम सृत्र लिखा है (ज्याक ० द० ६० पृष्ठ ४१४) । यह कीक नहीं ।ं २, प्राठक १ खण्ड ४। ३, देखी विष्णुमित्र कृत वर्गद्वय कृति ।
- ४. निरुक्तवृत्ति पृष्ठ १०, पंक्ति ११। दुर्गवृत्ति में ''यथार्थः पदमैन्द्रणामिति'' पाठ है। प्रकरणानुसार हति पद 'पेन्द्राणाम्' से पूर्व होना चाहिये। तुलना करो—'अर्थः पदम्'' वाज० प्राति० ३। २॥ ५. कलापचन्द्रे सुपेण विद्यामूलण किस्तिया हिन—'अर्थः पदमाहु' रैन्द्राः, 'विभक्तयन्तं पदमाहु' रापिश्लीयाः, 'सुप्तिहन्तं पदं' पाणिन्तीयाः (सन्वि २०)। व्याक० द० ६० पृष्ठ ४०।

# ऐन्द्र और कातन्त्र का भेद

हम पूर्व लिख चुके हैं कि डा० वेलवेल्कर कातन्त्र को ऐन्द्र तन्त्र मानते हैं। उनका यह मत सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि महारक हरिश्चन्द्र और दुर्गाचार्य ने ऐन्द्र व्याकरण के जो सूत्र उद्धृत किये हैं वे कातन्त्र व्याकरण में उपलब्ध नहीं होते। पुरानी अनुश्रुति के अनुसार ऐन्द्र तन्त्र पाणिनीय तन्त्र से कई गुना विस्तृत था, परन्तु कातन्त्र पाणिनीय तन्त्र का चतुर्थाश भी नहीं है।

# ऐन्द्र व्याकरण श्रीर जैन ग्रन्थकार

हेमचन्द्र ऋादि जैन मन्थकारों का मत है कि भगवान महावीर स्वामी ने इन्द्रके लिय जिस ज्याकरण का उपदेश किया वहीं लोक में ऐन्द्र ज्याकरण नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई जैन मन्थकार जैनेन्द्र ज्याकरण को महावीर स्वामी-प्रोक्त मानत हैं। वस्तुत: ये दोनों मत श्रयुक्त हैं।

श्रित प्राचीन वैदिक प्रनथकारों के मतानुसार इन्द्र ने ब्रह्स्पति से शब्द शास्त्र का अध्ययन किया था, महावीर स्वामी से नहीं। महावीर स्वामी तथागत बुद्ध के समकालीन हैं, इन्द्र उन से कई सहस्र वर्ष पूर्व अपना ज्याकरण लिख चुका था। जैनेन्द्र ज्याकरण श्राचार्य पृज्यपाद अपर नाम देवनन्दी विरचित है। यह हम "पाणिनि से श्रवीचीन ज्याकरणकार" प्रकरण में लिखेंगे।

# अन्य कृतियां

१, आयुर्वेद — चरक में लिखा है इन्द्र ने भरद्वाज को आयुर्वेद पदाया था। इन्द्र ने भरद्वाज को सम्पूर्ण आयुर्वेद = आठों तन्त्र पदाए थे या केवल कायतन्त्र, यह अज्ञात है। वायुपुराए १९।२२ में लिखा है कि भरद्वाज ने आयुर्वेद संहिता की रचना की और उसके आठ विभाग करके शिष्यों को पदाया। इस से प्रतीत होता है कि इन्द्र ने भरद्वाज के लिय सम्पूर्ण आयुर्वेद (आठों तन्त्रों) का प्रवचन किया था।

सुश्रुत के प्रारम्भ में त्राचार्य-परम्परा का निर्देश करते हुए लिखा है कि भगवान् धन्वन्तरि ने इन्द्र से शस्य तन्त्र का ऋध्ययन किया था।

र. जैन साहित्य आर इतिहास पृष्ठ ६३-६४। र. पूर्व पृष्ठ २, टि॰ ४।

२. आयुर्वेदं भरद्वाजदनकार समिषक्कियम् । तमष्टभा पुनव्येस्य शिव्येभ्यः प्रत्यपादयत् ॥

४. पूर्व पृष्ठ ५८, टि॰ ६।

- २. श्वर्थशास्त्र—कौटिल्य ने श्रपने श्वर्थशास्त्र में बाहुदन्ती-पुत्र का मत उद्यृत किया है। याचीन टीकाकारों के श्रनुसार बाहुदन्ती-पुत्र इन्द्र है।
- २. मीमांसाशास्त्र—श्लोकवार्तिक की टीका में पार्थसारथिमिश्र किसी पुरातन प्रनथ का एक वचन उद्वृत करता है। उस में इन्द्र की मीमांसाशास्त्र का प्रवक्ता कहा है। र
- ४. पुराण—वायु पुराग १०३।६० में लिखा है कि इन्द्र ने पुराग विद्या का प्रवचन किया था।
- ५. गाथाएं —महाभारत वनपर्व ८८। ५ में इन्द्रगीत गाथात्रों का उल्लेख मिलता है।

# २-वायु (८५०० वि० पू०)

तैत्तिरीय संहिता ६।४।७ में लिखा है इन्द्र ने वाणी को व्याकृत करने में वायु से सहायता ली थी। वैतित्तिरीय संहिता का यह स्थल विश्च एतिहासिक है, श्रालङ्कारिक नहीं है। श्रातः स्पष्ट है कि इन्द्र को व्याकरण की रचना में सहयोग देने वाला वायु भी निस्सन्देह एतिहासिक व्यक्ति है। इन्द्र श्रीर वायु के सहयोग से देववाणी के व्याकरण की सर्वप्रथम रचना हुई। इसलिय कई स्थानों में वाणी के लिये "वाग् वा ऐन्द्रवायवः" श्रादि प्रयोग मिलते हैं। वायु पुराण २।४४ में वायु को "शब्दशास्त्र-विशारद" कहा है। कवीन्द्राचार्य के सूर्चापत्र में एक 'वायु व्याकरण' का उद्धेख है। इसे उसकी प्राचीनता में सन्देह है।

आचार्य—वायु पुराण १०३।५८ के अनुसार ब्रह्मा ने मातरिश्रा = वायु के लिये पुराण का प्रवचन किया था। ़ै

१. नेति बाहुद्न्तीपुत्रः — शास्त्रविददृष्टकमांकमंसु विवादं गच्छेत् । अभिजनप्रशा-शौचशौयानुरागयुकानमात्यान् कुनीत् गुणप्राभान्यादिति । १ । ८ ॥

र. पूर्व पुष्ठ ५७, टि॰ ५।

३. वाचै पराच्यव्याकृतावहत् ते देवा इन्द्रमृत्र्वाश्चमां नो वाचं व्याकुर्विति सोऽत्र-वीदरं कृणे, महथं चैव वायवे च सह गृहयाता शति ।

४. मै० सं० ४।४। मा किपि०४२।३।। ४. स्वीपत्र पृष्ठ ३।

६ मक्सा ददी शास्त्रीमदं पुराणं मातारिश्वने ।

शिष्य—वायुपुराण १०३।५९ में लिखा है, वायु से उशना कवि ने पुराणज्ञान प्राप्त किया था।

वायु पुराण १।४७ के श्रनुसार मातरिश्वा ≔वायु ने वायुपुराण का प्रवचन किया था। रे

हम इससे अधिक वायु के विषय में नहीं जानते।

### ३-भरद्वाज (८३०० वि० पृ०)

न्याकरणशास्त्र का तृतीय श्राचार्य बाईस्पत्य भरद्वाज है। यद्यपि भरद्वाजतन्त्र इस समय उपलब्ध नहीं है तथापि श्रुक्तन्त्र के पूर्वोक्त<sup>3</sup> प्रमाण से स्पष्ट है कि भरद्वाज न्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता था।

### परिचय

वंश-भरद्वाज बृहस्पित का पुत्र है। ब्राह्मग्रामन्थों में बृहस्पित को देवों का पुरोहित कहा है। कोशप्रन्थों में बृहस्पित का पर्याय 'सुराचार्य' लिखा है। यह बृहस्पित श्राङ्गिरा का पुत्र है।

सन्तिति—काशिका वृत्ति २।१।१९ तथा २।४।८४ में भरद्वाज के २१ अपत्यों का निर्देश है। अध्वेद की सर्वानुक्रमणी में भरद्वाज के ऋजिष्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, शास, शिरिम्विट, शुनहोन्न, सप्रथ और सुहोन्न इन दश मन्त्रद्रष्टा पुत्रों और रान्नि नाम्नी मन्त्रद्रष्टी पुत्री का उद्धेख मिलता है। यजुःसवानुक्रमणी में यजुवेद ३४।३२ की ऋषिका किशापा भरद्वाजदुहिता लिखी है। महाभारत आदिपर्व की दूसरी वंशावली के अनुसार गर्ग और नर भरद्वाज के साचात पुत्र नहीं हैं, अपि तु महाराज भरत की सुनन्दा रानी में भरद्वाज द्वारा नियोग से उत्पन्न महाराज भुमन्यु (भुवमन्यु) के पुत्र हैं। ये दोनों ब्राह्मण हो गये थे। इसी गर्ग के कुल

१ तस्माच्योशनमा प्राप्तन् ।

**२. पुराणं संप्रवध्यामि यदुक्तं मा**त्रिश्वना ।

३. पूर्वे पृष्ठ ४६ पर उद्धृत ४. बृहरपतिवें देवानां पुरोहित: । ए० मा० मारहा।

४. अमरकोश शशास्त्रा

इ. एकविंशतिभरद्वाजम्। यह उदाहरण जैन शाकटायन की लघुकृति १।२।१६० में भी है।

में किसी गार्ग्य ने व्याकरण, निरुक्त, सामवेदीय पदपाठ श्रौर उपनिदान सूत्र का प्रवचन किया था। इनका उल्लेख पाणिनीय श्रष्टाध्यायी श्रौर यास्कीय निरुक्त में मिलता है।

आचार्य—ऋक्तन्त्र के ऋनुसार भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरणशास्त्र का ऋष्ययन किया था। १ ऐतरेय ऋारण्यक २।२।४ में लिखा है—इन्द्र ने भरद्वाज के लिये घोषवत् और ऊष्म वर्णों का उपदेश किया था। १ चरक संहिता सूत्रस्थान १।२३ से विदित होता है कि भरद्वाज ने इन्द्र से ऋायु-वेंद पढ़ा था। वायु पुराण १०३।६३ के ऋनुसार तृणंजय ने भरद्वाज के लिये पुराण का प्रवचन किया था।

शिष्य — ऋक्तन्त्र के अनुसार भरद्वाज ने अनेक ऋषियों को व्याकरण पदाया था। य चरक सूत्रस्थान में अनेक ऋषियों को आयुर्वेद पढ़ाने का उन्नेख है। उन में से एक आत्रेय पुनर्वसु है। वायु पुराण १०३।६३ में लिखा है कि भरद्वाज ने गौतम को पुराण पढ़ाया था। अभरद्वाज ने किसी अर्थशास्त्र का भी प्रथचन किया था।

देश — रामायण श्रयोध्याकाग्ड सर्ग ५४ के श्रनुसार भरद्वाज का श्राश्रम प्रयाग के निकट गंगा यमुना के संगम पर था ।

मन्त्रद्र छः — ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी में बाहेस्पत्य भरद्वाज को श्रनेक सूक्तों का द्रष्टा लिखा है।

दीर्घजीबी—तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ के श्रानुसार इन्द्र ने तृतीय-पुरुषायुष की समाप्ति पर भरद्वाज को बेद की श्रानन्तता का उपदेश किया था। व्यापक संहिता के प्रारम्भ में भरद्वाज को श्रामितायु कहा है।

१. इन्द्रो भरद्राजाय ।१।४।। २. तस्य यानि व्यञ्जनानि तच्छरीरम्, यो धोषः स आत्मा, य जन्माणः स प्राणः पतद् है वेन्द्रो भरद्राजाय प्रोबाच ।

३. तस्मै प्रोवाच भगवानायुवेदं शतऋतुः। ४. तृणव्जयो भरद्वाजाय ।

४. अरद्वाज ऋषिभ्यः ११। ४ ॥ ६. ऋष्यवस्य भरद्वाजात्\*\*\*\*\*। अथ मै-श्रीपर: पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वेसः ११।२७,३० ॥ ७. गौतमाय भरद्वाजः।

८. भरद्वाजी ह वा श्रीभिराशुभिनंदाचरंमुवास । तं जीर्णि स्थविरं श्रयानिमन्द्र उपव्रज्योवाच भरद्वात्र ! यसे चतुर्थमायुर्द्वाम किं तेन कुर्याः .....।

१. तेनायुरिमतं लेभे भरद्वाजः सुख्यान्वितः । सूत्र० १।२६॥ अपरिमित-शम्दः सर्वत्रोक्तात् प्रमाणादिभिक्षविषयः शति न्यायाविदः । कात्यायनश्चाह अपरिमित्तरच प्रमाणाद् भृयः । आप० भौत २ । १ । १ व्हवृत्ति में उद्धृत ।

ऐतरेय श्वारण्यक १।२।२ में भरद्वाज को श्वनूत्वानतम श्रीर दीर्घजीवितम लिखा है। ताण्ड्य ब्राह्मण १५।३।१७ के श्वनुसार यह काशिराज दिवो-दास का पुरोहित था। मैत्रायणी संहिता ३।३।७ श्रीर गोपथ ब्राह्मण २।१।१८ में दिवोदास के पुत्र प्रतदेन का पुरोहित कहा है। जैमिनीय ब्राह्मण ३।२।४४ में दिवादास के पौत्र चन्न का पुरोहित लिखा है। तैसिरीय ब्राह्मण ३।२०।११ से व्यक्त है कि दीर्घजीवी भरद्वाज के साथ इन्द्र का विशेष संबन्ध था। श्रत: यही दीर्घजीवी भरद्वाज व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता है, यह निश्चित है।

#### काल

हम ऊपर कह चुके हैं कि भरद्वाज काशिपित दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन का पुरोहित था। रामायण उत्तरकार ३८।१५ के अनुसार काशिपित प्रतर्दन दाशरिथ राम का समकालिक था। रामायण अयोध्याकार स्मां ५४ के अनुसार राम आदि वन जाते हुए भरद्वाज के आश्रम में ठहरे थे। सीता-स्वयंवर के अनन्तर दाशरिथ राम का जामदग्न्य राम से साचातकार हुआ था। महाभारत के अनुसार जामदग्न्य राम त्रेता और द्वापर की सिन्ध में हुआ था। इस प्रमाणों से स्पष्ट है कि दीर्घजीवी भरद्वाज मर्यादापुरुषोत्तम राम के समय विद्यमान था। दाशरिथ राम का काल त्रेता के सन्ध्यंश का अन्तिम चरण है। अतः भरद्वाज का काल विक्रम से न्यूनाति न्यून ७५०० साढे सात सहस्र वर्ष पूर्व है। महाभारत में लिखा है कि भरद्वाज ने महाराज भरत की सुनन्दा रानी में नियोग से सन्तान उत्पन्न किया था। ऐतरिय ब्राह्मण १५।५ में प्रयुक्त "आस" किया है के भरद्वाज ने महाराज भरत की सुनन्दा रानी में नियोग से सन्तान उत्पन्न किया था। ऐतरिय ब्राह्मण १५।५ में प्रयुक्त "आस" किया है वि भरद्वाज की सहीदास ऐतरिय से पूर्व भरद्वाज की सृत्यु हो चुकी थी। यह भरद्वाज की

१. भरद्वाजो इ वा ऋषाणामनूचानतमो दीर्घजीवितमस्तपस्थितम आस । तुलना करो — भरदाजो इ वै कृशो दीर्घः पश्चित आस । पे० जा० १५।५॥

२. दिवोदासं वै भरद्राजपुरोहितं नाना जना: पर्ययन्त ।

३. तेन वै भरद्वाजः प्रतर्वनं दैवेदासि समनस्रत् । मै० सं० । पतेन स वै भर-द्वाजः प्रतर्वनं समनस्रत । गो० ना० । ४. तं विस्त्य्य ततो रामो वयस्यमकुतो-भयम् । प्रतर्वनं काशिपति परिष्वज्येदमनवीत् ॥ ४. त्रेताद्वापरयोः सन्धा रामः शस्त्रमृतविरः । असकृत् पार्षिवं क्षत्रं जमानामर्थनोदितः । आदि० २।३॥

६. आदिपर्व, दितीय वंज्ञावली। ७. पूर्व पृष्ठ ११, टि॰ ११।

उत्तर सीमा है। भरद्वाज भारतीय इतिहास में वर्णित उन कित्यय दीर्घ-जीवितम ऋषियों में से एक है जिनकी आयु लगभग एक सहस्र वर्ष की थी। चरक चिकित्सास्थान श्रध्याय १ में लिखा है भरद्वाज ने रसायन के द्वारा दीर्घायुष्ट्व प्राप्त किया था। चरक के इसी प्रकरण में सहस्रवार्षिक कई रसायनों का उहुंख है।

#### व्याकरण का स्वरूप

भरद्वाज का व्याकरण अनुपलब्ध है। उसका एक भी वचन या मत हमें किसी प्राचीन प्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुआ । कात्यायन ने यजुः प्राति-शाख्य में आख्यात = क्रिया को भरद्वाजटए कहा है। उस से व्यक्त होता है कि भरद्वाज ने अपने व्याकरण में आख्यात पर विशेष रूप से लिखा होगा। इस से अधिक हम इस विषय में कुछ नहीं जानते।

### अन्य कृतियां

इस अन्चानतम और दीर्घजीवितम भरद्वाज ने अपने सुदीर्घ जीवन में किन-किन विषयों का प्रवचन किया यह अज्ञात है। प्राचीन प्रन्थों में इस भरद्वाज को निम्न विषयों का प्रवक्ता या शास्त्रकर्त्ता कहा है—

आयुर्वेद--वायु पुराण १९।३२ में लिखा है-भरद्वाज ने श्रायुवद की संहिता रची थी। व्यक सूत्र स्थान १।२६-२८ के श्रनुसार भरद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु प्रभृति शिष्यों को कायचिकित्सा पढ़ाई थी।

धनुर्वेद — महाभारत शान्तिपर्व २१०।२१ के श्रनुसार भरद्वाज ने धनुर्वेद का प्रवचन किया था।

राजशास्त्र — महाभारत शान्तिपर्व ५८।३ में लिखा है — भरद्वाज ने राजशास्त्र का प्रण्यन किया था। १

१. पतदसायनं पूर्वं वसिष्ठः कश्यपोऽक्तिराः । जमदिग्नर्भरद्वाजो भृगुरन्ये च तिद्वेधाः ॥४॥ प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः श्रमध्याधिजराभयात् । यावदैच्छंस्तपस्तेपुस्ततप्रमावाग्महाबलाः ॥ ५॥ २. भारद्वाजकमाख्यातम् । अ० ८ पृष्ठ, ३२७ मद्रास संस्क० ।
उवट---भरद्वाजेन दृष्टमाख्यातम् । सम्पादक ने अम से इस प्रकरण के अनेक सूत्र टोका में
मिला दिये हैं। ३. पूर्व पृष्ठ ६३, टि० ३॥

४. भरदानो धनुर्धहम्।

५, भरद्वाजस्य भगवांस्तथा गौरशिया मुनिः। राजशास्त्रप्रणेतारो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः॥

अर्थशास्त्र—कौटिल्य श्रर्थशास्त्र में भरद्वाज का एक वचन उद्धृत है। उससे विदित होता है कि भरद्वाज ने श्रर्थशास्त्र की रचना की थी। भरद्वाज के पिता बृहस्पति का श्रर्थशास्त्र प्रसिद्ध है।

यन्त्रसर्वस्व—महर्षि भरद्वाज ने "यन्त्रसर्वस्व" नामक कला-कौशल का बृहद् प्रन्थ लिखा था। उसका कुछ भाग बड़ोदा के राजकीय पुस्तकालय में सुरित्तित है। उसका विमान विषय से संबन्धित उपलब्ध खल्पतम भाग श्री पं० प्रियरत्नजी आर्प (स्वानी ब्रह्ममुनिजी) ने विमानशास्त्र के नाम से प्रकाशित किया है। इस प्रन्थ के अन्वेषण का श्रेय उन्हीं को है।

पुराण —वायु पुराण १०२।६२ में भरद्वाज को पुराण का प्रवक्ता कहा है।<sup>3</sup>

शिक्षा—भग्राकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से एक भारद्वाजिश्वा प्रकाशित हुई है। उसके अन्तिम श्लोक तथा टीकाकार नागेश्वर भट्ट के मतानुसार यह शिचा भरद्वाजप्रग्तित है। हमारे विचार में यह शिचा अर्थाचीन है। हां, हो सकता है कि इस का कोई मूल प्रन्थ भरद्वाज प्रग्तित हो। विशेष शिचाशास्त्र के इतिहास प्रकरण में देखें।

# ४--भागुरि (३१०० वि० पू०)

यद्यपि श्राचार्य भागुरि का उद्घेख पाणिनीय श्रष्टक में उपलब्ध नहीं होता, तथापि भागुरि-व्याकरणविषयक मतप्रदर्शक निम्न श्लोक वैया-करणनिकाय में श्रत्यन्त प्रसिद्ध है —

## विष्ट भागुरिरह्मोपमवाप्योरुपसर्गयोः । आपं चैव हरुम्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥६

१. इन्द्रस्य हि स प्रणमाते यो बलायसो नमतीति भरद्राचः । अधि० १२, अ० १ । तुलना करो — इन्द्रमेव प्रणमते यद्राजानामिति श्रुतिः । महाभारत शान्ति० ६४।४॥

२. यह भाग 'विमानशास्त्र' के नाम से आर्यसार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा देहली से प्रकाशित है। १. गौतमाय भरद्वाजः।

४. यो जानाति मरद्वाजशिक्षामर्थसमान्वताम् । १ ण्ठ ६६ ।

५. " प्रवश्यामि शति सरदाजमुनिनोक्तम् । पृष्ठ १ ।

६, न्यास ६।२।३७, पृष्ठ ३४६। धातुन्ति, इण धातु, पृष्ठ २४७। प्रक्रिया÷

श्रथात्—भागुरि श्राचार्य के मत में "श्रव" श्रीर "श्रपि" उपसर्ग के श्रकार का लोप होता है। यथा-श्रवगाह = वगाह, श्रपिधान = पिधान, तथा हलन्त शब्दों से श्राप (टाप्) प्रत्यय होता है। यथा - वाक् = वाचा, निश् = निशा, दिश् = दिशा।

पात अल महाभाष्य ४।१।१ से भी विवित होता है कि कई आचार्य हलन्त प्रातिपदिकों से स्नीलिङ्ग में टाप प्रत्यय मानते थे।

भागुरि के ज्याकरण्विषयक कुछ वचन जगदीश तर्कालङ्कार ने शब्द-शक्तिप्रकाशिका में उद्धत किये हैं। उन्हें हम श्रागे लिखेंगे।

#### पश्चिय

भागुरि में श्रूयमाण तिष्ठतप्रत्यय के अनुसार भागुरि के पिता का नाम 'भगुर' प्रतीत होता है। महाभाष्य ७।३।४५ में किसी भागुरी का नामो- हेस्स है। संभव है यह मागुरि की स्वसा हो। इस पण्डिता देवी ने किसी लोकायत शास्त्र की ज्याख्या की थी। यह लोकायतशास्त्र अर्थशास्त्रवन् कोई मन्थ प्रतीत होता है। 3

बृहत्संहिता पृष्ठ ५८१ के ऋनुसार भागुरि बृहद्गर्ग का शिष्य था। भागुरि का मेरु के परिमाण विषय में मत वायु पुराण ३४।६२ में उपलब्ध होता है।

कौमुदी भाग १, पृष्ठ १८२। असर टीकासर्वस्व, भाग १, पृष्ठ ५३ में इस प्रकार पाठ-भेद है—टार्प चापि इलन्तानो दिशा बाचा गिरा क्षुत्रा। बष्टिआग्रुरिरहोपमवाप्यो-कपसर्गयो:।

१. यस्तर्धनकारान्तात् कुन्चा, उष्णिहा, देवविशा शति ।

२. विभिका भागुरी लोकायतस्य । बर्तिका भागुरी लोकायतस्य । कैयट--- विकिति क्याक्यानीत्यर्थः, भागुरी टीकाविशेषः ।

३. वास्स्यायन के 'अर्थश्च राश्चः, तन्मूलत्वाङ्गोकयात्रायाः' (१।२।१५) तथा 'वरं सांश्रयिकाश्चिष्कादसांशयिकः कार्षापण शति लोकायतिकाः' (१।२।२८) इन दोनों सूत्रों को मिलाकर पढ़ने से प्रतीत होता है कि लोकायत शास्त्र भी अर्थशास्त्र के समान कोई अर्थप्रधान शास्त्र था। इमारे मित्र श्री पं० शैक्वरचन्द्रजी ने कहीं का ''अध्यागर्थप्रणीतं कोकायतशास्त्रम्'' पाठ बताया था। अतः प्राचीन लोकायत शास्त्र नाशितकतापरक नहीं था। ४ चतुरसं तु मागुरिः।

#### काल

हम आगे प्रतिपादन करेंगे कि भागुरि आचार्य ने सामवेद की संहिता शाखा और ब्राह्मण का प्रवचन किया था। शाखाओं का प्रवचन भारत युद्ध से पूर्व हो चुका था। श्रतः भागुरि का काल विक्रम से ३१०० वर्ष पूर्व अवश्य है।

भागुरि का व्याकरण

भागुरि के व्याकरणसंबन्धी जितने वचन या मत उद्धृत मिलते हैं उन से प्रतीत होता है कि भागुरि का व्याकरण मलीप्रकार परिष्कृत था श्रौर वह पाणिनीय व्याकरण से कुछ विस्तृत था। यदि जगदीश तर्कालङ्कार द्वारा उद्धृत श्लोक इसी रूप में भागुरि के हों तो सम्भव है भागुरि का व्याकरण श्लोकबद्ध हो।

# भागुरि-व्याकरण के उद्धरण

भागुरि श्राचार्य प्रोक्त व्याकरण के निम्न मत या वचन उपलब्ध होते हैं— जगदीश तर्कालंकार ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में भागुरि के निम्न मत या वचन उद्धत किये हैं—

- १. मुण्डादेस्तत् करोत्यर्थे गृह्णात्यर्थे कृतादितः । वक्तीत्यर्थे च सन्यादेरङ्गादेस्तान्निरस्यति ॥ इति भागुरिस्मृतेः ।
- २. तूस्ताद्विघाते संछादेर्वस्त्रात् पुच्छादितस्तथा । उत्प्रेक्कादी कर्मणो णितत्तद्वययपूर्वतः ॥ इति भागुरिस्मृतेः ।
- ३. वीगात उपगाने स्याद्धस्तितोऽतिकमे तथा। सेनातश्चाभि-याने ग्रिः श्लोकादेरप्युपस्ततौ ॥ इति भागुरिस्मृतेः।
- ४. गुपूधूपविच्छिपणिपनेरायः कमेस्तु णिङ् । ऋतोरियङ् चतु-छेषु नित्यं खार्थे परत्र वा ॥ इति भागुरिस्मृतेः।
- ५. गुपो वधेश्च निन्दायां क्षमायां तथा तिजः। प्रतीकाराद्वधर्थः काच्च कितः स्वार्थे सनो विधिः॥ इति भागुरिस्मृतेः। १

हमारा विचार है ये पांच श्लोक भागुरि के खवचन हैं। सम्भव है भागुरि ने ऋक्प्रातिशाख्यवत् छन्दोबद्ध सूत्र रचना की हो।

१. 98 ४४४, काशी संस्कः।

र, पृष्ठ ४४५ ।

**३** पृष्ठ ४४६ ।

A. 48 880 !

Y. 78 880 1

भागुरि के व्याकरणविषयक मतनिदर्शक निम्न दो वचन उपलब्ध होते हैं—

- ६. विष्ट भागुरिरक्कोषमवाष्योक्तपसर्गयोः । आपं चैव हत्तन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥
- इन्तेः कर्भण्युपष्टम्भात् प्राप्तमर्थे तु सप्तमीम् । चतुर्थी बाधिकामाहुश्चाणिभागुरिवाग्भटाः ॥

### भागुरि के अन्य प्रन्थ

- १. संहिता प्रपञ्चहृदय, चरणव्यूहृटीका, जैमिनीय गृह्य श्रीर गोमिलगृह्यप्रकाशिका श्रादि श्रनंक प्रन्थों से विदित होता है कि श्राचार्य भागुरि ने किसी सामशाखा का प्रवचन किया था। कश्मीर के छपे लौगादि गृह्य की श्रंप्रे जी भाषानिबद्ध भूमिका में श्रागस्य के श्लोकतर्पण का एक बचन उद्भृत हैं उसके श्रनुसार भागुरि याजुष श्राचार्य है। सम्भव है भागुरि ने साम श्रीर यजुः दोनों की शखाश्रों का प्रवचन किया हो।
- २, ब्राह्मण-संविप्तसार के 'अयाक्षवहक्वादेखीद्यणे'' सूत्र की टीका में श्रीधासनिक गोपीचन्द्र उदाहरण देते हैं -

### शाट्यायनी, भागुरी, ऐतरेयी

इस से प्रतीत होता है कि भागुरि ने किसी ब्राह्मण का भी प्रवचन किया था। वह किस संहिता का था यह खड़ात है।

 अळद्वार शास्त्र—सोमेश्वर किव ने अपने साहित्यकल्पटुम प्रत्थ के यथासंख्यालंकार प्रकरण में भागुरि का निम्न मत उद्धृत किया है—

भागुरिस्तु प्रथमं निर्दिष्टानां प्रश्नपूर्वकाणामर्थान्तरविषये निषेधा ऽप्यजुनिर्दिष्टकोत् सोऽपि यथासंख्यालंकार इति ।

- १. देखी पूर्व पृष्ठ ६६, टि० ६। २. २०६२ शक्तिप्रकाशिका पृष्ठ ३६६ में इसे भर्तहरि का बचन लिखा है। यह ठीक नहीं। बावधपदीय के कारक प्रकरण म यह बचन नहीं मिलता। भर्तृहरि बाग्मह से प्राचीन है, यह हम भर्तृहरिविराचित महाभाष्यदीपिका के प्रकरण में लिखेंगे। इस क्लोक में वाग्मट का निर्देश है।
- ३. देखो श्री पं अगवहत्त्वजी कृत 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १. पृष्ठ २०३-२०५। ४. लीगाविक्च तथा काण्यस्तथा भागुरिरेव च । एते ..........।पृष्ठ ६।
- ४. तक्ति ४४४। ६. महास राजकीय इस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग १, खण्ड १ 🗛 पृष्ठ २८९६, भन्भाङ्ग २१२६।

श्रिभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की लोचना टीका में भागुरि का निम्न मत उद्धृत किया है—

तथा च भागुरिरपि —िर्फ रसानामपि स्थायिसंचारिताऽस्तीत्या-क्षिप्य अभ्युपगमनेवोत्तरमवोचद् वाढमस्तीति।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि भागुरि का कोई अलङ्कारशास्त्र भी था।

- ४. कोष—अमरकोष आदि की टीकाओं में भागुरिकृत कोष के अनेक उद्धरण उपलब्ध होते हैं। सायण ने धानुवृत्ति में भागुरि के कोष का एक श्लोक उद्भृत किया है। उपुरुषात्तमदेवकृत भाषावृत्ति, सृष्टिधर-कृत भाषावृत्तिटीका और प्रभावृत्ति से विदित होता है कि भागुरि कृत कोष का नाम "त्रिकाण्ड" था। अभगरकोष की सर्वानन्दविरचित टीकासर्वस्व में त्रिकाण्ड के अनेक वचन उद्भृत हैं।
- ५. सांख्यदर्शनभाष्य विक्रम की वीसवीं शताब्दी पूर्वार्ध के महा-विद्वान स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण (सं० १९३२ वि०) में लिखा है — "उस के पीछे सांख्यदर्शन जो कि कपिल मुनि के किये सूत्र उनके उपर भागुरि मुनि का किया भाष्य, इस को १ मास में पढ़ लेगा। " संस्कारविधि क संशोधित अर्थात् द्वितीय संस्करण (सं०
- १. तृताय उद्योत, पृष्ठ ३८६। २. अमरटीकासर्वस्व, भाग १, पृष्ठ १११, १२५, १६३ इत्यादि । अमर-चारटीका, पृष्ठ ५, ६, १२ इत्यादि । हैम अभिभान-चिन्तामणि स्वोपस्टीका।
- ३. तथा भागुरिरिप हस्वान्तं मन्यते । यथाह च भार्या भेकस्य वर्षाभ्यी शृङ्गी स्थानमद्गुरस्य च । शिकां गण्डूपदस्यापि कच्छपस्य द्वान्तः स्मृता ॥ भादुवृत्ति, भूभादु, पृष्ठ ३० ॥ यह दलोक अमर दीकासवस्य भाग १ पृष्ठ १६३ में भी उद्धृत है।
- ४. भाषावृत्ति —शिवतातिः शेतातिः अरिष्टनातिः, अमी रान्दाद्यवान्दसा अपि कदाचिद् भाषायां प्रयुज्यन्ते इति त्रिकाण्डे भागुरिनिवन्धनाद्वाऽन्युत्पन्नसंशारान्दत्वाद्वा सर्वथा भाषायां साधु ॥ ४४४११४३ ॥

भाषावृत्तिरीका—विकाण्ड को श्विशेष भागुरिवा नार्यस्य यदेषां निषम्धनं तस्माध्य । ४।४। १४३ ॥ प्रभावृत्ति — एभिनविभिः स्त्रैनिष्णश्राश्कान्दसा अपि शब्दा भाषायां साधवी भवन्ति ""विकाण्डे भागुरिनिबन्धनात् । पं गुरुपद हास्टदार कृत स्याकरण-दर्शनर इतिहास पृष्ठ ४६६ में उद्धृत

४. पृष्ठ ७८, सन् १८७**५ का छपा** ।

१९४१ वि०) में भी सांख्यदर्शन भागुरिकृत भाष्य पढ़ने का विधान किया है।

६. दैयत प्रन्थ -गृहपित शौनक ने बृहदेवता में भागुरि श्राचार्य के देवताविषयक श्रनेक मत उद्धृत किये हैं। इन से प्रतीत होता है कि भागुरि ने कोई श्रनुक्रमिणका प्रन्थ भी श्रवश्य लिखा था।

व्याकरण, संहिता, ब्राह्मण, श्रालङ्कार, कोष, सांख्यभाष्य श्रीर श्रनु-कमिण्का श्रादि सब प्रन्थों का प्रवक्ता एक ही भागुरि है या भिन्न भिन्न, यह श्रह्मात है।

# ४—पौष्करसादि (३१०० वि० पू०)

पौष्करसादि श्राचार्य का नाम पाणिनीय सूत्रपाठ में उपलब्ध नहीं होता। महाभाष्य ८।४।४८ के एक वार्तिक में इस का उद्धेख है। तैति-रीय श्रीर मैत्रायणीय प्रातिशाख्य में पौष्करसादि के श्रनेक मत उद्धृत हैं। उन से पौष्करसादि श्राचार्य का व्याकरणप्रवक्तृत्व विस्पष्ट हैं।

### परिचय

वंश--पौष्करसादि में श्रूयमाण तिखत प्रत्यय के अनुसार इसके पिता का नाम "पुष्करसत्" था। जयादित्य प्रभृति वैयाकरणों का भी यही मत है। १

सन्तित —पौष्करसादि के अपत्य पौष्करसादायन कहाते हैं। पाणिनि ने तौल्वल्यादि गण में पौष्करसादि पद पढ़ कर उससे उत्पन्न युवार्थक फक् (आयन) प्रत्यय के अलुक का विधान किया है।

देश—हरदत्त के मत में पौष्करसादि श्राचार्य प्राग्देशवासी हैं। वह तिखता है—पुष्करसदः प्राच्यत्वात्। "पाणिनीय व्याकरण से भी यही प्रतीत होता है। पौष्करसादायन में "इञः प्राचाम्" सूत्र से युवा-

- १. संस्कारविधि, वेदारम्भमंस्कार ।
- २. ब्रह्मता ३ । १० ॥ ४ । ४० ॥ ६ । ६६, १०७ ॥
- ३. चयो द्वितीया शरि पोष्करसादेः । ४. ४. ते व पा० ४।३७,३८॥१३।१६॥ १४॥२।१७।६॥ मै व पा० ४।३६,४०॥ २।११६॥२।४८॥ ४. पुष्करसच्छ-स्दाद् बाह्मादित्वादित्व, अनुशतिकादीनां च (अष्टा० ७।३।२०) इत्युभयपदवृद्धिः । काशिका २।४।६३॥ बालमनोरमा, मा० २ पृष्ठ २८७॥ ६. अष्टा० २।४।६१॥
  - पदमञ्जरी, भाग १, पष्ठ ४०६।
     ५, अध्टा० २।४।६०॥

र्थक प्रत्यय का लुक् प्राप्त होता है, उस का निषेध करने के लिये पाणिनि ने "तौल्वल्यादि" गण में पौष्करसादि पद पढ़ा है । बौद्ध जातकों में पोक्खरसदों का उद्धेख मिलता है वे प्राग्देशीय हैं।

यज्ञश्वर भट्ट ने श्रापनी गण्रज्ञावली में पौष्करसादि पद का निर्वचन इस प्रकार किया है—

पुष्करं तीर्थविशेषे सीदतीति पुष्करसत्, तस्यापत्यं पौष्कर-सादिः।

इस निर्वचन के श्रनुसार पुष्करसत् श्रजमेर समीपवर्ती पुष्कर चेत्र-वासी प्रतीत होता है। पाणिनि के साथ विरोध होने से यहारवर भट्ट की व्युत्पित्त को केवल श्रार्थप्रदर्शनपरक समक्तना चाहिये। श्राथवा सम्भव है प्राग्देश में भी कोई पुष्कर चेत्र हो। वहां की साम्प्रतिक भाषा में तालाब को "पोक्खर" कहते हैं।

### अन्यत्र उल्लेख।

पौष्करसादि श्राचार्य के मत महाभाष्य के एक वार्तिक श्रौर तैतिरीय तथा मैत्रायणीय प्रातिशाख्य में उद्धृत हैं, यह हम पृर्व कह चुके। इसका एक मत शांख्यायन श्रारण्यक ७।८ में मिलता है। श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र में दो बार "पुष्करसादि" श्राचार्य का उद्धेख है। हरदत्त इसे पौष्करसादि श्राचार्य का निर्देश मानता है। उस के मत में श्रादिवृद्धि का श्रभाव छान्दस है। 3

#### काल

पौष्करसादि पद तौल्वल्यादि गण में पढ़ा है। पुष्करसत् पद का पाठ यस्कादि, वाह्वादि श्रीर श्रानुशतिकादि गण में मिलता है। कात्या-यन श्रीर पतः जलि दोनों ने पुष्करसत् का पाठ श्रानुशतिकादिगण में माना है। इस से स्पष्ट है कि पाणिनीय गणपाठ में इसका प्रत्नेप नहीं हुआ।

१. ४।१।६६॥ इमारा इस्तंलख, पृष्ठ १७४। २ शुद्धा भिवा भोक्तर्यंक-कृणिको काण्वकुत्सौ तथा पुष्करसादि: ।१।१९।७॥ यथा कथा च परपरिम्रहणमभिमन्यते स्तेनो इ भवतीति कौत्सद्दारीतौ तथा कण्यपुष्करसादी । १।२८।१॥ ३. पौष्कर-सादिरेव पुष्करसादि:, वृद्ध्यमावश्कान्दसः ।१।१६।७॥ ४. अष्टा० २।४।६१॥

५. अध्या २ २।४।६३॥ ६. अध्या ४११।६६॥ ७. अध्या ७। ३।२०।१ ८. पुष्करसद्धाइणाइ वा । अथवा वदयमनुशतिकादिषु पुष्करसञ्ख्यदं पठति । महासाच्य ७।२।१८॥

तौस्वस्यादिगण में पौष्करसादि पद के पाठ से सिद्ध है कि पाणिनि न केवल पौष्करसादि से परिचित था अपितु उसके अपत्य पौष्करसादायन को भी जानता था। अतः पौष्करसादि आचार्य पाणिनि से पूर्ववर्ती है यह निर्ववाद है।

पौष्करसादि-शास्त्रा-तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ५। ४० के माहिषेय भाष्य के अनुसार पौष्करसादि ने कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का प्रवचन किया था। शाखाप्रवक्ता ऋषि प्रायः कृष्ण द्वैपायन के समकालीन थे। श्रतः पौष्करसादि का काल भारतयुद्ध के आसपास ३१०० वि० पूर्व है।

## ६—चारायस (३१०० वि० पू०)

श्राचार्य चारायण ने किसी ज्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया था इस का स्पष्ट निर्देशक वचन कोई उपलब्ध नहीं हुआ। लौगाचि-गृह्य के ज्याख्याता देवपाल ने ५। १ की टीका में चारायण का एक सूत्र और उसकी ज्याख्या उद्धत की है। वह इस प्रकार है—

तथा च चारायणिस्त्रम्—"पुरुकृते च्छुळूयोः" इति । "पुरु शब्दः कृतशब्दश्च लुप्यते यथासंख्यं छु छू परतः । पुरुच्छुद्नं पुच्छुम्, कृतस्य छूदनं विनाशनं कृच्छुम्" इति ।

यदि यह सूत्र चारायणीय प्रातिशाख्य का न हो तो निश्चय ही उसके व्याकरण का होगा। महाभाष्य १।१।७३ में चारायण को वैयाकरण पाणिनि श्रीर रौढ़ि के साथ स्मरण किया है। श्रवः चारायण भी श्रवश्य व्याकरणप्रवक्ता रहा होगा।

#### परिचय

मंश—चारायण पद अपत्यप्रत्ययान्त है, तदनुसार इस के पिता का नाम "चर" है। पाणिनि ने नडादिगण में इसका साचात् निर्देश किया है।

शैत्यायनादीनां कोह्र्स्कीपुत्र-सारद्वाज-स्थिनिर-कौण्डिन्य-पौष्करसादीनां शास्त्रि-नाम्

२. कम्बळचारायणीयाः, ओदनपाणिनीयाः, धतरौढीयाः ।

इ, महा• ४। १। ६६।

#### काल

चारायण कृष्ण यजुनंद की चारायणीय शाखा का प्रवक्ता है। यह शाखा इस समय श्रप्राप्य है, परन्तु इसका "चारायणीय मन्त्रा-र्षाध्याय" सम्प्रति मिलता है। यह दयानन्द वैदिक कॉलेज लाहौर से प्रकाशित हुआ है। वैदिक शाखाओं का श्रम्तिम प्रवचन काल भारतयुद्ध के समीप हुआ था। श्रतः इसका समय विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पृर्व है।

### अन्यत्र उल्लेख

महाभाष्य १।१।७३ में उदाहरण दिये हैं — कम्बलचारायणीयाः, अंदर्भपाणिनीयाः, घृतराँ ढीयाः। वामन काशिकावृत्ति ६।२।६९ तथा यत्त्वर्मा ने शाकटायन वृत्ति २।४।२ में "कम्बलचारायणीयाः" उदाहरण दिया है।

कैयट की भूल—कैयट ने महाभाष्य १।१।७३ के उदाहरण की व्याख्या करते हुए लिखा है—कम्बलियस्य चारायणस्य शिष्या इत्यर्थः।

यह व्याख्या श्रशुद्ध है। इस का श्रर्थ "कम्बलप्रधानश्चारायणः कम्बलचारायणः, तस्य छात्राः" करना चाहिये। श्रथात् श्राचार्य चारायण् के पास कम्बलों का बाहुत्य था, वह श्रपने प्रत्येक छात्र को कम्बल प्रदान करता था। वामन काशिका ६। २। ६९ में इसी उदाह-रण् को त्रेप श्रर्थ में उद्भृत करता है। उसका श्रिभिप्राय भी यही है कि जो छात्र चारायण् प्रोक्त प्रन्थ में अद्धा न रख कर केवल कम्बल के लोभ से चारायण् प्रोक्त प्रन्थ को पढ़ते हैं वे "कम्बलचारायणियाः" कहाते हैं।

किसी चारायण का मत वास्त्यायन कामसूत्र में तीन स्थानों पर उद्धत है। वारायण का एक मत कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिया है— तृणमतिदीर्घामाते चारायणः।

१. इस शाखा का वर्णन देखों श्री पं अवगइत्तर्जों कृत वैदिक बाङ्मय का इतिहास प्रथम साग, पृष्ठ १६०।

२. १ । १ । १२ ॥ १ । ४ । १४ ॥ १ । ४ । २२ ॥

३. अधिक प्रकार प्रा

शाम शास्त्री सम्पादित मूल अर्थशास्त्र तृतीय संस्करण में 'नारायणः' पाठ है। अर्थशास्त्र के प्राचीन टीकाकार के मत में यह दीर्घ चारायण मगध के बाल ( = बालक-प्रद्योत ) नामक राजा का आचार्य था। अर्थ-शास्त्र संकेतित कथा का निर्देश निन्दसूत्र आदि जैन प्रन्थों में भी मिलता है। देखों शाम शास्त्री सम्पादित मूल अर्थशास्त्र की भूमिका एष्ठ २०। यह चारायण शास्त्राप्त्रवक्ता चारायण से भिन्न और अर्वाचीन है।

#### अन्य ग्रन्थ

चारायणीय संहिता—यह कृष्ण यजुर्वेद की शाखा थी। इसका विशेष वर्णन श्री पं० भगवहत्तर्जा कृत वैदिक वाङ्गय का इतिहास भाग १, पृष्ठ १९०, १९१ पर देखो।

चारायणी शिक्षा — यह शिक्षा कश्मीर से प्राप्त हुई थी। उसका उद्धेख इरिडयन एरटीक्वेरी जुलाई १८७६ में डाक्टर कीलहार्न ने किया है।

### ७-काशकुत्स्न (३१०० वि० पू०)

काशकुरस्न का नाम पाणिनीय शब्दानुशासन में उपलब्ध नहीं होता। महाभाष्य के प्रथम श्राह्मिक के श्रम्त में प्रम्थवाची पाणिनीय श्रापिशल श्रीर काशकुरस्न नाम एक साथ मिलते हैं। वोपदेव ने प्रसिद्ध श्राठ शाब्दिकों में काशकुरस्न का उद्धेख किया है। काशकुरस्न व्याकरण के श्रमेक सूत्र व्याकरण के प्रम्थों में उपलब्ध होते हैं। श्रातः काशकुरस्न के व्याकरण्प्रवक्ता होने में कुछ सन्देह नहीं।

### परिचय

पर्याय—काशिका ५।१।५८ में उदाहरण है "त्रिकं काशकृतस्तम्" । जैन शाकटायन की अमोधावृत्ति में ३।२।१६१ में इस का पाठ है — "त्रिकं काशकृतस्तीयम्" । इन दोनों उदाहरणों की तुलना से स्पष्ट है

५. पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्, आपिश्रूकम्, काश्कृत्स्नामिति । २. देखो पूर्व पृष्ठ ४८ । ३. कैयटविराचित महाभाष्यप्रदीप र।१ । ५० ॥ ५।१। २१ ॥ भर्तृहरिकृत वाक्यपदीय स्वोपखटीका, काण्ड १ पृष्ठ ४० । उस पर कृषभदेव की टीका पृष्ठ ४१ । ४ दुळना करो — त्रिका: काश्कृत्स्नाः । जान्द्रवृत्ति ३।१ । ४२ तथा काशिका भीर अञ्दर्कोस्तुम ४।२।६ ४ ॥

कि दोनों में निश्चय से किसी एक प्रन्थ का संकेत है, परन्तु दोनों पदों में श्र्यमाण तद्धित प्रत्यय के नियम से एक "काशकृत्तिन" प्रोक्त है ऋौर दूसरा "काशकुत्स्न" प्रोक्त । महामाध्य के प्रथम ब्राह्मिक के ब्रन्त में प्रनथवाची पाणिनीय और श्रापिशल के साथ 'काशकृत्सन' पद पढ़ा है उस से व्यक्त है कि पतश्वलि उध को काशकृतिन प्रोक्त मानता है । पतश्वलि ने काराकृत्स्न त्राचार्य प्रोक्त मीमांसा का असकृत् उक्लेख किया है। र महा-कवि भास के नाम से प्रसिद्ध यह्नफल नाटक में भी काशकृत्सिन प्रोक्त काशकुरस्न मीमांसा शास्त्र का उद्धेख हैं। कात्यायन ने भी अपने श्रीत में काशकृत्तिन आचार्य का उल्लेख किया है। अमोघावृत्ति के "काशकृ-त्स्नीयम्" निर्देश के अनुसार व्याकरणप्रवक्ता काशकृत्स्न है। १ वोपदेव ने भी आठ वैयाकरणों में काशकृत्स्न नाम का उल्लेख किया है। बौधा-यन गृह य में याज्ञिक काशकृत्सन का मत निर्दिष्ट है। " भट्टभास्कर ने अपन हद्राध्याय के भाष्य में काशकृत्स्त का एक यजुः-सम्बन्धि मत उद् वृत किया है। वदान्तसूत्र में भी काशकृत्स्न का मत उल्लिखित है। इन सब निर्देशों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है कि सर्वत्र काश-कृत्सिन श्रौर काशकृत्सन नाम से एक ही व्यक्ति का निर्देश है।

- १. काशक्वात्स्निना मोक्तं काशक्वत्स्नम् । इन्हर्च [अध्याक ४।२।११२ ] से गोत्रप्रस्थयान्त से अण्पत्थय । आपिशलं काशक्वत्स्नामिति—आपिशलिकाशकृत्स्निशम्याग्रिमञ्ज्ञदेस्यण् । न्यास ४।२।१०१॥ काशक्वत्स्नि प्रोक्तं काशक्वत्स्नीयम् । वृद्धाच ३: (अध्याक ४।२।११४ ) सत्र से युवप्रत्ययान्त से ख [= ईय ] प्रस्थय । न्यासकार ने ६।२।६६ पर ''काशकृत्स्नेन प्रोक्तमित्यण्'' लिखा है, वह अग्रुख है । ४।२।११४ से प्राप्त छ का निषेध कीन करेगा । अतः यहां न्यास ४।२।१०१ के सदृश 'वाशकृत्स्निना प्रोक्तमित्यण्' पाठ होना चाहिये ।। २. महामाध्य ४।१।१४,६३॥४।३।१४४॥
- ३. काराकृत्सनं मीमांसाशास्त्रम् । अंक ४, ५४ ११६ । इस अन्य की प्रामाणि-कता अभी परीक्षणीय है। ४. मृदयस्यं काशकृत्स्नः ।४।३।१७॥ ५. देखो इसी पृष्ठ की टि०१। ६. पृथे पृष्ठ ४ ८ । ७. आबारं प्रकृति प्राइ इतिहोमस्य बादरिः । आगिनहोत्रिकं तथात्रेयः काशकृत्स्नस्यपूर्वताम् ॥ ८. अष्टी अनुवाका अष्टी वर्जूषि इति काशकृत्स्नः । पूना संस्क० पृष्ठ २६ । ६. अवस्थिते-रिति काशकृत्स्नः । १।४।२२॥

काशकृतिन और काशकृत्सन में गोत्र और युवप्रत्ययनिमित्तक भेद है। ' संस्कृत वाङ्मय में गोत्र और युव प्रत्ययान्त नामों से एक ही व्यक्ति के निर्देश करने की शैली प्रायः देखी जाती है। यथा दाचि और दाचा-यण, पाणिन और पाणिनि, कात्य और कात्यायन। ' अतः यहां भी काशकृतिन और काशकृत्सन एक ही व्यक्ति है।

वंदा—काशकृत्स्नि और काशकृत्स्न में श्रूयमाण तद्धित प्रत्ययान्तों के श्रुनुसार मृल पुरुष का नाम कशकृत्स्न था । वर्धमान ने गणरत्नमहोद्धि में कशकृत्स्न को व्युत्पत्ति इस प्रकार की है --

कशाभिः क्रन्तन्ति ''क्रतः क्स्ने क्वधाट्त्यं च हस्यश्च यहुलम्" इत्यमेन हस्यत्वे कशकृतस्यः।

अर्थात्—'कशा' उपपद होने पर 'कृती छेदने' धातु से 'स्न' प्रत्यय होता है और उपपद के आकार को हस्त्र हो जाता है । वर्धमान ने जो सूत्र उद्युत किया है उसका मूल अन्वेषणीय है ।

कशकुरस्न का अपत्य काशकुरिस्न "अत इज्" से इज्। काशकुरिस्त का अपत्य युवा काशकुरस्त । यहां अष्टाध्यायी ४।१।१०१ से प्राप्त फक् को बाध कर "ऋष्यन्धकः" इत्यादि से अण् होता है।

आचार्य—तत्त्वरत्नाकर प्रन्थ में काशकृतस्त को बादरायण का शिष्य लिखा है। बादरायण कृष्णद्वैपायन का ही नाम है ऐसा एतिहासिकों का मत है।

देश—काशकृत्सन आचार्य कहां का निवासी था यह अज्ञात है। पाणिनि के अरीहणादि गण मं काशकृत्सन पद पढ़ा है। वर्धमान यहां कशकृत्सन पद पढ़ता है। वर्धमान यहां कशकृत्सन पद पढ़ता है। वर्षमान यहां

१. कशकृत्सन का अपत्य 'अत इज्'( ४)११६४] से इज् । काशकृत्सिन का अपत्य युवा 'ऋष्यत्यक्वक' [ ४) १११४ ] से अण् ।

२. इन के उद्धरण अपने अपने प्रकरण में देंगे, वहाँ देखी ।

**१.** पृष्ठ ३४ । ४. अष्टा० ४।१।६४॥ ४. अष्टा० ४।१।११४॥

६. ग्यारहवीं अखिल भारतीय ओरियण्टल कान्मेंस हैदराबाद १६४१ के लेखों का संक्षेप, पृष्ठ ८५, ८६ ७. श्री. पं ० मगबहत्तर्जी राजित वैदिकवाङ्मय का इति-हास, बाह्मण और आरण्यक भाग, पृष्ठ ८९। ८. गणरत्नमहोदिध इलोक २८६ पृष्ठ १७५।

या इन का निवास जहां पर था वह देश (नगर ष्ट्रादि) काशकृतस्तक कहाता था। काशकृतस्तक देश कहां था यह ऋज्ञात है।

#### काल

काशकुत्स्न का नाम पाणिनीय सूत्रों में उपलब्ध नहीं होता, यह हम पूर्व लिख चुके, परन्तु पाणिनीय गरापाठ के उपकादि-गणें में 'काशकृत्स्न' श्रौर श्ररीहणादिगणें में 'काशकृत्स्न' पद का पाठ मिलता है। इस से व्यक्त है कि काशकृत्स्न श्राचार्य पाणिनि से प्राचीन है। चितीशचन्द्र चट्टोपाध्याय का विचार है कि काशकृत्स्न पाणिनि का पूर्ववर्ती नहीं है। यह विचार नितान्त श्रगुद्ध है, यह पाणिनीय गरापाठ में कश्र काशकृत्स्न गौत्र का उद्धेख होने से स्पष्ट है। बोधायन श्रौत में काशकृत्स्न गौत्र का उद्धेख है। वैदान्तसूत्र निश्रय ही पाणिनि से प्राचीन हैं। श्रतः उनमें स्मृत श्राचार्य कृष्ण द्वैपायन का समकालिक या उससे प्राचीन होगा। महाभाष्य के प्रथम श्राह्मिक के श्रन्त में कमशः पाणिनीय, श्रापिशल श्रौर काशकृत्स्न प्रन्थों का नाम मिलता है। श्रतः कालकृमान नुसार पाणिनि से प्राचीन श्रापिशलि श्रौर उससे प्राचीन काशकृत्स्न प्रतीत होता है।

वामन ने काशिका ६।२।३६ पर तीन उदाहरण दिये हैं-

आपिशलपाणिनीयाः। पाणिनीयरौढीयाः। रौढियकाशकृतस्ताः। इनमें त्रापिशलि निश्चय ही पाणिनि से शाचीन है। यदि इसी प्रकार त्रागले उदाहरणों में व्यवस्था मानी जाय तो पाणिनि से श्रवीचीन रौढि

- १. अष्टा० २। ४।६६॥ २. काशिका, चान्द्रवृत्ति और जॅनेन्द्रमहावृत्ति में 'काशकुरस्न' पाठ मिलता है, यह अशुद्ध है। भोज और वर्धमान ने 'कशकुरस्न' पाठ माना है। देखी कमशः सरस्वतीकण्डाभरण ४।१।१६४ तथा गणरत्नमहोद्धाध इलीक ३०, पृष्ठ ३३, १४। वर्धमान न विश्वान्तविद्याधर व्याकरण के कर्त्ता वामन के मत भे 'कसकुरस्न' पाठ दशीया है। ग० म० पृष्ट ३४। वर्धमान द्वारा यहां काशकुरस्न पाठान्तर का उस्लेख न होने से व्यक्त है कि उसके समय मे काशिकादि ग्रन्थों में 'कशकुरस्न' ही पाठ था, अतः सम्प्रति उपलभ्यमान 'काराकुरस्न' प्रमादपाठ है।
- ३. अष्टा० ४।२।८०।
   ४. वर्धमान के भत में यहां भी कशकृत्स्त पाठ है।

   ग० म० व्लोक २८६, पृष्ठ १७४।
   ५. टैविनकल टम्सं ऑफ संस्कृत प्रामर

   सन् १६४८ पृ० २।
   ६. प्रवराध्याय ३।

श्रीर उससे श्रवीचीन काशकृत्सन होगा। परन्तु यह कालक्रम पूर्वोक्त प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण श्रनिभिन्नत है। वर्धमान के मतानुसार "पाणिनीयरौढीयाः, रौढीयपाणिनीयाः" दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं। श्रतः स्पष्ट है कि काशिका के पूर्वोक्त उदाहरणों में कालक्रम श्रमिन्नेत नहीं है। यदि तत्त्वरत्नाकर-अन्थकार का लिखना सत्ये हो तो काशकृत्सन भारत युद्धकालीन व्यक्ति होगा श्रथीन् उसका काल विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व होगा, श्रन्यथा कृष्ण द्वैपायन विरचित ब्रह्मसूत्रों में काश-कृत्सन का उद्धेल होने से वह कुछ श्रीर प्राचीन होगा।

### ग्रन्थ-परिचय

परिमाण — काशिका और श्रमोघा वृत्ति के पृत्तीं द्धृत "त्रिकं काश कृतस्तम् , त्रिकं काश कृतस्तम् " उदाहरणां से स्पष्ट है कि काश कृतस्त के किसी प्रत्य में तीन श्रध्याय थे। कई प्रत्यकारों के मत में चतुरध्यायात्मक संकर्षकार अश्रोत देवतमीमांसा काश कृत्सन विर्माचत है। "यदि यह ठीक हो तो काशिका और अमोघा वृत्ति का संकेत निश्चय ही काश कृत्सन के व्याकरण प्रत्य के लिये होगा। काशिका ५।१।५८ और अमोघा वृत्ति ३।२।१६१ में इसके साथ जो "अष्ट के प्राणिनीयम्" श्रादि उदाहरण दिये हैं वे सब व्याकरण-प्रत्य-परक हैं अतः साहचर्य नियम से "त्रिकं काश कृतस्तम्" में निर्दिष्ट प्रत्य भी व्याकरणप्रत्य ही प्रतीत होता है।

वैशिष्टच- काशिका ४।३।११५ पर निम्न उदाहरण दिये हैं-

काशकृत्सनं गुरुजाघवम् । आपिशळं पुष्करणम् ।

सरस्वतीकराठाभरण ४।२।२४६ की हृदयहारिएी टीका में इस प्रकार पाठ है —

चान्द्रमसंश्रक व्याकरणम् । काशकृतस्तं गुरुलाधवम् । आपि । शालमान्तःकरणम् ।

८. वणरत्नमहाद्विष पृष्ठ ९६ ।

२ देखा पूर्व पृष्ठ =०।

३. देखा पूर्व ५८ ७८ ।

४. तस्वरत्नाक्षर मे बादरायण के शिष्य काशक्तरन की दंवतकाण्ड का कसी लिखा है। माध्याचार्य के मनानुसार देवमामांसा शेष और पैल विराचित है। ये दोनों बादरायण के शिष्य थे। देखी ज्यारहवीं ओरियण्टल कान्क्रेस हेंदराबाद सन् १६४१ के लेखीं का संवेष, १८ ८५, ८६।

जैनशाकटायन ३।१।१८२ की चिन्तामिणवृत्ति में निम्न उदाहरण दिये हैं-पाणिनीयमकालकं व्याकरणम् । काशकृतम्नं गुरुलाघवम् ।

इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि काशकुत्स्न व्याकरण की विशेषता "गुरुळाघव" है। काशिका के टीकाकारों ने इस पद का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, परन्तु एतादृश अन्य उदाहरणों की तुलना से विदित होता है कि व्याकरणशास्त्र की सूत्ररचना में गुरुलाघव (गौरव-लाघव) का विचार सबसे प्रथम काशकुत्स्न आचार्य ने प्रारम्भ किया था। उस से पूर्व सूत्ररचना में गौरव लाघव का विचार नहीं किया जाता था।

१. तुलना करो — गुरुलावविन्तयं प्रायेणालवलान् प्रति। चरक स्थ० २७ । ४४२ । आरमेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाववम् । मनु० ६।२१६१। मरतनाट्यशास्त्र प्रार्वः १,१६१। ३१।१३,४५६। भवन्तमेवात्र गुरुलाववं पृच्छामि । शाकुत्तल नाटक प्राः १ से आगे। न प्रपण्ये गुरुलाववं चिन्त्यते। न्यास भाग १, पृष्ठ २८२, २८३। प्रयायशस्त्रानां गुरुलाववचां नाद्रियते । सीरदेव परिभाषावृत्ति, संख्या १२५। द्वंटवृत्तिकार शरणदेव इस परिभाषा को महामाध्यकार का वचन मान कर 'गुरुलावव' पर का साधुत्व भानता है। प्रक्रियासर्वरव का कर्ता नारायण भट्ट भोज के मत में उत्तरपद-वृद्धि भानता है — गुरुल्डादेरुत्तरपदवृद्धिमाद भोजः (सं० क० ७११२१) दोषस्य गुरुलाधवस्य । तद्धित प्रकरण सूत्र ७७७ । नागशभट्ट गुरुलाधव पर को अपशब्द समझता है। भतः वह पूर्वोक्त परिभाषा को 'प्रयायशब्दानां गौरवलाववच्चां नाद्रियते'' इस प्रकार पदता है, परिभावन्दुशेखर संख्या १२४। यह उसकी भूल है। महाभाष्यकार के शब्दों में 'प्राप्तिको देवानां प्रियः, नित्विष्टिशः, इध्यत एतद् खप्म (२।४। ५६) यहा कहा जा सकता है। देखो—भयादिपु गुरुता लाघवं परीक्ष्यभ् । कामसूत्र ६।१००॥

२. पाणिनोपश्चमजालकं व्याकरणम् । काश्चिका २।४ २८॥ वन्द्रोपश्चमसंश्चकं व्याकर-णम् । वामनीय लिङ्गानुशासन, पृष्ठ ७ । देवोपश्चमनेकशेषश्याकरणम् । जैनेन्द्र १।४।६७ की अभयननशी टीका ।

३. हमारा विचार है काशकृत्सन से पूर्व स्थानना सम्भवत: फक्पातिशाख्य के समान इकोकबद्ध होती होगो। छन्दोबद्ध स्थारचना होने पर गौरव कामव का विचार पूर्यन्तया नहीं रक्खा जा सकता। उसमें इकोकपूर्वर्थ अनेक अनावश्यक पदों का समावेश करना पड़ता है। वह स्थानों में चकारादि पद अस्थान में भी पहने पड़ते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी में भी वहीं कहीं पाचीन छन्दोबद्ध ब्याकरण की छाया उपलब्ध होती है। यथा—''पश्चिमत्स्य-मृगान् हन्ति परिपन्धं च तिष्ठति ( अष्टा० ४।४।३५,३६ )। ये दोनों सूत्र अनुष्डप् के दो चरण है। सूत्र ३६ में 'च' पद इकोकरचना के अनुरोध से ही मध्य में पढ़ा है,

काशिका ६।२।१४ में "आपिशस्युपक्षं गुरुलाघवम्" पाठ मिलता है । हमारा विचार है यहां 'आपिशस्युपक्षं' और ''गुरुलाघवम्'' के मध्य में पाठ त्रुटित है । अन्यथा पूर्वोद्धरणों से विरोध होगा ।

### काशकृत्स्न व्याकरण के उपलब्ध सूत्र

विविधमन्थों के पारायण से हमें काशकृत्सन व्याकरण के निम्न सूत्र उपलब्ध हुए हैं —

- १. धातुः साधने, दिशि पुरुषे, चिति तदाख्यातम्।
- २. लिक्नं किमिति विभक्तो एतन्नाम ।
- ३. प्रत्ययोत्तरपद्योः<sup>३</sup>।
- ४. शताच्च ठन्यताबग्रन्थे।
- ५. आश्वस्तः---निष्ठायामिटं नेच्छन्ति काशकृतस्ता इति स्वामि-काश्यपौ ।<sup>४</sup>

न्यूनता—श्राचाये भर्तृहरि प्रकीर्ण कार्यंड के वृत्तिसमुद्देश में लिखता है—

अन्यथा इन्ति अर्थ का समुचायक होने से 'निष्ठति च' देमा निर्देश करना आहिये। अत ध्व काशिकाकार लिखता हं — 'चकारी भिन्नकम: प्रत्यथार्थ समुच्चिनोति'। चन्द्रगोमी ने और उत्तरवर्ती अन्य वैयाकरणों ने 'परिपन्थे तिष्ठति च' देसा ही सूत बनाया हं। देखी चान्द्र शाश्चेश, जैन शाकटायन शाशाश्च, सरस्वतीकण्ठाभरण शाशाण्या क्लोकबद्ध किसी प्राचीन व्याकरण के 'समानस्य तर्योदस्य' इत्यादि तीन क्लोक शाशास्य के महाभाष्य में चद्धृत हैं। टीकाकारों ने इन की वार्तिक मानकर व्याक्या में कई असंबद्ध कल्पनार की हैं।

- १. वाक्यपदीय भर्तृहरिविराचित स्वोपश्च टीका, भाग १, ५०० ४० । धातुतिति काशकुल्स्नानां सूत्रम् । पूर्वोक्त ग्रन्थ की वृश्वभदेश की टीका, भाग १, ५०० ४१ ।
  - २. देखो इसी पृष्ठ की टिप्पणी १।
- ३. काशकृत्स्नस्य 'प्रस्थयोत्तरपदयोः" स्त्रम्, तद्विचारयति । कैयट, भाष्यप्रदाप २ । १ । ४० ॥ ४. आपिशलकाशकृत्स्नयोस्त्वमन्ये इति वचनात् । कैयट भाष्य-प्रदीप ४११।४०॥ यहां केयट ने पाणिनिस्त्र स जितना अंश्व भिन्न था उसका निर्देश किया है । शेष अंश पाणिनीयस्त्रवत् समझना चाहिये । हमने ऊपर पूरा सुत्र दिया है ।
  - यह सृत्र नहीं है, काशक्रस्न का मत उद्धृत है। धातुवात्तं, पृष्ठ २६४।

# तदहीमिति नारब्धं सूत्रं व्याकरणान्तरे ।

इसकी व्याख्या करते हुए हेलाराज ने लिखा है— "आपिशल और काशकृत्सन व्याकरण में ''तदहेम'' सूत्र नहीं था। श्रत एव महाभाष्यकार ने इस पाणिनीय सूत्र का प्रत्याख्यान किया है ऐसा प्रतीत होता है। महाभाष्यकार तन्त्रान्तर में निर्धारित अर्थ को अपने शब्दों में कहता है।"

यहां हेलाराज का "महाभाष्यकार ने 'तदर्हम्' सूत्र का प्रत्याख्यान किया है" लिखना अयुक्त है। महाभाष्यकार ने इस सूत्र पर "किमर्थ- मिदमुच्येत ? न 'तेन तुख्यं किया चंद् वातः' इत्येष सिद्धम्" शंका उठाकर प्रयत्नपूर्वक 'तद्हम्' सूत्र की सार्थकता सिद्ध की है। आपिशलि और काशकृत्सन के प्राचीन व्याकरणों में ऐसे सूत्र के न होने से आशंका उठमी स्वामाविक है।

महाभाष्य ५।१।११७ के परिशीलन से यह संभावना प्रतीत होती है कि पतञ्जिल ने पाणिनि के जिन सूत्रों के विषय में "किमर्थमिदमुच्यते" आशङ्का उठाकर प्रयत्नपृत्रक उनकी सार्थकता सिद्ध की है वे सूत्र पाणिनि के खोपज्ञात हैं, अर्थात् उससे पूर्व ज्याकरणों में वे नहीं थे। यदि यह बात किसी अन्य सुदृढ़ प्रमाण से भी निश्चित हो जाय तो हम पाणिनि के खोपज्ञात सूत्रों की गणना बड़ी सरलता से कर सकते।

#### अन्य ग्रन्थ

हम पूर्व लिख चुके हैं कि पात जा महाभाष्य में काशकृतिल-मोक्त मीमांसा का बहुधा उछेख मिलता है। यहाफल नाटक में भी 'काशकृतस्म मीमांसा शास्त्रम्' निर्देश उपलब्ध होता है। कई लेखकों के मत में संकर्ष-काग्रड अर्थात् दैवत मीमांसा काशकृत्स्न शोक्त है। अतः यह स्पष्ट है कि काशकृत्स्न ने किसी मीमांसाशास्त्र का प्रवचन किया था। यदि वह संकर्ष-काग्रड रूपी चतुरध्यायी हो तो सम्भव है वह हमें इस समय प्राप्त दैवत-काग्रड होगा। काशी से प्रकाशित संकर्षकाग्रड में सूत्र और व्याख्या का

१. वानथपदीय काण्ड ३ पृष्ठ ७१४, काशी संस्कः ।

र. अष्टा० पाश्रश्र७ ॥

श. आपिशला: काशकृत्स्नाश्च स्त्रमेतकाधीयते, अतोऽवसीयते प्रत्यास्यानमस्य ।
 तथाहि भाष्यकार: तन्त्रान्तरादेवासितमर्थं स्ववचनेनोपिटदेश । वाक्यपदीयटीका, काण्ड ३,
 पृष्ठ ७१४, काशी संस्क ।

भेद उपलब्ध नहीं होता। हमारा विचार है जिस हस्तलेख के आधार पर वह प्रनथ छपा है उसमें सूत्र की केवल प्रतीकें दी गई हैं। संकर्षकाएड पर भवत्रात को एक प्राचीन व्याख्या भी उपलब्ध होती है, परन्तु वह अभी प्रकाशित नहीं हुई। उसका मुद्रण अत्यन्त आवश्यक है।

### द—वैयाघ्रपद्य (३१०० वि० पू०)

श्राचार्य वैयाघपदा का नाम पाणिनीय व्याकरण में उपलब्ध नहीं होता। काशिका ७।१।९४ में लिखा है—

गुणं त्विगन्ते नपुंसके व्याद्यपदां वरिष्ठः। इस उद्धरण से वैयाद्रपद्य का व्याकरण प्रवक्तृत्व विस्पष्ट है।

#### पश्चिय

वैयात्रपदा के गोत्र प्रत्ययान्त होने से इसके पितामह का नाम व्याघ्रपात् है।

#### काल

पाणिनि ने त्याव्रपात् पद गर्गादिगरा में पढ़ा है। उस से यञ् प्रत्यय होकर वैयाव्रपद्य पद निष्पन्न होता है। वैयाव्रपद्य नाम शतपथ बाह्मरा , जैमिनीय उपनिषद् बाह्मरा तथा शांख्यायन आरण्यक ध्वादि में उपलब्ध होता है। यदि यही वैयाव्रपद्य व्याकरणप्रवक्ता हो तो वह अवश्य ही पाणिनि से प्राचीन होगा।

काशिका ८।२।१ में उद्धृत "शुष्किका शुष्कज्ञङ्घा च" कारिका को भग्नोजिदीचित ने वैयात्रपद्यितपित वार्तिक माना है। इसतः यदि यह वचन पाणिनीय सूत्र का प्रयोजन वार्तिक हो तो निश्चय ही वार्तिककार वैयात्रपद्य व्यक्ति होगा। हमारा विचार है यह कारिका वैयात्रपदीय व्याकरण की है। परन्तु पाणिनीय सूत्र के साथ भी संगत होने से प्राचीन वैयाकरणों ने इसका सम्बन्ध पाणिनि के 'पूर्वत्रासिद्धम् '' सूत्र से जोड़ दिया। महाभाष्य में यह कारिका नहीं है।

१. स्यावपादपत्यानां मध्ये वरिश्चो वैयावपद्य आचार्यः । पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ७३६ ॥ २. अध्याक्षेप्रश्राश्च ३. १०१६।११७,८॥ ४. १७॥ ३. १०।६।११७,८॥ ४. १।७॥ ६. अत एव शुक्तिका इति वैयान व्रत्यव्यातिके जिशस्य एव पञ्चते । शब्दकीस्त्रम १।१।४८॥ ७, अध्याक द्याराशा

# वैयाघपदीय व्याकरण का परिमाण

काशिका ४।२६।५ में उदाहरण दिया है — "दशकाः वैयाघपदीयाः"। इसी प्रकार काशिका ५।१।५८ में पढ़ा है — "दशकं वैयाघपदीयम्"। इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि वैयाघपदा प्रोक्त व्याकरण में दश-अध्याय थे।

पं० गुरुपदहालदार ने इस व्याकरण का नाम वैयाघ्रपद लिखा है श्रीर इसके प्रवक्ता का नाम व्याघ्रपात् माना है। यह ठीक नहीं है; यह हमारे पृवोंद्धृत उदाहरणों से विस्पष्ट है। यदि वहां व्याघ्रपाद् प्रोक्त व्याकरण श्रभिप्रेत होता तो "दशकं व्याघ्रपद्शियम्" प्रयोग होता है। हां महाभाष्य ६।२।३६ में एक पाठ है—आपिशळपाणिनीयव्याखीय-गीतमीयाः। इस में 'व्याद्यिय' का एक पाठान्तर "व्याघ्रपदीय" है। यदि यह पाठ प्राचीन हो तो मानना होगा कि श्राचार्य व्याघ्रपात् ने भी किसी व्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया था।

इस से श्रधिक हम इस व्याकरण के विषय में नहीं जानते।

# ६-माध्यन्दिन (३००० वि० पू०)

माध्यन्दिनि त्राचार्य का उल्लेख पाणिर्नायतन्त्र में नहीं है। काशिका जाशिक में एक कारिका उद्भुत है—

संबोधने तूशनसिक्षरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्। माध्यन्दिनिर्वाष्टि, गुणं त्विगन्ते नपुंसके व्याव्यपदां वरिष्ठः॥

कातन्त्रवृत्तिपश्चिका कं रचियता त्रिलोचनदास ने इस कारिका को व्याव्रभूति के नाम से उद्वृत किया है। अपदामकरन्दकार ने भी इसे व्याव्रभूति का वचन माना है। न्यासकार श्रीर हरदत्त इसे आगमवचन लिखते हैं।

१. व्याकः दर्शनेर शति पृष्ठ ४४४ ।

२. कातन्त्र चतुष्टय १००। ३ सुपद्म सुबन्त २४।

अनन्तरोक्तमर्थमागमवचनेन द्रदर्शत । न्यास ७।१ १४॥ वदाप्तागमेन द्रदर्शत
 वधा चोक्तम् । पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ७३६ ।

इस वचन में माध्यन्दिनि श्राचार्य के मत में "उशनस्" शब्द के संबोधन में "हे उशनः, हे उशनन्, हे उशन" ये तीन रूप दर्शाये हैं। इससे स्पष्ट है कि माध्यन्दिनि श्राचार्य किसी व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता था।

### परिचय

माध्यन्दिनि पद श्रापत्यशत्ययान्त है। तदनुसार इसके पिता का नाम मध्यन्दिन था। पाणिनि के मत में बाह्वादि गण्ं को श्राकृतिगण् मान कर ऋष्यण् को बाधकर 'इन्' प्रत्यय होता है। जैन शाकटायनीय गण्-पाठ के बाह्वादि गण् में इसका सान्नानिर्देश किया है।

#### काल

पाणिनि न माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन का निर्देश उत्सादिगण में किया है। मध्यन्दिन बाजसनेय याज्ञवल्क्य का साचात् शिष्य है। उसने याज्ञवल्क्यप्रोक्त शुक्र्यजुः संहिता के पदपाठ का प्रवचन किया था। माध्यन्दिनी संहिता के अध्येता माध्यन्दिनों एक मत शुक्र्यजुःप्रतिशाख्य में उद्घृत है। इन प्रमाणों से व्यक्त है कि मध्यन्दिन का पुत्र माध्यन्दिनि आचार्य पाणिनि से प्राचीन है इसका काल विक्रम से लगभग २००० वर्ष पूर्व है।

### मध्यन्दिन के ग्रन्थ

गुक्रयजुः-पदपाठ — माध्यन्दिनि के पिता आचार्य मध्यन्तिन ने याज्ञ-बल्क्य प्रोक्त प्राचीन यजुःसंहिता के पदपाठ का प्रवचन किया था ( मन्त्र-पाठ में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया )। इसीलिये इस संहिता के हस्त-लिखित प्रन्थों में इसे बहुधा यजुर्वद या वाजसनेय संहिना कहा गया है।

१. मध्यन्दिनस्यापत्यं भाष्यन्दिनिराचायः । पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ७३६ ।

२ अष्टा० ४।१।९६॥ - ३. जैन शाबटायन व्याक्क पारिशिष्ट पृष्ठ ८२ ।

<sup>\*,</sup> अष्टा० ४। १। ६।। १. याशवस्त्रयस्य शिष्यारते कण्य-वध्ये राणितः। मध्यन्तिन्दन्यः श्रापेयी विद्यप्रशास्त्राः । वायु पुराण ६१।२४। २४॥ यही पाठ कुछ भेद से बाह्मण पूर्वमाग अ० ३५ लो० २० में भी भिलता है। ६. तस्मिन् ळ्हळीज ह्यामुलीयोपस्मानीयनासिवया न सन्ति मास्यन्दिनानां, लकारे। द्याः, प्लुताक्ष्योक्षव्यं मा

श्रन्यत्र भी इसे शुक्रयजुः शाखात्र्यों का मूल कहा है। अन्य की श्रान्तरिक साची भी इस की पृष्टि करती है। केवल पर्पाठ के प्रवचन से भी प्राचीन संहिताएं पर्कार के नाम से व्यवहृत होने लगती हैं। यथा— शाकल्य के पर्पाठ से मूल ऋग्वेद शाकल संहिता श्रीर श्रात्रेय के पर्पाठ के कारण प्राचीन तैत्तिरीय संहिता श्रात्रेयी कहाती है। इसी प्रकार मध्यन्दिन के पर्पाठ के कारण प्राचीन यजुः संहिता माध्यन्दिनी संहिता के नाम से व्यवहृत हुई।

माध्यान्दिन-शिक्षा—काशी से एक शिक्षासंग्रह छपा है। उस में दों माध्यान्दिनी शिक्षाएं छपी हैं। एक लघु और दूसरी बृहत्। इन में माध्यान्दिनी शिक्षाएं छपी हैं। एक लघु और दूसरी बृहत्। इन में माध्यान्दिनसंहितासंबन्धी स्वर आदि के उच्चारण की ज्यवस्था है। ये दोनों शिक्षाएं अर्वाचीन हैं। इन का मूल वाजसनेय प्रातिशाख्य है। इस विषय में विशेष "शिक्षा-शास्त्र का इतिहास" प्रनथ में देखें।

# १०-रौढि ( ३००० वि० पू० )

श्राचार्य रौढि का निर्देश पाणिनीय तन्त्र में नहीं है। वामन काशिका ६।२।३६ में उदाहरण देता है—"आपिशलणाणिनीयाः, पाणिनीयरौ-ढीयाः, रौढीयकाशकृतस्ताः"। इन में श्रुत श्रापिशलि, पाणिनि श्रौर काशकृत्स्न निस्सन्देह वैयाकरण हें। श्रुतः इनके साथ स्मृत रौढि श्राचार्य भी वैयाकरण होगा।

- १. तथा चेदं होलीरभाष्यमः यजुर्वेदस्य मूलं हि भेदो माध्यन्दिनीयकः।

  तस्मानमान्ध्यन्दिनीयशाखा प्रव पञ्चदशम्भ वाजसनेयशाखासु मुख्या सर्वसाधारणा च । अत प्रव विभिष्ठेनोक्तम्—माध्यन्दिनी तु या शाया सर्वसाधारणी तु सा । राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय मदास का स्वीपत्र भाग ३ पृष्ठ ३४२६, ग्रन्थ नं० २४०६ अनिश्रांतनाम पुस्तक का मुद्रित पाठ । देखों 'माध्यन्दिनी संहिता मूल यजुर्वेद है' मेरा लेख—दयानन्दसन्देश, देहली, सन् १६४२ का फरवरी मास का अंक पृष्ठ ६२० ।
- २. देखो --- श्री पं० भगवद्वत्तजी विरचित वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १. पृष्ठ ७४, ७६। तथ्चा इसी विषय पर मेरा लेख आर्थजगत् लाहीर, सं० २००३, चैत्र।
- ३. उत्थः शाखाभिमां प्राह आत्रेयाय यशस्त्रिन । तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयीति च सोच्यते ॥ यस्याः पदकुदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः । तै० काण्डानुकम, पृष्ठ ६ स्रोक २६, २७ । तै० सं० अट्टभास्करभाष्य भाग १ के अन्त में सुदित ।

### परिचय

वंश-रौढि पद अपत्यप्रत्ययान्त है, तद्नुसार इस के पिता का नाम नाम रूढ है।

स्वसा—वर्धमान ने क्रौड्यादिगण में रौढि पद पढ़ा है। तदनुसार रौढि की स्वसा का नाम रौढ्या था। महाभाष्य ४।१।७९ से भी इसकी पृष्टि होती है। पाणिनि के गणपाठ में रौढि पद उपलब्ध नहीं होता।

सम्पन्नता—पतःजलि ने महाभाष्य १११७३ में "घृतरौढीयाः" उदाहरण दिया है। जयादित्य ने इसका भाव काशिका १११७३ में इस प्रकार ज्यक्त किया है—घृतप्रधानो रौढिः घृतरौढिः, तस्य छात्राः घृतरौढियाः। इस से ज्यक्त होता है कि यह आचार्य श्रत्यन्त सम्पन्न था। इस ने श्रपने श्रन्तेवासियों के लिये घृत की ज्यवस्था विशेष रूप से कर रक्की थी। इसी भाव का पोषक एक उदाहरण काशिका ६१२१६९ में भी है। उसका श्रभिपाय है— जो खात्र रौढिप्रोक्त शास्त्र में श्रद्धा न रख कर कंवल घृतभन्नग्ण के लिये उसके शास्त्र को पढ़ते हैं उनकी 'घृतरौढीय' इस पद से निन्दा की जाती है।

#### काल

रौढि पद पाणिनीय अष्टक तथा गणपाठ में उपलब्ध नहीं होता। महाभाष्य ४।१।७९ में लिखा है—

सिद्धनतु रौढ्यादिषूपसंख्यानात् । सिद्धमेतत् , कथं ? रौढ्यादि-षूपसंख्यानात्। रौढ्यादिषूपसंख्यानं कर्तव्यम् । के पुना रौढ्यादयः ? ये क्रीड्यादयः ।

इस पर कैयट लिखता है—"क्रौड्यादि के स्थान में वार्तिकपठित रौ-ढयादि पद पूर्वाचार्यों के अनुसार है।" इसका यह अभिप्राय है कि पूर्वाचार्य पाणिनीय "क्रौड्यादिभ्यश्च" सूत्र के स्थान में "रौढ्यादिभ्यश्च" पढ़ते थे। इस से स्पष्ट है कि रौढि आचार्य पाणिनि से पौर्वकालिक है।

# ११-शौनकि (३००० वि० पू०)

चरक संहिता के टीकाकार जन्मट ने चिकित्साखान २।२७ की व्याख्या में आचार्य शौनिक का एक मत उद्धृत किया है। पाठ इस प्रकार है---

१. अध्या अर्राह्मा

"व्युत्पादितः करोतेरिप कर्तृत्वे दीर्घत्वं शास्ति शोनिकः। इस प्रमाण से प्रतीत होता है आचार्य शौनिक ने किसी व्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया था ।

### परिचय तथा काल

शौनिक पद श्रपत्यप्रत्ययान्त है, तदनुसार इसके पिता का नाम शौनक है। सम्भव है यह ब्रह्मज्ञानिनिध गृहपति शौनक का पुत्र हो। इस का काल विक्रम से २००० तीन सहस्र वर्ष प्राचीन है। इस से श्रिधिक हम शौनिक के विषय में नहीं जानते।

# १२-गौतम (३००० वि० पू०)

गौतम का नाम पाणिनीय तन्त्र में नहीं मिलता। महाभाष्य ६।२।३६ "आपिशलपाणिनीयब्याडीयगौतमीयाः" प्रयोग मिलता है। इस में स्मृत आपिशिल, पाणिनि और ज्यांडि ये तीन वैयाकरण हैं। अतः इन के साथ समृत आचार्य गौतम भी वैयाकरण प्रतीत होता है। इसकी पृष्टि तैतिरीय प्रातिशाख्य और मैत्रायणीय प्रातिशाख्य से होती है। उस में आचार्य गौतम का मत उद्भृत है।

महाभाष्य के उद्धरण से इस बात की कुछ प्रतीति नहीं होती कि गौतम पाणिनि से पूर्ववर्ती है या उत्तरवर्ती । परन्तु तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में प्रात्ति कौरिडन्य और पौष्करसादि के साथ गौतम का निर्देश होने से वह पाणिनि से निस्सन्देह प्राचीन है। यह वही आचार्य प्रतीत होता है जिसने गौतम-गृद्ध, गौतम धर्मशास्त्र बनाए। वह शाखाकार था। गोतमप्रोक्त गौतमी शित्ता इस समय उपलब्ध है। यह काशी से प्रकाशित शित्तासंप्रह में छपी है। इस के विषय में "शित्ताशास्त्र का इतिहास" मन्थ में विस्तार से लिखेंगे।

# १३-व्याडि (२८५० वि० प्०)

श्राचार्य व्याहि का निर्देश पाणिनीय सूत्रपाठ में नहीं मिलता । श्राचार्य शौनक ने ऋक्प्रातिशाख्य में व्याहि के श्रनेक मत उद्धृत किये हैं।

१. प्रथमपूर्वो इकारक्वतुर्थ तस्य सस्थानं स्नाक्षिकीण्डिन्यगौतमपोष्करसादीनाम् । ११६८। २. मै॰ मा॰ ११४०॥ ३. ऋक्प्राति० २।२३।२८॥ ६।४३॥ १३।३१,३७॥

भाषावृत्ति ६।११७० में पुरुषोत्तमदेव ने गालव के साथ व्यांडि का एक मत उद्भृत किया है। गालव शब्दानुशासन का कर्ता है और पाणिति ने श्रष्टाध्यायों में उसका चार स्थानों पर उल्लंख किया है। महाभाष्य ६।२। ३६ में "श्रापिशलपाणिनीयव्याडीयगौतमीयाः" प्रयोग मिलता है। इसमें असिद्ध वैयाकरण श्रापिशल श्रीर पाणिति के श्रन्तेवासियों के साथ व्यांडि के श्रन्तेवासियों का निर्देश है। ऋक्प्रातिशाख्य १३।३१ में शाकल्य श्रीर गार्ग्य के साथ व्यांडि का बहुधा उल्लेख है। शाकल्य श्रीर गार्ग्य के साथ व्यांडि का बहुधा उल्लेख है। शाकल्य श्रीर गार्ग्य के साथ व्यांडि का बहुधा उल्लेख है। शाकल्य श्रीर गार्ग्य के साथ व्यांडि का बहुधा उल्लेख है। शाकल्य श्रीर गार्ग्य है कि व्यांडि ने कोई शब्दानुशासन श्रवश्य रचा था।

### परिचय और काल

ज्यादि का दूसरा नाम दान्नायण है। इसे वामन ने काशिका ६।२।६९ में दान्ति के नाम से स्मरण किया है। धह दान्नीपुत्र पाणिनि का मामा है। कई विद्वान दान्नायण पद से इस पाणिनि का ममरा भाई मानते हैं, वह ठीक नहीं। खतः ज्यादि का काल पाणिनि से कुछ पूर्व अर्थात विक्रम से लगभग २८५० वर्ष पूर्व है।

न्यांडि के परिचय और काल के विषय में हम "संग्रहकार व्यांडि" नामक प्रकरण में विस्तार से लिखेंगे। अतः इस विषय में ग्रहां हम इतना ही संकेत करते हैं।

#### **व्याक**रण

जयादित्य ने काशिका २।४।४१ में उदाहरण दिया है — व्याड्यूपज्ञ दुष्करणम्।

न्यास में इसका पाठ 'व्याडगुपज्ञं दशहुष्करराम्' है ।

पदमञ्जरी ४। २।११५ में इस उदाहरण की व्याख्या मिलती है। श्रतः

- १. इका यण्भिन्यवधानं व्याक्रिगालवयारिति वसन्यम्।
- दे अहा ७ दाइ।दर्गा कार्राकरमा का ३।६६म हाराद्यम
- है. क्याबिशाकल्यगार्काः। ४ अष्टा० १।११६॥ ६११।१२७॥ ८।३।१९॥ ५ अष्टा० ७।३।१६॥ ६११।१२७॥ ८।४।६७॥
- ६. जुमारीदाक्षाः । " कुमीयादिलाभकामा ये दाक्षादिभिः प्रोक्तानि शाक्षाण्यधीयते तिच्छिष्यतां वा प्रतिपद्यन्ते त एवं क्षिप्यन्ते । यहां 'दाचादिभिः'' पाठ अञ्चद्ध है, 'दाक्ष्यादिभिः'' पाठ होना चाहिये ।

प्रतीत होता है कि उसके समय में काशिका ४।३।११५ में भी यह उदाहरण स्ववश्य विद्यमान था। काशिका के मुद्रित संस्करणों में ४।३।११५ का पाठ श्रशुद्ध है। क्यासकार २।४।२१ में इस उदाहरण की व्याख्या में लिखता है—

व्याडिरप्यत्र युगपत्कालमाविनां विधीनां मध्ये दशहुष्कर-णानि कृत्वा परिमाषितवान् पूर्व पूर्व कालामिति।

न्यास की व्याख्या में मैत्रेयरचित लिखता है-

प्रथमतरं दशहुष्करणानि कत्वा कालमनद्यतनादिकं परिभा-षितवान्।

हरदत्त पदमञ्जरी ४।३।११५ में इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है— दुष् इत्ययं संकेतशब्दे। यत्र कियत, यथा पाणिनीय वृद्दिति, तद् दुष्करणं व्याकरणं कामशास्त्रमित्यन्ये।

न्यासकार, मैत्रेयरितत श्रौर हरदत्त की व्याख्या श्रस्पष्ट है। हरदत्त 'कामशास्त्रमित्यन्ये' लिखकर स्वयं संदेह प्रकट करता है।



१ काशिका का मुद्रित पाठ इस प्रकार हैं — ''काशकृत्स्नम् । गुरुलाववम् । आपि-शलम् । पुष्करणम् ।'' २. पं० गुरुपद हालदार ने लिखा हं — सुतरामापिशस्ति-संबन्धे जयादित्येर मत बुद्धिते हृद्दे — आपिशलिस्तु युगपत्कालमाबिनां विधानां मध्ये दश हुष्करणानि कृत्वा कालमनवतनादिकं परिमाषितवान् । न्या० द० ६० प्राक्कथन पृष्ठ ४० ।

# चौथा अध्याय

# पाणिनीय अष्टाध्यायी में स्मृत आचार्य

( २८००-३१०० वि० पू० )

पाणिति ने ऋपनी ऋष्टाध्यायी में दश प्राचीन व्याकरण्यवक्ता श्राचार्यों का उद्देख किया है। उनके पौर्वापर्य का यथार्थ निश्चय न होने से हम उनका वर्णन वर्णानुकम से करेंगे।

## १-- आपिशलि (२९०० वि० पू०)

श्रापिशालि श्राचार्य का उल्लेख पाणिनीय श्रष्टाध्यायी के एक सूत्र में उपलब्ध होता है। महाभाष्य ४।२।४५ में श्रापिशालि का मत प्रमाणक्ष में उद्धृत किया है। न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि तथा कैयट श्रादि प्राचीन प्रन्थकारों ने श्रापिशल ज्याकरण के श्रनेक सूत्र उद्धृत किये हैं।

### परिचय

वंश—श्रापिशित शब्द तिव्रतप्रत्ययान्त है । काशिका ६।२।३६ में श्रापिशित पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाई है—

अविशलस्यापत्यमापिशालिराचार्यः । अत इञ् । गणरत्नमहोद्धिकार वर्धमान लिखता है—

आपिशालिः - पिंशतीत्यौणादिककलप्रत्येय पिशलः, न पिशलोऽ-पिशलः कुलप्रधानम् , तस्यापत्यम् । ४

इन व्युत्पत्तियों के अनुसार वामन और वर्धमान दोनों के मत में आपिशलि के पिता का नाम "अपिशल" था।

उज्ज्वलदत्त उगादि ४।१२७ की वृत्ति में आपिशलि पद की व्युत्पिता इस प्रकार दर्शाता है—

१. वा सुप्यापिशले: । अष्टा ० ६ । १ । ६२ ॥ २ . पर्व च कृत्वाऽऽपिशले-राचार्यस्य विभिरुपपन्नो भवति—धेनुरनिकसुत्पादयति ।

**१. न्यास ४ । २ । ४ १ ॥ कै**यट, महाभाष्यप्रदीप ५ **।** १ । २१ ॥

४. गणरत्नमहोदिध, पृष्ठ १७ ।

शारिहिंस्रः, कपिलकादित्वाञ्चत्वम् । दुःसहे।ऽपिशलिः । बाह्वादित्वादिस्— आपिशलिः ।

इस व्युत्पत्ति के श्रानुसार श्रापिशिल के पिता का नाम "अपिशिलि" होना चाहिये, परन्तु बाह्वादिगरा<sup>3</sup> में 'श्रापिशिलि' पद का पाठ न होने से उज्ज्वलदत्ता की व्युत्पत्ति चिन्त्य है।

श्रिप्ताल राज्य का श्रथं—पिशल का श्रथं है क्षुद्र, श्रतः श्रिपिशल का श्रथं होगा महान्। वर्धमान ने श्रिपिशल का श्रथं 'कुलप्रधान' किया है। तद्वुसार इसकी व्युत्पत्ति 'गिरा अवयवे + कल (औणादिक) प्रत्ययः, पिश्यत इति पिशलः = क्षुद्रः, न पिशलोऽपिशलः" होगी। वाचस्पत्यकोश में ''अपिशलत इति अपिशलः, अच्" व्युत्पत्ति लिखी है।

स्वसा का नाम—श्रापिशिल पद क्रौड्यादिगरा में पढ़ा है। तद्तु-सार श्रापिशिल की किसी स्वसा का नाम "आपिशस्य।" होगा। श्रभि-नव शाकटायन १। ३। ५ की चिन्तामिए। टीका में भी "आपिशस्य।" का निर्देश मिलता हैं।

### काल

पाणिनीय श्रष्टक में श्रापिशिल का साज्ञात् उल्लेख होने से इतना निश्चित है कि यह पाणिनि से प्राचीन है। पदमञ्जरीकार हरदत्त के लेख से प्रतीत होता है कि श्रापिशिल पाणिनि से कुछ ही वर्ष प्राचीन है। वह लिखता है—

कथं पुनिरिद्याचार्येष पाणिनिनाऽवगतमेते साधव इति ? आपिशलेन पूर्वव्याकरणेन, आपिशलिना तिहैं केनावगतम् ? ततः पूर्वेण व्याकरणेन। १

पाणिनिरिष स्वकाले शब्दान् प्रत्यत्तयन्नापिशलादिना पूर्वस्मि-न्नपि काले सत्तामनुसन्धत्ते, प्रवमापिशलिः । १

१. तुल्ना करो — अपिशर्लिमुनिविशेषः, तस्यापत्यमापिशल्डः, बाह्बादित्वादिस्। उणादिकोष ४ । १२ = ॥ २. अष्टा ० ४ । १ । ६६ ॥

३. देखी पूर्व पृष्ठ ६४। ४, अध्टा० ४। १। ८०॥

५ पदमन्जरी भाग १, पृष्ठ ६ । ६ पदमन्जरी भाग १, पृष्ठ ७ ।

पाणिनि विक्रम से लगभग २८०० सौ वर्ष प्राचीन है, यह हम पाणिनि के प्रकरण में सप्रमाण सिद्ध करेंगे।

बौधायन श्रौत के प्रवराध्याय में भृगुवंश्य आपिशित गोत्र का उल्लेख मिलता है। मत्त्य पुराण १९४।४१ में भी भृगुवंश्य आपिशित का निर्देश उपलब्ध होता है। पं० गुरुपद हालदार ने आपिशित को याज्ञवल्क्य का श्वसुर लिखा है, परन्तु कोई प्रभाण नहीं दिया। याज्ञवल्क्य ने शतपथ का प्रवचन विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व किया था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं,। आपिश्चित शिद्धा में सात्यमुत्री और राणायन शाखा के अध्येताओं का उल्लेख है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि आपिशलि का काल विक्रम से न्यूनाति-न्यून २९०० वर्ष पूर्व अवश्य है।

## आपिश्राल-शाला

श्चापिशित पद छात्र्यादिगर्गं में पढ़ा है। तदनुसार शाला उत्तरपद होने पर "आपिशांळशाळा" में आपिशित पद को आदुदारा होता है। इस से व्यक्त होता है कि पाणिनि के समय में आपिशित की शाला देशदेशान्तर में अत्यन्त प्रसिद्ध थी।

शाला शब्द का अर्थ — यद्यपि शाला शब्द का मुख्यार्थ गृह है तथापि "पदेषु पदेकदेशाः प्रयुज्यन्ते" न्याय के अनुसार यहां शाला शब्द पाठशाला के लिये प्रयुक्त होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, पञ्जाब आदि अनेक प्रान्तों में पाठशाला के लिय केवल शाला शब्द का व्यवहार होता है। पुराण पञ्चलक्षण में रेमकशाला का वर्णन है, इस में पैप्पलाद आदि ने

१. मृगूणामेवादितो व्याख्यास्थामः " पङ्गलायनाः, वृहानरयः " काश-कृत्स्ताः "पाणिनिर्वालमीकिः " आपिश्रल्यः । २. व्याकरण दर्शनेर इतिहास, पृष्ठ ५१६ । ३. छान्द्रीगानां सात्थमुश्चिराणायनीया इस्वानि पठन्ति । ६१६ ॥ तुल्ना करें - छन्द्रोगानां सात्थमुश्चिराणायनीया अधेमेकारमधेमोकारं चार्धायते । महा-भाष्य, पभोङ् स्त्र । ४. गणपाठ ६।२।८६॥ ४. छाज्यादयः शालायाम् ( अष्टा० ६।२।८६ ) सत्र से ।

६. तुलना करो-पदेषु पदैकदेशान्-देवदत्तो दत्तः, सत्यभामा भामेति । महा-भाष्य १।१।४४॥

विद्याध्ययन किया था। अतः पूर्वोक्त आपिशलिशाला का अर्थ निर्वय ही आपिशलि का विद्यालय है।

## श्रापिशल व्याकरण का परिमाण

जैन श्राचार्य पाल्यकीर्त श्रपने शाकटायन व्याकरण की श्रमोघा वृत्ति ३।२।१६१ में उदाहरण देता है—अष्टका आपिशलपाणिनीया:। यह उदाहरण शाकटायन व्याकरण की यज्ञवसेकृत चिन्तामणिवृत्ति २।४।१८२ में भी उपलब्ध होता है। इससे विदित होता है कि श्रापिशल व्याकरण में श्राठ श्रध्याय थे। श्रापिशलिवरचित शिज्ञावन्थ में भी श्राठ ही प्रकरण हैं।

## श्रापिशल व्याकरण की विशेषता

काशिका ४।२।११५ में ज्याहरण है—काशक्तरमं गुरुलाघवम्, आग्रंपशलं पुष्करणम् । सरस्वतीकएठाभरण् ४।२।२४६ की हृद्यहारिणी टीका में "काशक्तरमं गुरुलाघवम् अग्रंपशलमानतःकरणम्" पाठ है। वामन ने ६।२।१४ की वृत्ति में "आग्रिशल्युपश्चं गुरुलाघवम्" उदान हरण् दिया है। इन में कौन सा पाठ शुद्ध है यह अभी विचारणीय है। अतः सन्दिग्ध अवस्था में नहीं कह सकते कि आपिशल व्याकरण् की अपनी क्या विशेषता थी।

## श्रापिशल व्याकरण का प्रचार

महाभाष्य ४।१।१४ से विदित होता है कि कात्यायन श्रौर पतश्चिल के काल में श्रापिशल व्याकरण का महान् प्रचार था। उस काल में कन्याएं भी श्रापिशल व्याकरण का श्रध्ययन करती थीं।

## त्राविशल व्याकरण का स्वरूप

पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन व्याकरणों में केवल आपिशल व्या-करण ही एसा है जिसके सब से अधिक सूत्र उपलब्ध होते हैं। इस के उपलब्ध सूत्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह व्याकरण पाणिनीय

१. निरुक्त १।१३ के "एतेः कारितं च यकारादि चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादिं च" पाठ में 'अन्तकरण' पद प्रयुक्त है । स्कन्दस्थामी ने ''अन्तकरण' का अर्थ ''प्रत्यय" किया है । क्या सरस्वतीकण्ठामरण की टीका का पाठ ''अन्तकरण'' हो सकता है ?
२. आपिश्रुष्टमधीते ब्राह्मणी आपिश्रुष्टा ब्राह्मणी ।

व्याकरण के सटश सर्वोङ्गपूर्ण, सुव्यवस्थित तथा उससे कुछ विस्तृत था, श्रीर इस में लौकिक वैदिक उभयविध शब्दों का श्रन्वाख्यान था।

# आपिशल व्याकरण के उपलब्ध सूत्र

शतदाः व्याकरणप्रन्थों के पारायण से हमें आपिशल व्याकरण के निम्न सूत्र उपलब्ध हुए हैं—

- १. उभस्योभयोऽद्विवचनटापाः।
- २. विभक्त्यन्तं पद्म्।
- ३. मन्यकर्मण्यनाद्रे उपमाने विभाषा प्राणिषु ।
- ४. घेनोरनञः ।
- ५. शताच्च उन्यतावग्रन्थे । <sup>४</sup>
- ६. शब्बिकरणे गुणः।
- ७. करोतेइच ।°
- ८. मिदेश्च।
- १. आपिशक्तिस्त्वेनमधं स्त्रयस्थेव—"उभस्योभयोऽद्विचनटापाः" इति । तन्त्र-प्रकृपि २।३।≈॥ भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८६५ में प्रो० कार्लाचरण शास्त्री हुबळी के केस्त में उद्धत ।
- २. कलापचन्द्र (सन्धि २०) में सुषेण विद्यासूषण ने लिखा है—'अर्थः पदस्' आहुरेन्द्राः (देखो पूर्व पृष्ठ ६२), 'विभक्त्यन्तं पदस्' आहुरापिशलीयाः, 'सुप्तिङन्तम् पदस्' पाणिनीयाः (अहा०१।४१४)। तुलना करो ने विभक्त्यन्ताः पदस् । न्यायसूत्र २।२।४७॥
  - ३. पदमञ्जरी २।३।१७, भाग १, पृष्ठ ४२७॥ शब्दकाँस्तुम २।३।२७॥
- ४. स्थास ४।२।४५, भाग १ पृष्ठ ६४२। धातुवृत्ति घेट् धातु, पृष्ठ १६७। धातु-वृत्ति का मुद्रित पाठ अशुद्ध है।
- ५. महाभाष्यप्रदीप प्राशास्त्राः यहां कैयट ने जितना अंश अधाष्यायी से भिन्न था उतने ही का निर्देश किया है।
- ६. बातुवृत्ति पृष्ठ ३५६,३५७। आपिशालिक्तु "शब्दकरणे गुणः" इत्यभिषाय "करोति मिदेश्च" इत्युक्तवान् । तन्त्रप्रदीप ७।३।८६॥ सारतकांमुदी आग २ पृष्ठ ८९५ में उद्धृत । तुलना करो—अनि च विकरणे, करोते:, मिदेः। कातन्त्र १।७।३—५।
- ७. भातुवास्ति पृष्ठ १४६, ३४७। तन्त्रप्रदीप ७।३।८६, पूर्वोद्धृत उद्धरण। कातन्त्र १।७।४ पूर्वोद्धरण। ८. धातुवास्ति पृष्ठ १४६, ३४७। तन्त्रप्रदीप ७।१८६, पूर्वोद्धरण। कातन्त्र १।७।४ पूर्वोद्धरण।

## ९. तुरुस्तुशस्यमः सार्वधातुकासु<sup>१</sup> ब्लुम्दसि । <sup>१</sup> १० जमकणमम् (१)<sup>३</sup>

# ब्रापिशल न्याकरल में "तदईम्"<sup>१</sup> सूत्र नहीं था

काशकुरस्न व्याकरण के प्रकरण में वाक्यपदीय तथा उसके टीकाकार हेलाराज का जो वचन उद्धव किया है \* उससे विदित होता है कि काशकुरून व्याकरण के सहश आपिशल व्याकरण में भी ''तदहम्' सूत्र नहीं था।

# आपिशल और पाशिनीय व्याकरश की समानता

आपिशित के जो सूत्र ऊपर उद्धत किये हैं उन से यह स्पष्ट है कि आपिशित और पाणिनीय व्याकरण दोनों परस्पर में बहुत समान हैं। यह समानता न केवल सूत्ररचना में है अपितु अनेक संज्ञा, प्रत्यय, और प्रत्याहार भी परस्पर सहश हैं।

संद्वापं — उपरि निर्दिष्ट सूत्रों में द्विवचन, विभाषा, गुण और सार्व-धातुका, संज्ञाओं का उड़ेख हैं। पाणिनीय व्याकरण में भी ये ही संज्ञाएं हैं। केवल सार्वधातुका टाबन्त के स्थान में पाणिनि ने सार्वधातुक अकारा-न्त संज्ञा पढ़ी है।

प्रत्यय - पृर्व उद्भृत सूत्रों में टाप्, ठन् श्रीर शप् प्रत्यय पढ़े हैं। बे ही प्रत्यय पाणिनीय व्याकरण् में मी हैं।

प्रत्याद्वार — सृष्टिधर ने आपिशलि का डेढ़ श्लोक उद्भुत किया है।

१. टाबन्तं मंद्रात्वेन विनियुक्तम् । पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ८३८। तुष्टना करो — "अवदा आर्थवातुकाश्च इति वस्यामि । कासु आर्थवातुकासु ? उतिषु युक्तिषु, रूदिषु, प्रतीतिषु, श्रृतिषु, संदाद्ध ।" महाभाष्य २।४।३५॥

२. काशिका ७।३।६५॥ बाहुवृत्ति पृष्ठ २४१ ।

३. पन्नपादी बणादि आपिशालिप्रोक्त है यह इस उणादि के प्रकरण में लिखेंगे। उणादि के ''जमन्ताबुः'' (१।१०७) सूत्र में नम् प्रत्याहार । आपिशाक कि क्षा के ''नमङणनाः स्वस्थाना नासिकास्थानाहन्य' सूत्र में नमङणन आनुपूर्वीनिशेष का संबन्ध आपिशक न्याकरण के प्रत्याहार सूत्र से प्रतीत होता है। पाणिनीव शिक्षा के 'जन्नणनमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः' सूत्र में वर्गानुक्रम से पाठ है।

४. महा• ४।१।११७॥ ५. देखी पूर्व पृष्ठ ८४ ।

६. देखो पृष्ठ १०१ में संस्था ४ का उद्दरण।

उसके "बहुद्यधत्रुधां न भए" चरण में भष् प्रत्याहार का निर्देश मिलता है। पाणिनि ने भी यही प्रत्याहार बनाया है।

इन के श्रतिरिक्त श्रापिशिल के धातुपाठ श्रीर गरापाठ के जो उद्धरण अपलब्ध हुए हैं वे भी पारिणनीय धातुपाठ श्रीर गरापाठ से बहुत समानता रखते हैं। श्रापिशिल के व्याकरण में भी पारिणनीय व्याकरण के सदश श्राठ ही श्रध्याय थे यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इतना ही नहीं श्रापिशलिशिचा श्रीर पारिणनीयिशिचा के सृत्र परस्पर बहुत सदश हैं, दोनों का प्रकरणविच्छेद सर्वथा समान हैं। इस श्रत्यन्त सादश्य से प्रतीत होता कि पारिणनीय व्याकरण का प्रधान उपजीव्य श्रापिशल व्याकरण है। पदमश्रारीकार हरदत्त इस श्रोर संकेत भी करता है। वह लिखता है —

क्यं पुनरिदमाचार्यंण पाणिनिनावगतमेते साधव इति ? आपि-

शकेन पूर्वव्याकरणेन ।?

पाणिनिरपि स्वकाले शब्दान् प्रत्यक्षयञ्चापिशलादिनाः पूर्वस्मित्र-पि काले सत्तामनुसन्धने, एवमापिशलिर्राण । व

# ऋापिशलि के प्रकीर्ण उद्धरण

पूर्वोद्धृत सूत्रों के श्रतिरिक्त श्रापिशलि के नाम मे श्रनेक वचन प्राचीन श्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यथा—

ब्रनन्तदेव भाषिकसूत्र की न्याख्या में लिखता है—

१—यथापिशिलिनाक्तम् — ऋवणेल्व्यायोदींर्घा [न] भवन्तीति।\* कातन्त्रवृत्ति की दुर्गविरचित टीका में आपिशिल के निम्न श्लोक उद्भृत हैं —

२-आपिशलीयमतं तु

पादस्त्वर्थसमाप्तिर्वा ब्रेयो कृत्तस्य वा पुनः। मात्रिकस्य चतुर्भागः पाद इत्यभिर्घायतः॥

३—तथा चापिशबीयः श्लोकः—

आगमाऽनुपघातन विकारश्चोपमर्दनात् । आदशस्तु प्रसंगेन छापः सर्वापकर्षणात् ॥६

<sup>1.</sup> देखो पूर्व १७८ १७। २. पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ६।

३, पदमन्जरी भाग १, पृष्ठ ७।

४. काशी के खपे हुए यजुः श्रातिशाख्य के अन्त में, पृष्ठ ४६६।

भ. कातन्त्रवृत्ति पृष्ठ ४११।
 ६. कातन्त्रवृत्ति पृष्ठ ४७१।

भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिघर ने श्रापिशलि का निम्न डेड़ श्लोक उद्धृत किया है—

४ - तथा चापिशालि:-

दस्त्योष्ट्यत्वाद् वकारस्य वहव्यधवृथां न भए । उद्दुरो भवता यत्र यो वः प्रत्ययसन्विजः । अन्तस्थं तं विज्ञानीयाच्छेषो वर्गाय उच्यते ॥

जगदीश तर्कालंकार ने श्रपनी शब्दशक्तिप्रकाशिका में श्रापिशलि का निम्न मत उद्भृत किया है —

५—सद्दशत्वं तृणादीनां मन्यकर्मण्यनुक्तके । द्वितीयावच्चतुथ्यीपि वाध्यते बाधितं यदि ॥ इत्यापिशलमतम्॥

उगादिसूत्र का वृत्तिकार उज्ज्वलदत्त श्रापिशलि के निम्न दो वचन उद्भृत करता है—

६—आपिशालिस्तु—स्यङ्कार्नेच्भावं शास्ति स्याङ्कवं चर्म ।

७-- स्वधा पितृतृप्तिरित्यापिश्वाः।

भानुजी दीन्तित ने अपनी अमरकोपटीका में आपिशति का निम्न वचन उद्धृत किया है—

प्रभावतभीवर्णं नित्यं सदा सततमजस्रमिति सातत्यं इत्यव्य-यवकरणे आपिशस्त्रिः ।

इनमें प्रथम श्रौर पष्ठ उद्धरण निश्चय ही श्रापिशल व्याकरण से लिये गये हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रौर पञ्चम उद्धरणों का सम्बन्ध यद्यपि श्रापिशल व्याकरण से है तथापि इनका मूल श्रापिशल सूत्र नहीं हैं, सम्भव है उसकी किसी वृत्ति से ये वचन उद्धृत किये हों। सप्तम श्रौर श्रष्टम उद्धरण उसके किसी कोश से लिये होंगे।

१. भाषावृत्ति की भूमिका पृष्ठ १७। २. पृष्ठ ३७४, काशी सं०।

३. उणादिशति पृष्ठ ११। तुलना करो-न्यक्कोस्तु पूर्वे अकृतेजागमस्याम्युदयाङ्गतां स्मरान्ति । यथादुः-न्यक्कोः प्रतिषेधान्न्याङ्कवम् इति । वाक्यपदीय वृषभदेवटीका माग १, पृष्ठ ५४ ॥ विशेष देखो पूर्व पृदठ २२ ।

४- उणादिवृत्ति पृष्ठ १६१। ४. मर टीका १।१।६६ पृष्ठ २७।

### अन्य प्रन्थ

 घातुपाठ — इसके उद्धरण महाभाष्य, काशिका, न्यास चौर पदम अरी खादि कई प्रन्थों में मिलते हैं। इसका विशेष वर्णन घातुपाठ के प्रकरण में होगा।

२. गणपाठ - इसका उद्घेख भर्तृहरि ने महाभाष्यदीपिका में किया

है। इसका विशेष वर्गन गरापाठ के प्रकरण में करेंगे।

३. उजादिसूत्र - हमारा विचार है कि पठ्चपादी उजादिसूत्र आपि-शिल विरचित हैं। इस विषय पर उजादिप्रकरण में विस्तार से लिखेंगे।

४. शिक्षा — आपिशलशिक्षा का उद्धेख राजशेखरप्रणीत काव्यमी-मांसा और वृषभदेवविरचित वाक्यपदीय की टीका में मिलता है। इसके अष्टम प्रकरण के २३ सूत्रों का एक लम्बा उद्धरण हेमचन्द्र ने अपने

हैमशब्दानुशासन की खोपज्ञ बृहद्वृत्ति में दिया है ।

इस शिक्षा के दो हस्तलेख अडियार (मद्रास) के पुस्तकालय में हैं। यह मेहरचन्द लक्ष्मरणदास भूतपूर्व लाहौर द्वारा प्रकाशित वैदिक स्टडीज पत्रिका में छप चुकी है। इसका सम्पादन डाक्टर रघुवीरजी एम० ए० ने किया है। इसने भी पार्णिनीय और चान्द्र शिक्षा के साथ आपिशलशिक्षा का मुद्रण किया है आपिशल शिक्षा के सूत्र जिन-जिन मन्थों में उद्धृत हैं उनका निर्देश हमने नीचे टिप्पणी में कर दिया है।

५. कोश - यह अप्राप्य है। भानुजी दीन्तित के उपरि निर्दिष्ट आठवें उद्धरण से स्पष्ट है कि आपिशित ने कोई कोश भी रचा था। संख्या ७ का

उद्धरण भी कोश से ही लिया गया है।

६. अक्षरतन्त्र—इस व्रन्थ में सामगान संबन्धी स्तोमों का वर्णन है। इसका प्रकाशन पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने कलकत्ता से किया था।

२. शिक्षा आपिशकीयादिका । कान्यमी० पुष्ठ ३ ।

१, इह त्यदादीन्यापिशलैः किमाधीन्यस्मत्पर्यन्तानि ततः पूर्वापराधरेति .....।
पृष्ठ २ = ७ । तुलना करो-''त्यदादीनि पठित्वा गणे कैदिचए पूर्वादीनि पठितानि''।
कैयट, भाष्यप्रदीप १।१।३ १।।

३. तथेत्यापिशकीयशिचादर्शनम् । वाक्यपदीय वृषभदेव टीका भाग १, पृष्ठ १०६ । वृषभदेव जिसे आपिशक्ति का सम कहता है वह मुद्रित मन्य में कुछ भेद से मिळता है । सम्भव है भर्तृहरि ने ससका अर्थनः अनुवाद किया हो । ४. तथा चापिशकिः शिक्षामधीते - "नाभिष्रदेशाद् "" वाह्यः प्रयत्न हति" १४ ६,१०।

७. साम-प्रातिशाख्य-धातुवृत्ति (मैसूर संस्करण) के संपादक महादेव शास्त्री ने सामप्रातिशाख्य को आपिशलि - विरचित माना है।' पर यह विचारणीय है।

श्रद्धारतन्त्र श्रौर सामप्रातिशाख्य वैयाकरण् श्रापिशलि की कृतियां हैं या अन्य की, यह श्रभी विचारणीय है।

## २-काश्यप ( २६०० वि० प्०)

पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी में काश्यप का मत दो स्थानों पर उद्धृत किया है। वाजसनेय प्रातिशाख्य ४।५ में शाकटायन के साथ काश्यप का उद्धेख मिलता है। अतः श्रष्टाध्यायी श्रीर प्रातिशाख्य में उद्धिखित काश्यप एक ही व्यक्ति है, इस में कोई सन्देह नहीं।

## परिचय

काश्यप शब्द गोत्रप्रत्ययान्त है। तदनुसार इस के मूल पुरुष का नाम कश्यप है।

### काल

पाणिनीय शब्दानुशासन में काश्यप का उद्धेख होने से इतना स्पष्ट है कि यह उससे पूर्ववर्ता है। वार्तिककार कात्यायन के मतानुसार अष्टा-ध्यायी ४।३।१०३ में काश्यपकल्प का निर्देश है। पाणिनि ने व्याकरण और कल्पप्रवक्ता का निर्देश करते हुए किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया, इस से प्रतीत होता है वैयाकरण और कल्पकार दोनों एक हैं। यदि यह ठीक हो तो काश्यप का काल भारतयुद्ध के लगभग मानना होगा, क्योंकि प्राय: शाखाप्रवक्ता ऋषियों ने ही कल्पसूत्रों का प्रवचन किया था, यह हम वात्स्यायन भाष्य के प्रमाण से पूर्व लिख आये हैं।

१. धातुवृत्ति की मृमिका पृष्ठ ३।

२. तृषिमृषिक्केषः काइयपस्य । अष्टा० १ । २ । २५ । नोदात्तस्वरिते।दयमगाय्य-काइयपगालवानाम् । अष्टा० ८ । ४ । ६७ ॥ ३. लोपं काइयपशाकटायनौ ।

४. काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः । ५. काश्यपकौशिकमहणं कल्पे निय-माथम् । महाभाष्य ४।२।६६ । ६. पूर्व पृष्ठ १५-१७।

### काश्यप व्याकरण

काश्यप व्याकरण का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ। इस के मत का उद्धेख भी केवल तीन स्थानों पर उपलब्ध होता है। हम इस के व्याकरण के विषय में इस से अधिक कुछ नहीं जानत।

### अन्य ग्रन्थ

कर्ण — वार्तिककार कात्यायन के मतानुसार ऋष्टाध्याया ४।२।१०३ में किसी काश्यपकरण का उद्धेख हैं।

छन्दःशास्त्र — स्त्राचार्य पिङ्गल ने स्त्रपने छन्दःशास्त्र ७।९ में काश्यप का एक मत उद्भृत किया है । इस से विदिन होता है कि काश्यप ने किसी छन्दःशास्त्र का प्रवचन किया था।

आयुर्वेद संहिता— संवत् १९९५ में आयुर्वेद की काश्यप संहिता प्रकाशित हुई है। इस नष्टप्राय कौमारभृत्य-तन्त्र के उद्धार का श्रेय नैपाल के राजगुरू पंठ हेमराज शर्मा को है। उन्हों ने महापरिश्रम करके एक मात्र बुटित ताडपत्रलिखित प्रन्थ के आधार पर इस का सम्पादन किया है। प्रन्थ की अन्तरङ्गपरीत्ता से प्रतीत होता है कि यह संहिता चरक सुश्रुत के समान शाचीन आर्थ प्रन्थ है।

पुराण—चान्द्रवृत्ति ३।३।७१ तथा सरस्वर्ताकराठाभरण ४,३।२२९ की टीका में किसी काश्यपीय पुराण का उड़ेख मिलता है । वायुपुराण ६१।५६ के अनुसार वायुपुराण के प्रवक्ता का नाम अकृतज्ञण काश्यप था।

काश्यपीय सूत्र — उद्योतकर अपने न्यायवार्तिक में कणादसूत्रों को काश्यपीय सूत्र के नाम से उद्युत करता है। \*

व्याकरण, कल्प, छन्दःशास्त्र, श्रायुर्वेद, पुराण श्रौर कणादसूत्रों का प्रवक्ता एक ही व्यक्ति है या भिन्न भिन्न यह श्रज्ञात है।

- २. पूर्व पृष्ठ १०३ ८० ४। २. सिंहोज्ञता कावयपस्य । ३. कल्पं चेति किस ?कावयपीय: पुराकसांदिता । ४. आक्रेय: सुमातिधीमांन् कावयपो सकृतव्रणः ।
- ४. यथा काइयपांयम्—सामान्यप्रत्यक्षाद् विशेषप्रत्यक्षाद् विशेषस्मृतेदच संदाय इति । न्यायवार्तिक १।२।२३ पृष्ठ ६६ । यह विशेषिक (२।२।१७) सुत्र है । उद्योत-कर विक्रम की प्रथमशतान्दी का प्रन्थकार है । देखी, श्री पं व मगबहत्तनी कृत भारत-वर्ष का इतिहास दि ० सं ० पष्ठ ३४३ ।

# ३---गार्ग्य (३१०० वि॰ पू०)

पाणिति ने ऋष्टाध्यायी में गार्ग्य का उल्लेख तीन स्थानों पर किया है। गार्ग्य के खनेक मत ऋक्प्रातिशाख्य और वाजसनेय-प्रातिशाख्य में उपलब्ध होते हैं। उनके सूक्ष्म प्रयेवेच्चण से विदित होता है कि गार्ग्य का ब्याकरण सर्वाङ्गपूर्ण था।

## परिचय

गार्ग्यपद गोत्रप्रत्ययान्त है, तदनुसार इसके मूल पुरुष का नाम गर्ग था। गर्ग पूर्व निदिष्ट वैयाकरण भरद्वाज का पुत्र था। इससे अधिक इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं।

अन्य त्र उहुंख— किसी नैहक्त गार्ग्य का उल्लेख यास्क ने अपने निहक्त में किया है। सामवेद का पदपाठ भी गार्ग्यविरिचत माना जाता है। इहदेवता ११२६ में यास्क और रयीतर के साथ गार्ग्य का मत उद्धृत है। अस्वप्रातिशाख्य और वाजसनेय प्रातिशाख्य में गार्ग्य के अनेक मतों का निर्देश है। असक सूत्रस्थान १११० में गार्ग्य का उल्लेख है। नैहक्त गार्ग्य और सामवेद का पदकार एक ही व्यक्ति है यह हम अनुपद लिखेंगे। बृहदेवता ११२६ में निर्दिष्ट गार्ग्य निश्चित ही नैहक्त गार्ग्य है। प्रातिशाख्यों में उद्धृत मत वैयाकरण गार्ग्य के हैं, यह उन मतों के अवलोकन से निश्चित होजाता है। यद्यपि नैहक्त गार्ग्य और वैयाकरण गार्ग्य की एकता में निश्चायक प्रमाण उपलब्ध नहीं, तथापि हमारा विचार है दोनों एक ही हैं।

एक दप्तबालांकि गार्ग्य शतपथ १४।५।१।१ में उद्घृत है । हरि-

१. अड्गार्थगालत्रयो: । अध्या । ७१३।६६॥ ओतो गार्ग्यस्य । ८१३।२०॥ नोदात्त । स्वारितोदयमगार्थकाष्ट्रयपगालत्रानाम् । अष्टा ० ८१४।६७॥ २. न्याडिशाकत्य-गार्था: । १३।३०॥ ३. स्याते: खयौ कत्री गार्थः समस्योकस्यमुक्स्यवर्जम् ।

४. तत्र नामानि सर्वाण्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके । निरु० १।१२॥ अन्यत्र निरुक्त १।१॥ १३।३१॥

४, बह्बचानां मेहना इत्येकं पद्म्, खन्दोगानां त्रीण्येतानि पदानि म+इह+नास्ति। तदुभयं पद्मयता भाष्यकोरणाभयो: शाकत्यगार्थ्योरभिष्रायावत्रानुविहिता । दुर्गवृत्ति ४।४॥ मेहना एकमिति शाकत्यः, त्रीणीति गार्थः । स्कन्दटोका ४।३।।

६. चतुर्भ्य इति तत्राहुर्यास्करार्ग्यरथीतराः । आशिषोऽधार्यवैक्ष्याद् वाचः कर्मण पव च । ७. देखी इसी पृष्ठ की टि० २, ३ ।

वंश पृष्ठ ५७ के श्रनुसार शैशिरायण गार्ग्य त्रिगतों का पुरोहित था। प्रभोपनिषद् ४।१ में सौर्यायिण गार्ग्य का उल्लेख मिलता है। वायुपुराण ३४।६३ में ऊर्ध्ववेणिकृत गार्ग्य का निर्देश है। ये निश्चय ही विभिन्न व्यक्ति हैं यह इनके साथ प्रयुक्त विशेषणों से स्पष्ट हैं।

### काल

अप्राध्यायों में गार्ग्य का उल्लेख होने से यह निश्चय ही पाणिन से प्राचीन है। गार्ग्य का मत यास्कीय निरुक्त में उद्युत है। यदि नैरुक्त श्रीर वैयाकरण दोनों गार्ग्य एक ही हों तो यह यास्क से भी प्राचीन होगा। यास्क का काल भारतयुद्ध के समीप है। श्रातः गार्ग्य विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष प्राचीन है। युश्रुत के टीकाकार डल्हण ने गार्ग्य को धन्वन्तरि का शिष्य लिखा है, और उसके साथ गालव का निर्देश किया है। पाणिनीय व्याकरण में भी दो स्थानों पर गार्ग्य श्रीर गालव का साथ साथ निर्देश मिलता है। क्या इस साहचर्य से वैद्य गार्ग्य गालव श्रीर वैयाकरण गार्ग्य गालव एक हो सकते हैं ? यदि इनकी एकता प्रमाणान्तर से पुष्ट होजाय तो गार्ग्य गालव का काल विक्रम से लगभग ५५०० वर्ष पूर्व होगा।

## गार्ग्य का न्याकरण

गार्ग्य के व्याकरण का कोई सृत्र प्राचीन प्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। श्रष्टाध्यायी श्रीर प्रातिशाख्य में गार्ग्य के जो मत उद्भृत हैं उनसे विदित होता है कि गार्ग्य का व्याकरण सर्वोङ्गपूर्ण था। यदि सामवेद का पदकार ही व्याकरणप्रवक्ता हो तो मानना पड़ेगा कि गार्ग्य का व्याकरण कुछ भिन्न प्रकार का था। सामपद्पाठ में मित्र पुत्र श्रीद श्रावेक पदों में श्रवप्रह करके श्रवान्तर दो पद दर्शाए हैं, जो पाणिनीय व्याकरणानुसार (धातु प्रत्यय के संयोग से) एक ही पद हैं। सम्भव है शाकटायन के सहश गार्ग्य ने भी एक पद की श्रावेक धातुश्रों की करूपना की हो।

### अन्य प्रन्थ

प्राचीन वाङ्मय में गाग्येविरचित निम्न प्रन्थों का उहेख मिलता है— १-निरुक्त यास्क ने अपने निरुक्त में तीन स्थान पर गाग्ये का मत उद्धृत किया है। 3 बृहदेवता १।२६ का मत भी निरुक्तशास्त्रविषयक है। 5

१, प्रभृतिस्रहणि असिकाङ्कायनगार्थगास्त्रवाः । १।३॥ २. मि त्रम् पृष्ठ १, मन्त्र ४ । पुत् त्रस्य पृष्ठ १८८, मन्त्र २ । ३. पूर्व पृष्ठ १०४ टि०४ ।

४. पूर्व पृष्ठ १०५ टि० इ।

गाग्ये के निरुक्त विषय में श्री पं० भगवर्त्त जी विरचित वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १ खरड २ (संहिताओं के भाष्यकार) पृष्ठ १६८ देखें।

२-सामवेद का पद्याठ सामवेद का पद्याठ गार्ग्यकृत माना जाता है। निरुक्त के टीकाकार दुगे और स्कन्द का भी यही मत है। वाजसनेय प्रातिशाख्य ४।१७० के उव्वट-भाष्य में गार्ग्यकृत पद्याठ-विषयक एक प्राचीन नियम उद्घृत है—

पुनरुक्तानि लुप्यन्ते पदानीत्याह शाकलः। अलोप इति गार्ग्यस्य काण्वस्यार्थवशादिति॥

इस नियम के अनुसार गार्ग्य के पदपाठ में पुनकक्त पदों का लोप नहीं होता । शाकल्य और माध्यन्दिन के पदपाठ में पुनकक्त पदों का लोप हो जाता है । हमने इस नियम के अनुसार सामवेद के पदपाठ को देखा । उस में पुनकक्त पदों का पाठ सर्वत्र मिलता है । अतः सामवेद का पदपाठ गार्ग्यकृत ही है इस में कोई सन्देह नहीं ।

श्री पं० भगवदत्ताजी में अपने सुप्रसिद्ध वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १, खराड २, पृष्ठ १५४ में सामवेदीय पदपाठ के कुछ पदी की यास्कीय निर्वचनों से तुलना की हैं। तदनुसार उन्होंने नैध्वत श्रीर पदकार दोनों के एक होने की सम्भावना प्रदर्शित की है। हमने भी वैदिक यन्त्रा-लय श्राजमेर से सं० २००६ में प्रकाशित सामवेद के पष्ट संस्करण का संशोधन करते समय सामवेदीय पदपाठ की श्रान्य पदपाठों और यास्कीय निवचनों के साथ विशेष रूप से तुलना की। उस से हम भी इसी परिणाम पर पहुंचे कि सामवेदीय पदकार श्रीर नैश्वत गार्म्य एक है।

२-शालाक्य तन्त्र—सुश्रुत के टीकाकार डल्हरण के मतानुसार गाण्ये धन्वन्तरि का शिष्य है। उसने शालाक्य तन्त्र की रचना की थी। संभवतः वैद्य गाग्ये श्रोर वैयाकरण गाग्ये दोनों एक व्यक्ति हैं यह हम पूर्व लिख चुके हैं। एक गाग्ये चरक सूत्रस्थान १।१० में भी स्मृत है।

४—तन्नशास्त्र -श्रापस्तम्ब ने श्रपने शुल्ब सूत्र में एक श्लोक उद्धृत किया है। टीकाकार करविन्दाधिप के मत में वह श्लोक गार्थ के तत्त्वशास्त्र का है।

१. पूर्व पृष्ठ १०५ टि० ५। २. पूर्व पृष्ठ १०६ टि० १।

वेदार्थांवगमनस्य बहुांवधान्तराश्रयत्वात् तक्षशास्त्रे गार्ग्यागस्त्यादिभिरङ्गुलिसंस्थावतं तथपरिमाणक्लोकमुदाहरन्ति—अथापि

 मिस्र संस्क पृष्ठ ६६।

५—देवर्षि-चरित्र—महाभारत शान्तिपर्व २१०।२१ में गार्म्य को देवर्षिचरित का कर्ता कहा है।

६—सामतन्त्र—पं० सत्यत्रत सामश्रमी ने अत्तरतन्त्र की भूमिका में गार्ग्य को सामतन्त्र का प्रवक्ता लिखा है। किसी हरदत्तविरचित सर्वानुक्रमणी में सामतन्त्र को औदत्रजि प्रोक्त कहा है।

इनमें से कितने प्रन्थ वैयाकरण गार्ग्य कृत हैं यह हम निश्चित रूप से

नहीं कह सकते।

# ४-गालव (३१०० वि० पू०)

पाणिनि ने ब्रष्टाध्यायी में गालव का उड़ेख चार स्थानों में किया है। उपुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति ६।१।७७ में गालव का व्याकरण्संबन्धी एक मत उद्भृत किया है। इनसे विस्पष्ट है कि गालव ने कोई व्याकरण्यास्त्र रचा था।

### पश्चिय

गालव का कुछ भी परिचय हमें प्राप्त नहीं होता। यदि गालव शब्द अन्य वैयाकरण नामों के सदश तिद्वतप्रत्ययान्त हो तो इसके पिता का नाम गलव या गलु होगा। महाभारत शान्तिपर्व ३४२।१०३,१०४ में पाञ्चाल बाभ्रव्य गालव को क्रमपाठ और शिल्ला का प्रवक्ता कहा है। शिल्ला का संबन्ध व्याकरणशास्त्र के साथ है। प्रसिद्ध वैयाकरण आपिशालि, पाणिनि और चन्द्रगोमी ने शिल्लाप्रनथों की रचना की है। तदनुसार यदि शिल्ला का प्रणेता बाभ्रव्य गालव ही व्याकरणप्रवक्ता हो तो गालव का बाभ्रव्य गोत्र होगा और पाञ्चाल उसका देश। सुश्रुत के टीकाकार

१. देवर्षिचरितं गाग्यैः । चिश्वशाला प्रेस पूना । 💎 २. पूर्व पृष्ठ ४२ ।

३. इको हरतोऽङ्यो गालवस्य । अध्या ६।३।६१।। तृतीयादिषु भाषितपुरकं पुंबद् गालवस्य । अध्या ७।१।७४॥ अह गाग्येगालवयोः । अध्या ०।१।६६॥ नोदासः स्विरितोदयमगार्थकादयपगालवानाम् । अध्या ० ८।४।६७॥ ४. इक्षां यण्भिक्यं विभानं व्याक्रिगालवयोरिति वक्तव्यम् । दिध्यत्र, दृष्यत्र । मधुवत्र, मध्वत्र ।

४. पाञ्चालेन क्रमः प्राप्तस्तरमाद् भृतात् सनातनात् । वाञ्चन्यगोत्रः स वभूव प्रथमं क्रमपारगः ॥ नारायणाद् वरं लब्ध्वा प्राप्य योगमुत्तमम् । क्रमं प्रणीय शिक्षां च प्रणयिखा स गालवः ॥

डल्हण ने गालव को धन्वन्तिर का शिष्य कहा है। यदि यही गालव ज्याकरणप्रवक्ता हो (जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं) तो गालव का एक श्राचार्य धन्वन्तिर होगा।

अन्यत्र उल्लेख—निरुक्त वृहदेवता, पेतरेय त्रार्ण्यक त्रीर वायुपुराण में गालव के मत उद्धृत हैं। चरक संहिता के प्रारम्भ में भी गालव का उल्लेख है। प

#### काल

श्रष्टाध्यायी में गालव का उल्लेख होने से निश्चित है कि वह पाणिनि से प्राचीन है। यदि महाभारत में उल्लिखत पाश्चाल बाभ्रव्य गालव ही शब्दा- नुशासनप्रवक्ता हो तो उसका काल शौनक श्रीर महाभारत से प्राचीन होगा। बृहदेवता १। २४ में गालव को पुराण किव कहा है। इस पूर्व गार्ग्य क प्रकरण में लिख चुके हैं कि धन्वन्तरि शिष्य गालव ही सम्भवत: शब्दानुशासनप्रवक्ता है। तद्नुसार गालव का काल विक्रम से लगभग साढे पांच सहस्र वर्ष पूर्व होगा।

### गालव व्याकरण

हम पूर्व (पृष्ठ १०८) गालव का एक मत उद्भृत कर चुके हैं—इकां यग्भिन्यवधानं व्याद्विगालवयोरिति वक्तव्यम्। यह वचन पुरुषोत्तम-देव ने भाषावृत्ति ६।१।७३ में उद्भृत किया है। तदनुसार लोक में 'दध्यन्न मध्वन्न' के स्थान में 'दिध्यन्न मधुवन्न' प्रयोग भी साधु हैं। यह यग्व्य-वधान पत्त ब्राचार्य पाणिनि से भी श्रनुमोदित है। पाणिनि ने ''भूवादयोधातवः'' सूत्र में वकार का व्यवधान किया है। हम इस विषय पर पूर्व विस्तार से लिख चुके हैं।

### अन्य ग्रन्थ

# १ - संहिता - शैशिरि-शिचा के प्रारम्भ में गालव को शौनक का

९. देखो पूर्व पृष्ठ २१, २२।

१. पूर्व पृष्ठ १०६ टि० १। २. शितिमांसतो मेदस्त शति गालवः ।४।३॥

३. १।२४॥४।३६॥ ६।४३॥ ७।३८॥ ४. नेदमेकस्मिह्न समा-पर्यदिति जातूकर्ण्यः। समापर्यदिति गालवः ।४।३।३॥ ४. शरावं चैव गाळवः ।३॥६६ः

६. सूत्रस्थान १ । १० ॥ ७. पुष्ठ ११० दि० ७ ॥

८. अष्टा० १ । ३ । १ ।

शिष्य और शास्त्रा का प्रवर्तक कहा है। शिक्ता का पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है। २—ब्राह्मण—देखो पं०भगवहत्त जी कृत वैदिक वाक्मय का इतिहास भाग २ प्रष्ट ३०।

३--- क्रमपाठ--- महाभारत शान्तिपर्व ३४२।१०३ में पाञ्चाल बाभ्रन्य गालव को क्रमपाठ का प्रवक्ता कहा है। ऋक्प्रातिशाख्य ११।६५ में इसे प्रथम क्रमप्रवक्ता लिखा है।

४—शिक्षा—महाभारत शान्तिपर्व ३४२।१०४ के श्रनुसार गालव ने शिक्षा का प्रणयन किया था ।

५— तिरुक्त— यास्क ने अपने निरुक्त ४।३ में गालव का एक निर्वचन-संबन्धी पाठ उद्युत किया है। ४ उससे प्रतीत होता है कि गालव ने कोई निरुक्त रचा था। इस विषय में श्री पं० भगवहत्तजी विरचित वैदिक वाङ्-मय का इतिहास भाग १ खराड २ पृष्ठ १७९-१८० देखें।

६—दैवत ग्रन्थ — बृहद्देवता में चार स्थान पर गालव का मत उद्धृत है। उनमें से १।२४ में गालव को पुराण किव कहा है। शेष तीन स्थानों पर ऋचाओं के देवतासंबन्धी मतों का निर्देश है। उनसे प्रतीत होता है कि गालव ने स्वप्रोक्त संहिता का कोई अनुक्रमणी ग्रन्थ भी रचा था।

७—शासाक्य तन्त्र—धन्वन्तरि शिष्य गालव ने शासाक्यतन्त्र की रचना की थी। सुश्रुत के टीकाकार डल्ह्गा ने इसका निर्देश किया है।

८—कामसूत्र—वात्स्यायन कामसूत्र १।१।१० में लिखा है पाञ्चाल बाभ्रव्य ने सात श्रधिकरणों में कामशास्त्र का संज्ञेप किया था।

- १. मुद्गलो गालता गाग्यः शाकस्यशैशिरीस्तथा। पत्न शौनकशिष्यास्ते शाक्तभेद्रप्रवर्तकाः। बैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १, १९४८ = ३ पर उद्धृत । श्रीक पं भगवहत्तर्जा ने अनेक पुराणी के आधार पर पाठ का संशोधन करके इसे शाकस्य का शिष्य माना है। वै व वा व द भाग १ १० = ३॥ २. पूर्व पृष्ठ १० = टि पा
- १. इति प्र वाझन्य उवाच कमं क्रमप्रवक्ता प्रथमं राशेन च । इसकी ब्याख्या में उच्वट ने लिखां है --- वाझन्यो बझपुत्रो सगवान् पाञ्चाल इति । ४. पूर्व पृष्ठ १०८ टि० प । ५. पूर्व पृष्ठ १०६ टि० २ । ६. पूर्व पृष्ठ १०६ टि० ३ ।
  - ज. नवभ्य इति नैकक्ता पुराणाः कवयक्त्व ये । मधुकः द्वेतकेतुक्त्व गालवक्त्वैव मन्यते ।
     पूर्व पृष्ठ १०६ टि० १ । ६. सप्तमिराधिकरणैवांमुख्यः पाञ्चालः संचिक्षेप ।

# ४-चाऋवर्मग (३००० वि० पू०)

चाक्रवर्मण धाचार्य का नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी तथा उणादि सूत्रों में मिलता है। भट्टोजि दीत्तित ने शब्दकौस्तुम में इस का एक मत उद्भुत किया है। अपितिदत्त ने कातन्त्रपरिशिष्ट के "हेती वा" सूत्र की वृत्ति में चाक्रवमेण का उद्घेख किया है। इनसे इस का व्याकरण-प्रवक्तल विस्पष्ट है।

## परिचय

वंश- चाकवर्भण पद अपत्यप्रत्ययान्त है तद्नुसार इस के पिता का नाम चक्रवर्मा था। पं० गुरुपद हालदार ने वायुपुराण के अनुसार चक्रवर्मा को कश्यप का पीत्र लिखा है। ध

### क!ल

यह स्राचार्य पाणिनि से प्राचीन है यह निश्चित है। पश्चपादी उलादि सूत्र स्त्रापिशिल की रचना है, यह हम उलादि-प्रकरण में लिखेंगे। हम ऊपर लिख चुके हैं कि उलादि (३।१४४) में चाकवर्मण का उल्लेख है। स्रतः इस का काल विक्रम से लगभग तीन सहस्र वर्ष पूर्व मानना उचित होगा।

# चाऋवर्भगा-व्याकरगा

इस व्याकरण का श्रभी तक कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुन्ना ।

द्धय की सर्वनाम संद्या—पाणिनीय मतानुसार 'ह्य' पद की सर्वनाम संद्या नहीं होती। भट्टोजि दीचित ने माघ कि प्रयुक्त 'द्धयेषाम्' पद में चाक्रवर्मण व्याकरणानुसार सर्वनामसंज्ञा का उद्धेख किया है। और 'नियतकालाः स्मृतयः' इस नियम के अनुसार उसका असाधुत्व प्रतिपादन किया है। इससे प्रतीत होता है कि चाक्रवर्मण आचाये के व्याकरणानुसार में द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा होती थी।

१. ई चात्रवर्मणस्य । अष्टा० ६।१।१३०।। २. कपश्चात्रवर्मणस्य । पन्च० उ० १।१४४॥ दश्च० उ० ७।११॥ ३. १।१।२७, इसी पृष्ठ की टि० ५।

४, काशिका ७।४।१७०॥ १. व्याकरण दर्शनर इतिहास पृष्ठ ५१६।

६. यसु कश्चिदाह चाक्रवर्मणव्याकरणे द्वयपदस्यापि सर्वनामताभ्युपगमात् तद्वीस्या अयं प्रयोग इति, तदपि न । मुनित्रयमतेनेदानीं साध्वसाधुविभागः । तस्यैवेदानींतन-शिष्टैवेदाङ्गतया परिगृहीतत्वात् । दृश्यन्ते हि नियतकालाः स्मृतयः । यथा कली पाराशरी स्मृतिरिति । शब्दकी ० १।१।२७॥

श्राधिनिक वैयाकरण 'नियतकालाः स्मृतयः' इस नियम के श्रानुसार पाणिनि श्रादि मुनित्रय के मत से शब्द के साधुत्व-श्रमाधृत्व की व्यवस्था मानते हैं। यह मत वस्तुतः चिन्त्य है। यह हम पूर्व लिख चुके हैं' महाभाष्य श्रादि प्रामाणिक प्रन्थों में भी इस प्रकार का कोई वचन नहीं मिलता।

पाणिनीय वैयाकरण सब शब्दों को नित्य मानते हैं। ऐसी श्रवस्था में प्राचीनकाल में साधु माने हुए शब्द को वर्तमान में श्रसाधु मानना उपपन्न नहीं हो सकता। हां, यदि शब्दों को श्रनित्य मानें तो देश काल और उचारण भेद से शब्द के विकृत हो जाने पर ऐसी ज्यवस्था मानी जा सकती है, परन्तु ऐसी कल्पना करने पर वैयाकरणों को अपने शब्द-नित्यत्वरूपी मुख्य सिद्धान्त से हाथ धोना पड़ेगा। श्रतः इस प्रकार के नियमों की कल्पना करने पर सब से प्रथम स्वसिद्धान्त की हानि स्वीकार करनी होगी। यदि 'नियतकालाः स्मृतयः' के नियम से प्रयोग की ज्यवस्था मानी जाय श्रयोत् श्रमुक शब्द श्रमुक समय में प्रयोगाई है श्रमुक समय में नहीं, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि इस ज्यवस्था के मानने पर 'अस्त्यप्रयुक्तः' के उत्तर में महाभाष्यकार ने जो शब्द के महान् प्रयोग विषय का उद्धेख किया है, वह उपपन्न नहीं हो सकता। श्रतः नवीन लोगों का इस प्रकार के नियमों का बनाना सर्वथा चिन्त्य है।

श्रव रही द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा। महाभाष्यकार ने 'क्ष्यं प्रत्यया विधीयन्ते तिङः इत्तरच' इस वाक्य में द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा मानी है। यद्यपि यहां द्वय पद को स्थानिवद्भाव से तयप्रत्ययान्त मानकर 'प्रथमचरमतयाहपार्धं ' सूत्र से जस्विषय में इस की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा मानी जा सकती है, तथापि श्राधुनिक वैयाकरणों के 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' इस दितीय नियम से 'प्रथमचरमं सूत्र

१. पूर्व पृष्ठ २१, ३४ । २. सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे । महाभाष्य अ०१ पा० १ अ१०१ ॥ सर्वे सर्वपदा देशाः दाव्विपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे हि नित्यस्वं नीपप्रवते । महाभाष्य २।१।२०॥ ३. महाभाष्य २०१ पा०१ आ०१॥

४. 'महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः' आदि श्रन्थ । महाभाष्य अ० १ पा १ आ१ ।

५. महाभाष्य २। ३। ६५ ॥ ६। २। १३६ ॥

६. भष्टा० १ हिं१। ३३ ॥

७. भाष्यप्रदीपविवरण ३ । १ । ८० ॥

से द्वय शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि महाभाष्यकार ने 'द्वय' पद में होने वाले 'अयक्' को स्वतन्त्र प्रत्यय माना है' न कि तयप का आदेश। अतः यहां 'प्रथमचरमं 'सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। महाभाष्यकार के मत में द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा होती है यह पूर्व उद्धरण से व्यक्त है। इसलिये चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण में 'प्रथमचरमं 'सूत्र में 'श्रय' श्रंश का प्रत्ये करके 'प्रथमचरमतयाया- ह्यार्घ' इस प्रकार न्यासान्तर किया है।

'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाएयम्' इस नियम में भी वे ही पूर्वोक्त दोष उपिश्यत होते हैं, जो 'नियतकालाः स्मृतयः' में दर्शाए हैं। आधुनिक वैयाकरणों के उपर्युक्त दोनों नियम शास्त्रविषद्ध होने से अग्रुद्ध हैं, यह स्पष्ट है। अतः किसी भी शिष्टप्रयोग को इन नियमों के अनुसार अग्रुद्ध बताना दुःसाहसमात्र है। नवीन वैयाकरणों के इस मत की आलोचना प्रक्रियास्क्रीस्व के रचयिता नारायणभट्ट ने 'अपाणिनीयप्रामाणिकता' नामक लघु प्रनथ में भले प्रकार की है। वैयाकरणों को यह प्रनथ अवश्य देखना चाहिये।

## ६-भारद्वाज (२८०० वि० पृ०)

भारद्वाज का उद्घेख पाणिनीय तन्त्र में केवल एक स्थान पर मिलता है। इश्राध्यायी ४१२।१४५ में भारद्वाज शब्द पाया जाता है, परन्तु काशिकाकार के मतानुसार वह भारद्वाज पद देशवाची है आचार्यवाची नहीं। भारद्वाज का व्याकरणविषयक मत तैत्तिरीय प्रातिशाख्य १७।३ अधि मैत्रायणीय प्रातिशाख्य २।५।३ में मिलता है।

१ अयन् प्रत्ययान्तरम् । महाभाष्य १ । १ । ४४, ५६ ॥

२. चान्द्र व्याकः २ । १ । १४ ॥ हेमचन्द्र ने भी 'अय' का पृथग्महण किया है । उदाहरण में त्रय शब्द की भी विकल्प से सर्वनाम संद्या मानी है । देखी हैम बृहद्-वृत्ति १ । ४ । १० ॥

३. यह अन्थ 'अद्याविकास मठ पेरुरकाडा ट्विण्डम्' से प्रकाशित इंगा है।

४. ऋतो भारद्वाजस्य । अष्टा० ७।२।६३॥ ५. क्रुक्णंपर्णाद् भारदाजे ।

६. भारद्वाजराब्दोऽपि देशवचन व न गोत्रशब्दः । काश्विका ४।२।१४५॥

७. अनुस्तारेऽण्विति भारदाजः।

## परिचय

भारद्वाज के पूर्व पुरुष का नाम भरद्वाज है। सम्भवतः यह भरद्वाज वहीं है जो इन्द्र का शिष्य दीर्घजीवी भरद्वाज था।

अनेक भारद्वाज — प्रश्नोपनिषद् ६।१ में सुकेशा भारद्वाज का उल्लेख है, यह हिरएयनाभ कौसल्य का समकालिक है। बृहदारएयक उपनिषद् ४।१।५ में गर्दभीविपीत भारद्वाज का निर्देश है, यह याज्ञवल्क्य का समकालिक है। कृष्य भारद्वाज का उल्लेख काश्यप संहिता सूत्रस्थान २७।३ में मिलता है। द्रोण भारद्वाज होणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध ही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी भारद्वाज के अनेक मत उद्घृत हैं। टीकाकारों के मतास्थार वे मत द्रोण आरद्वाज के हैं।

भारद्वाज देश—काशिकाकार जयादित्य के मतानुसार श्रष्टाध्यायी ४।२१४५ में भारद्वाज देश का उल्लेख है। वायुपुराण ४५।११९ में उदीच्य देशों में भारद्वाज की गणना की है

#### काल

हम उपर श्रानेक भारद्वाजों का उल्लेख कर चुके हैं। श्राध्यायों में केवल गोत्रप्रत्ययान्त भारद्वाज शब्द से निर्देश किया है। श्रातः जब तक यह निर्णीत न हो कि वह कौन भारद्वाज है तब तक उसका कालज्ञान कठिन है। यदि वह दीर्घजीवी वैयाकरण का साचात पुत्र हो तो निश्चय ही उसका काल विक्रम से लगभग ८००० वर्ष पृवे होगा। हां पाणिनीय श्राष्ट्रक में इस का उल्लेख होने से इतना श्रावश्य निश्चित है कि वह विक्रम से २८०० वर्ष प्राचीन है।

### भारद्वाज व्याकरण

इस व्याकरण के केवल दो मत प्राचीन प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। उनसे इसके स्वरूप श्रीर परिमाण श्रादि के विषय में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता।

रे. राजारार्यायारार्वारहामानात्रा

२. आत्रेयाश्च भरद्वाजाः प्रस्थकाश्च कसेक्काः ।

भारद्वाजीय वार्तिक—महाभाष्य में बहुत स्थानों पर भारद्वाजीय वार्तिकों का उद्घेख मिलता है। वे प्रायः कात्यायनीय वार्तिकों से मिलते हैं श्रीर उनकी श्रपेत्ता विस्तृत तथा विस्पष्ट हैं। हमारा विचार है ये भार-द्वाजीय वार्तिक पाणिनीय श्रष्टाध्यायी पर लिखे गये हैं। इसके कई प्रमाण वार्तिककार के प्रकरण में देगें।

### श्चन्य ग्रन्थ

श्रायुर्वेद संहिता—भारद्वाज ने कायचिकित्सा पर एक संहिता रची थी। इसके अनेक उद्धरण श्रायुर्वेद के टीकाप्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। अर्थशास्त्र—चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भारद्वाज के अनेक मत उद्युत कियं हैं। टीकाकारों के मतानुसार वे द्रोण भारद्वाज के हैं यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

७-शाकटायन (३००० वि० पू०)

पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी में शाकटायन का उहेख तीन बार किया है। वाजसनेयिप्रातिशाख्य तथा ऋक्प्रातिशाख्य में भी इस का श्रमेक स्थानों में निर्देश मिलता है। यास्क ने श्रपने निरुक्त में वैयाकरण शाकटायन का मत उद्भृत किया है। पतश्रिलि में स्पष्ट शब्दों में शाकटायन को व्याकरण-शास्त्र का प्रवक्ता कहा है। "

## परिचय

वंश—महाभाष्य ३।३।१ में शाकटायन के पिता का नाम शकट लिखा है। पाणिनि ने शकट शब्द नडादिगण में पढ़ा है, तदनुसार शकट उस के पितामह का नाम होना चाहिये। सम्भव है महाभाष्यकार ने तोक

१. महाभाष्य १।१।२०, ५६॥ ३।१।६६॥ श्रत्यादि ।

२. पूर्व पृष्ठ ११४, टि० १।

३, रुड: शाकटावनस्यैव। अष्टा० १।४।११॥ व्योर्श्वपुत्रयत्नतरः शाकटायनस्य। अष्टा० =।३।१=॥ त्रिप्रभतिषु शाकटायनस्य। अष्टा० =।४।५०॥ ४. ३।६,१२, = ७॥ इत्यादि ॥ ५. १।१६॥१३।३६॥ ६. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयक्च । निरु० १।१२॥ ७. व्याकरणे शकटस्य च तोकम् । महाभाष्य ३।३।१॥वैयाकरणानां शाकटायनो .....। महाभाष्य ३।२।११५॥

म्याकरणे शकटस्य च तोकम्।
 १. नक्षादिस्यः फक्। अष्टा० ४।१।९६॥

शब्द का प्रयोग पौत्र अर्थ में किया हो निघएटु में तोक आदि पदों को अपत्य सामान्य का वाचक माना है। वर्धमान ने शकट का अर्थ "शक-टिमिचभारस्नमः" किया है।

राकटायन और काण्व अनन्तदेव ने शुक्रयजुः प्रातिशाख्य ४।१२९ के भाष्य में पुरा के अनुसार शाकटायन को काख का शिष्य कहा है और पत्तान्तर में उसे ही काख बताया है। पुनः शुक्रयजुः प्रातिशाख्य ४।१९१ के भाष्य में शाकटायन को काख का पर्यायवाची माना है। धूं संस्कारत्न माला में भट्ट गोपीनाथ ने गोत्रप्रवर प्रकरण में दो शाकटायनों का उद्धेख किया है। एक वाध्रयश्ववंशय अगर दूसरा काखवंशय। इन से इतना निश्चत है कि एक शाकटायन का संबन्ध काख के साथ अवश्य है। हमारा विचार है शुक्रयजुः प्रातिशाख्य और अष्टाध्यायी में स्मृत शाकटायन का खवंश का है। यदि यह बात प्रमाणान्तर सं और पुष्ट हो जाय तो शाकटायन का समय निश्चत करने में बहुत सुगमता होगी।

आचार्य—हम ऊपर लिख चुके हैं कि अनन्तदंव पुराणानुसार शाकटायन को काण्व का शिष्य मानता है। परन्तु शैशिरि शिचा के प्रारम्भ में उसे शैशिरि का शिष्य कहा है—

# शैशिरस्य तु शिष्यस्य शाकटायन एव च ।

यद्यपि इस श्लोकांश श्रौर एतत्सहपठित श्रन्य श्लोंको का पाठ बहुत श्रग्रुद्ध है तथापि इतना व्यक्त होता है कि शाकटायन शैशिरि या उस के

१ निषण्ड २।२॥

२. गणरत्नमहोद्धि पृष्ठ १४६। ३. असी पदस्य वकारो न लुप्यते असस्थाने स्वरे परे शाकटायनस्याचायस्य मतेन । काण्वशिष्यः सः । पुराण दर्शनात् । तेन शिष्याचाययेशेरकमतत्वात् काण्वमतेनाप्ययेमव । यहा शाकटायन इति काण्वाचायं स्वैन नामान्तरमुदाहरणम् । ४. यहा सुपदेऽशाकटायनः इति अप्रश्लेषेण स्त्रं व्याख्यायते । नेदं काण्वमतामिति कैश्चिदुक्तम् , शाकटायन इति वाच्यस्य काण्वपर्याय- त्वात् "परिण इति शाकटायनः" (वा० प्र०३।८७) इत्यादौ तथा दृष्टत्वादिति निरस्तम् ।

४. सं०र० पृष्ठ ४३०। ६. सं०र० पृष्ठ ४३७।

७. मद्रास राजकीय हरनलेख संग्रह स्वीपत्र जिल्द ४, भाग १ सी, सन् १९२८, पृष्ठ ४४६,९७।

शिष्य का शिष्य था। इन श्लोकों की प्रामाणिकता ऋभी विचारणीय है। तथा इस में किस शाकटायन का उद्धेख है यह भी ऋज्ञात है।

पुत्र-वामन काशिका ६।२।१३३ में "शाकटायनपुत्रः" उदाहरण देता है। यही उदाहरण रामचन्द्र श्रीर भट्टोजिदीन्नित ने भी दिया है।

जीवन की एक घटना—शाकटायन के जीवन की एक घटना महा-भाष्य ३।२।११५ में इस प्रकार लिखी है—

अथवा भवति वै कश्चिद् जाग्रदिष वर्तमानकालं नोपलभते। तद्यथा—वैयाकरणानां शाकटायना रथमागं आसीनः शकटसार्थं यन्तं नोपलेमे।

श्रर्थात्—जागता हुआ भी कोई पुरुष वर्तमान काल को नहीं प्रह्ण करता । जैसे रथमार्ग पर बैठे हुए वैयाकरणों में श्रेष्ठ शाकटायन ने सड़क पर जाते हुए गाड़ी के सार्था को नहीं देखा ।

महाभाष्य में इस घटना के उद्धेख से प्रतीत होता है कि शाकटायन के जीवन की यह कोई महत्त्वपूर्ण और लोकपरिज्ञात घटना है। अन्यथा इस का उदाहरण रूप से उद्धेख नहीं होता।

श्रेष्ठस्य—काशिका १।४।८६ में एक उदाहरण है—"अनुशाकटायनं वैयाकरणाः" त्रर्थात् सब वैयाकरण् शाकटायन से हीन हैं। काशिका १।४।८७ में इसी भाव का दूसरा उदाहरण् "उपशाकटायनं वैयाकरणाः" मिलता है।

श्रष्ठता का कारण—िक्त १।१२ तथा महाभाष्य २।३।१ से विदित होता है कि वैयाकरणों में शाकटायन श्राचार्य ही ऐसा था जो समस्त नाम शब्दों को श्राख्यातज मानता था। विश्वय ही शाकटायन ने किसी ऐसे महत्त्वपूर्ण व्याकरण की रचना की थी जिस में सब शब्दों की धातु से ब्युप्पत्ति दर्शाई गई थी। इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थ के कारण ही शाकटायन को वैयाकरणों में श्रेष्ठ माना है।

शाकटायन के मत की आलोचना—गार्ग्य को छोड़कर सब नैहक्त श्राचार्य समस्त नाम शब्दों को श्राख्यातज मानते हैं। निहक्त १।१२ के श्रवलोकन से विदित होता है कि तात्कालिक वैयाकरण शाकटायन श्रीर नैहक्तों के इस मत से श्रसहमत थे। उन्होंने इस मत की कड़ी श्रालोचना की

१. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । निरुक्त । नाम च धातुजमाइ निरुक्ते न्याकरणे शकटस्य च तोकम् । महाभाष्य ।

भी। यास्क ने इन वैयाकरणों की आलोचना को पूर्वपचरूप में रख कर इसका युक्तियुक्त उत्तर दिया है। पूर्वपच्च में शाकटायन के सत्य शब्द के निर्वचन को व्यङ्गरूप से उद्धृत किया है। इसका समुचित उत्तर देते हुए यास्क ने लिखा है—यह शाकटायन की निर्वचनपद्धित का दोष नहीं है, अपितु उस व्यक्ति का दोष है जो इस युक्तियुक्त पद्धित को भले प्रकार नहीं जानता।

अन्यत्र उल्लेख — वाजसनेथिप्रातिशाख्य और ऋक्प्रातिशाख्य में शाकटायन के मत उद्धृत हैं यह हम पूर्वितिख चुके। शौनक चतुरध्यायी २१२४
और ऋक्तन्त्र १।१ में भी शाकटायन के मत निर्दिष्ट हैं। बृहदेवता में
शाकटायन के मतों का उल्लेख बहुत्र मिलता है। वे प्रायः हैवत विषयक
हैं। बृहदेवता २।९५ में शाकटायन का एक उपसर्गविषयक मत उद्धृत है।
बृहदेवताकार ने कहीं कोई भेदक विशेषण नहीं दिया, अतः उसके प्रन्थ
में उद्धृत मत निश्चय ही एक शाकटायन के हैं। केशव ने अपने नामार्थार्णवसंचेष में शाकटायन को बहुत्र उद्धृत किया है। उसने एक स्थान पर
शाकटायन का विशेषण आदिशाब्दिक दिया है। इसने एक स्थान पर
शाकटायन का विशेषण आदिशाब्दिक दिया है। इसने एक स्थान पर
शाकटायन का विशेषण आदिशाब्दिक दिया है। इसने एक स्थान पर
शाकटायन के अतिरक्त सर्वत्र निर्दिष्ट शाकटायन एक ही व्यक्ति है यह निश्चित
है। बहुत सम्भव है हेमाद्रि द्वारा स्मृत शाकटायन भी भिन्न व्यक्ति न हो।

### काल

यास्क ने शाकटायन का नामोहेखपूर्वक स्मरण किया है। यास्क का काल विक्रम से लगभग तीन सहस्र वर्ष पूर्व है। यदि शाकटायन काएव का

१. देखो निरुक्त १।१४॥ २. दुर्गमतानुसार। ३. अथान-न्वितेऽप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्धान् संचस्कार शाकटायनः । पतेः कारितं च यकारादि चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादि च। निरुक्त १।१३॥

४. योऽनन्वितेऽथें संचरकार स तेन गर्धाः, सेषा पुरुषगद्दां न शास्त्रगद्दां । निरुक्त १।१४। तथा इसको दुर्गे और स्कन्दव्याख्या । ४. बृहद्देवता २।१, ६५ ॥ ३।१५६॥ ४।१३८॥ ६।४३॥ ७।६६॥ ८।११, ६०॥

६. शाकदायनस्रिस्तु न्याचेष्टसमादिशान्दिकः ॥ ६२ ॥ माग २, पृष्ट ६ ।

७. यक्तिविरुद्धार्थं शाकटायनवचनं—''जलाग्निम्यां विषम्नानां सन्यासे वा गृहे पथि। अ। इं. न कुशेंत तेषां वे कांधित्वा चतुर्द्शीम्'' शति । चतुर्वगीचिन्तामणि आद्यकस्प पृष्ठ २१५, पश्चियाटिक सो॰ संस्क्ष ।

शिष्य हो या स्वयं काएवशास्त्रा का प्रवक्ता हो तो निश्चय ही इस का काल विकम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व होगा

### शाकटायन व्याकरण का स्वरूप

शाकटायन व्याकरण अनुपत्तब्ध है अतः वह किस प्रकार का था, यह विशेष रूप से नहीं कह सकते। इस व्याकरण के जो मत विभिन्न प्रन्थों में उद्भृत हैं उन से इस विषय में जो प्रकाश पड़ता है वह इस प्रकार है—

हो कि क वैदिक पदाम्वाख्यान—निरुक्त, महाभाष्य और प्रातिशाख्यों के पूर्वोक्त प्रमाणों से व्यक्त है कि इस व्याकरण में लौकिक वैदिक उभय-विध पदों का अन्वाख्यान था।

नागेश की भूल—नागेश ने महाभाष्यप्रदीप-विवरण के प्रारम्भ में लिखा है—शाकटायन व्याकरण में केवल लौकिक पदों का अन्वाख्यान था। प्रतीत होता है उसने अभिनव जैन शाकटायन व्याकरण को प्राचीन आर्थ शाकटायन व्याकरण मान कर यह पंक्ति लिखी है। नागेश के लेख में स्ववचनविरोध भी है। वह महाभाष्य २।२।१ के विवरण में पञ्चपादी उणादि सूत्रों को शाकटायन प्रणीत कहता है। पञ्चपादी उणादि में अनेक ऐसे सूत्र हैं जो केवल वैदिक शब्दों के व्युत्पादक हैं। इतना ही नहीं, प्रातिशाख्यों में शाकटायन के व्याकरणविषयक अनेक ऐसे मतों का चल्लेख हैं जो केवल वेदविषयक हैं। अतः शाकटायन व्याकरण में केवल लौकिकपदों का अन्वाख्यान मानना नागेश की भारी भूल है। पञ्चपादी उणादिसूत्र शाकटायनविरचित हैं या नहीं, इस विषय में हम उणादि प्रकरण में लिखेंगे। प्र

शब्दनिर्वचनप्रकार — निरुक्त १।१३ के 'एते: कारितं च यका-रादिं चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादिं च' के दुर्गाचार्य कृत

१. कि लौकिकरा इसात्रं शाकटायनादिशास्त्रमाधिकृतम्। नवाद्विक पृष्ठ ६, कालम १, निणर्यसागर संस्क । २. पर्व च कृत्वा 'कृवापा' इत्युणादिस्त्राणि शाक-टायनस्येति स्चितम्। ३. १।२॥ २।००,०७,१०१,१०३,११६॥ ३।६६॥ ४।१२०,१४१,१४७,१७०,२२१॥ ४. ऋक्प्रातिशाख्य १।१६॥१३।इ६॥ वाज० प्राति० ३।६,१२,००॥ ४।५५,१२६,१६१॥ ५. इसने गवर्नमेण्ट संस्कृत कालैज बनारस से प्रकाशित दशपादिखणादिवृत्ति के उपोद्धात में भी इस विषय पर विशेष विचार किया है।

अध्याख्यान से विदित होता है कि शाकटायन ने सत्य शब्द की निरुक्ति 'इण् गती' तथा 'अस् भुवि' इन दो धातुष्ट्रों से की थी। दुर्गाचार्य इसी प्रकरण में लिखता है—शाकटायन आचार्य ने कई पदों की सिद्धि अनेक धातुओं से की थी और कई पदों की एक धातु से।

अनेक धातुओं से ब्युत्पत्ति—नाम पदों की अनेक धातुश्रों से ब्युत्पत्ति केवल शाकटायन आचार्य ने नहीं की, अपितु शाकपृणि आदि अनेक प्राचीन नैरुक्त आचार्य इस प्रकार की ब्युत्पत्तियां करते थे <sup>33</sup> ब्राह्मण आरण्यक अन्थों में भी इस प्रकार की अनेक ब्युत्पत्तियां उपलब्ध होती हैं। यथा—

हृदय—तदेतत् ज्यसरं हृदयमिति। हृ इत्येकमक्षरम्, हर-त्त्यसमै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद। दृ इत्येकमक्षरम्, द्दन्त्यसमै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद। यमित्येकमस्तरम्, एति स्वर्ग लोकं य एवं वेद।

भर्ग —भ इति भासयतीमाङ्कोकान् , र इति रञ्जयतीमानि भूतानि, ग इति गच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मश्रदमाः प्रजाः । तस्माद् भरगत्वाद् भर्गः।

शब्दों का त्रिविधत्व — न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि २।२।१ में लिखता है—

तदेवं निरुक्तकारशाकटायनदर्शनेन त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः। जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति ।

त्रर्थात् शाकटायन के मत में शब्द तीन प्रकार के हैं। जातिशब्द, गुणशब्द श्रीर क्रियाशब्द । यहच्छा शब्द उस के मत में नहीं हैं।

२३ उपसर्ग—२० उपसर्ग प्राय: सब श्राचार्यों को सम्मत हैं। परन्तु शाकटायन श्राचार्य 'श्रन्छ' 'श्रद्' श्रौर 'श्रन्तर' इन तीन को भी उपसर्ग मानता है। इस विषय में बृहदेवता २।९५ में शौनक लिखता है—

१. शाकटायना चार्योऽनेकेश्च धातुभिरेकमभिधानमनुविद्वितवान् एकेन चैकम् । निक्क टीका १११३॥

२. अग्नि:--त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत शति शाकपूणिः शतादक्ताद् दग्भाद्वानी-तात् । स खल्वेतेरकारमादके, गकारमनकेवां दहतेवां नीः परः । निरुक्त ७ । १४ ॥

३, शत • १४। वर्षः। १।। ४, मैत्रायण्यारण्यक ६।७॥

श्रद्ध श्रद्धसारिन्येतान् आसार्यः शाकटायनः । उपसर्गान् कियायोगान् मेने ते तु त्रयोऽधिकाः ॥

पाणिनि ने अच्छ अत् और अन्तर् की केवल गति संज्ञा मानी है। कात्यायन ने अत् और अन्तर् की उपसर्ग संज्ञा का भी विधान किया है।

## शाकटायन के अन्य प्रन्थ

- १. दैवत ब्रन्थ हम पूर्व लिख चुके हैं कि शौनक ने बृहरेवता में शाकटायन के ध्वनेक देवताविषयक मत उद्घृत किये हैं। अतः प्रतीत होता है शाकटायन ने ऋग्वेद की किसी शाखा की देवतानुक्रमणी सदश कोई प्रन्थ रचा था।
- २. कोष केशव ने अपने नानार्थार्णवसंत्रेप में शाकटायन के कोष-विषयक श्रनेक उद्धरण दिये हैं, जिन से विदित होता है कि शाकटायन ने कोई कोष प्रन्थ भी रचा था।
- 3. ऋक्तन्त्र—नागेशभट्ट लघुशब्देन्दुशेखर के प्रारम्भ में ऋक्तन्त्र को शाकटायन-प्रगीत कहता है। असमवेदीय सर्वानुक्रमणी के रचियता किसी हरदत्त का भी यही मत है। अस्ट्रोजि दीचित और अर्वाचीन पाणिनीयशिचा के दोनों टीकाकार ऋक्तन्त्र को आचार्य औदल्लजिवरचित मानते हैं। अ
- ४. लघु ऋक्तन्त्र किन्हीं के मत में यह शाकटायनप्रणीत है, परन्तु यह ठीक नहीं हैं। इस में पाणिनि का उल्लेख मिलता है। पाणिनीय अष्टा-ध्यायी के श्रनुसार शाकटायन पाणिनि से प्राचीन है।
- ५. सामतन्त्र —कई इसे शाकटायनकृत मानते हैं, कई गार्ग्यकृत । सामवेदानुक्रमणी का कर्ता हरदन्त इसे श्रोदब्रजिविरचित मानता है।
- ६. पञ्चपादी-उणादिस्य-श्वेतवनवासी र तथा नागेशभट्ट आदि अर्वाचीन वैयाकरण पञ्चपादी उणादि को शाकटायनविरचित मानते हैं। नारायणभट्ट आदि कतिपय विद्वान इसे पाणिनीय स्वीकार करते हैं।
- १, अञ्चलकरस्योपसंख्यानम्। महाभाष्य १।४ ४।८ ॥ अन्तः शब्दास्याङ्किविधिसमा-सणत्वेषूपसंख्यानम्। महाभाष्य १।४।६४॥ २, व्हामूः व्हारयोषिति। पित्त्वसार-स्त्वस्यार्थं व्याचष्टे शाकटायनः। भाग १, पृष्ठ १६॥ इत्यादि । ३. देखो पूर्व पृष्ठ ४२टि०२। ४. देखो पूर्व पृष्ठ ४२ टि०४। ४. येथं शाकटायनादिभिः पब्चपादी विरचिता। उणादिवृत्ति पृष्ठ १,२। ६. पूर्व पृष्ठ ११९ टि०२। ७. अकारमुकुरस्यादी उकारं दर्दरस्य च। वभाण पाणिनिस्तौ तु व्यत्ययेनाइ भोजराट् । उणादिवृत्ति पृष्ठ १०!

हम अपर लिख चुके हैं कि शाकटायन श्रानेक घातुश्रों से एक पर की ब्युत्पित्ता हो, परन्तु समस्त पञ्चपादी उत्पादि में एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जिस की अनेक घातुश्रों से व्युत्पित्त दर्शाई हो। श्रातः ये उत्पादि सूत्र शाकटायनप्रणीत नहीं हैं। इस पर विशेष विचार उत्पादि के प्रकरण में किया जायगा।

७. आद्यकल्प — हेमाद्रि ने चतुर्वर्गचिन्तामिण में शाकटायन के श्राद्ध-करुप का एक वचन उद्धृत किया है। यह प्रन्थ इस समय अप्राप्य है। अतः इस के विषय में हम कुछ विशेष नहीं जानते।

इन प्रन्थों में से प्रथम दो प्रन्थ वैयाकरण शाकटायर्नावरचित प्रतीत होते हैं। शेष प्रन्थों का रचयिता सन्दिग्ध है।

# ⊏—शाकच्य (४००० वि० पृ०)

पाणिनि ने शाकल्य आचार्य का मत अष्टाध्यायी में चार बार उद्धत किया है। शौनक और कात्यायन ने भी अपने प्रातिशाख्यों में शाकल्य के मतों का उल्लेख किया है। ऋक्प्रातिशाख्य में शाकल के नाम से उद्घृत समस्त नियम शाकल्य के ही हैं। महाभाष्यकार ने ६।१।१२७ में शाकल्य के नियम का शाकल नाम से उल्लेख किया है।

## परिचय

शाकल्य पद तद्धितप्रत्ययान्त है, तदनुसार शाकल्य के पितामह का नाम शकल था। पाणिनि ने शकल पद गर्गादिगरा में पढ़ा है।

१. पूर्व पृष्ठ ११८ टि॰ ७।

२. सम्बुद्धी शाकल्यस्य तावनाषे । अष्टा० १।१।१६ ॥ इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य इस्त-इस्त । अष्टा० ६।१।१२७॥ लोप: शाकल्यस्य । अष्टा० ८।३।१६॥ सर्वत्र शाकल्यस्य । ८।४।४१॥ ३. ऋक्प्राति० ३।१३,२२॥ ४।१६॥ इत्यादि । ४. वाज० प्राति० ३।१०॥ ४. ऋक्प्राति० ६।१४,२०,२७ इत्यादि । ६. सिश्रित्य-समासयोः शाकल्प्रतिषेथो वक्तव्यः । इस वार्तिक में अष्टा० ६ । १ । १२७ में निर्दिष्ट शाकल्यमत का प्रतिषेध किया है । ७. गगोदिस्यो यञ् । अष्टा० ४।१।१०४ ॥

अनेक शाकस्य संस्कृत वाक्सय में शाकस्य, धिवर शाकस्य विद्राध शाकस्य और वेदिमत्र (देविमत्र) शाकस्य ये चार नाम उपलब्ध होते हैं। पाणिनीय सूत्रपाठ में स्मृत शाकस्य और ऋग्वेद का पदकार वेदिमत्र शाकस्य निश्चय ही एक व्यक्ति है, क्योंकि ऋक्पद्पाठ में व्यवहृत कई नियम पाणिनि ने शाकस्य के नाम से उद्धृत किये हैं। अश्वम्प्रातिशाख्य पटल २ सूत्र ८१,८२ की उव्वटकृत व्याख्या के अनुसार शाकस्य और श्विवर शाकस्य भित्र भित्र व्यक्ति प्रतीत होते हैं। जिस विद्राध शाकस्य के साथ याज्ञवस्क्य का जनकसभा में शास्त्रार्थ हुआ था वह भी भित्र व्यक्ति है। वायु (अ०६०।३२) आदि पुराणों में वेदमित्र (देविमत्र) शाकस्य को याज्ञवस्क्य का प्रतिद्वन्द्वी कहा है। हमें वह ठीक प्रतीत नहीं होता। अन्यथा एतरेय ब्राह्मण के अगले उद्धियमाण वचन से विरोध होगा।

#### काल

पाणिनि ने ब्रह्मज्ञानिधि गृहपित शौनक को उद्भृत किया है। शौनक ने ऋष्मातिशाख्य में शाकत्य तथा उस के व्याकरण के मत उद्भृत किये हैं। शौनक ने महाराज अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल में नैमिषीयारण्य में किये गये किसी द्वादशाह सत्र में ऋक्प्रातिशाख्य का प्रवचन किया था । अतः उसका काल विक्रम से लगभग २८०० वपे पूर्व निश्चित है। तदनुसार शाकत्य उससे प्राचीन व्यक्ति है। महाभारत अनुशासनपर्व १४ में सूत्रकार शाकल्य का उल्लेख है वह वैयाकरण शाकल्य प्रतीत होता है। शाकल्य ने शाकल चरण तथा उसके पदपाठ का प्रवचन किया था।

महिदास ऐतरेय ने ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचन किया है। श्रष्टाध्यायी ४।३।१०५ के "पुराणप्रोक्तंषु ब्राह्मणकल्पेषु" सूत्र की काशिकादि

१. देखो पृष्ठ १२२ टि॰ २। २. श्वनप्राति॰ २। ८१।। १. शतपथ १४। ६। ६। १।। ४. श्वनप्राति॰ १। ५१। वासुपुराण ६२। ६३। पूना सं॰। विष्णु पुराण ३। ४।२०।। नहाण्ड पुराण ३५।१। वंबई संस्कः । ५. अष्टा॰ १।१। १६,१७,१८ के नियम । ६. तासां शाकल्यस्य स्थाविरस्य मतेन कि कि वहुच्यते । श्वनप्राति॰ टीका २। ८१।। इतराहस्माकं शाकलानां स्थितिः । श्वनप्राति॰ टीका २। ८१।। ५. शैनकादिभ्यस्कन्दिस । अष्टा॰ ४।३।१०६।। ६. पूर्व १२२पृष्ठ, टि॰ ३। ६. वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ २६६।

वृत्तियों के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण पाणिनि की दृष्टि में पुराणप्रोक्त है। इस की पुष्टि ब्रान्दोग्य उपनिषद् और जैमिनीय ब्राह्मण से भी होती है। ब्रान्दोग्य ३१६१६ में लिखा है—"यतद्ध सम वे तिह्वहानाह महिदास फेतरेयः "स ह षोडशवर्षशतमजीवत्" जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ४१२११ में भी लिखा है—"एतद्ध तिह्वहान् ब्राह्मण उवाच महिदास फेतरेयः सह पोडशवर्षशतं जिजीव"। इन उद्धरणों में "ब्राह्म" "उवाच" और 'जिजीव" परोचभृत की क्रियाओं का उद्धेख है। इन से प्रतीत होता है कि महिदास ऐतरेय ब्रान्दोग्य उपनिषद् और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण के प्रवचन से बहुत पूर्व हो चुका था। ब्रान्दोग्य उपनिषद् और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण का प्रवचन विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व हुआ था। अतः महिदास ऐतरेय विक्रम से ३५०० वर्ष पूर्व श्रवश्य हुआ होगा।

महिदास ऐतरेय ने श्रपने ऐतरेय ब्राह्मण १४।५ में लिखा है—"यद-स्य पूर्वमपरं तदस्य यद्वास्यापरं तद्वास्य पूर्वम् । अहेरिय सर्पणं शाकलस्य न वि जानान्त"। यहां महिदास ऐतरेय ने प्राचीन यज्ञगाथा द्वारा शाकल चरण का उल्लेख पहेली के रूप में किया है। इससे स्पष्ट है कि शाकल्य ने शाकल चरण का प्रवचन महिदास ऐतरेय से बहुत पूर्व किया था। हमारा विचार है शाकल्य महिदास ऐतरेय से ४००, ५०० वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार शाकल्य का समय विक्रम से लगभग ४००० वर्ष पूर्व है।

एतरेय ब्राह्मण के वचन का अर्थ—सायण ने एतरेय ब्राह्मण के उपयुक्त वचन का अर्थ न समक्त कर लिखा है—शाकल शब्द सर्पविशेष का वाची है। शाकलनाम के सर्प की जैसी गित है वैसे ही अग्निष्टीम की है। यह अर्थ नितान्त अशुद्ध है। यहां महिदास ऐतरेय का अभिप्राय इतना ही है कि शाकल चरण के आदि और अन्त अर्थात् उपक्रम और उपसंहार के समान होने से उस की गित अर्थात् आद्यन्त की प्रतीति नहीं होती। शाकल चरण के प्रथम मण्डल में १९१ सूक्त हैं और दशम मण्डल में भी १९१ सूक्त हैं। यही उपक्रम और उपसंहार की समानता यहां अग्निष्टोम से दर्शाई है।

१. साबत्यशब्दः सर्पविशेषवाची । शाकलनास्त्रोऽहेः सर्पविशेषस्य यथा सर्पणं गमनं तथवायमन्तिहोगः।

### शाकल्य का व्याकरण

पाणिनि श्रौर प्रातिशाख्यों में उद्गृत मतों के श्रनुशीलन से प्रतीत होता है कि शाकल्य के व्याकरण में लौकिक वैदिक उभयविध शब्दों का श्रन्वाख्यान था ।

कवीन्द्राचार्य के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र बड़ोदा की गायकवाड़ प्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है उसमें शाकल व्याकरण का उड़ेख है। ' सम्भव है वह कोई अर्वाचीन प्रन्थ हो।

कई विद्वानों का मत है कि शाकल्य ने कोई व्याकरणशास्त्र नहीं रचा था। पाणिनि श्रादि वैयाकरणों ने शाकल्यकृत ऋक्पद्पाठ से उन नियमों का संग्रह किया है। यह मत श्रयुक्त है। पाणिनि श्रादि ने शाकल्य के कई ऐसे मत उद्भृत किये हैं जिनका संग्रह पदपाठ से नहीं हो सकता। तथा—इकोऽसवणं शाकल्यस्य हस्वश्च, कुमारी अत्र। यहां संहिता में प्रकृतिभाव तथा हस्वत्व का विधान है। पदपाठ में संहिता का श्रभाव होता है। श्रतः ऐसे नियम उसके व्याकरण से ही संगृहीत हो सकते हैं।

### ऋन्य ग्रन्थ

शाकल चरण—पुराणों में वेदमित्र शाकल्य को शाकल चरण की पांच शाखान्त्रों का प्रवक्ता लिखा है। उस्त्रप्रातिशाख्य ४।४ में शौनक ने ''विपाद्खुतुद्री पयसा जवेते'' त्रादि में श्रूयमाण छकारादेश का विधान शाकल्य के पिता के नाम से किया है। इससे स्पष्ट है कि शाकल्य ने ऋग्वेद की प्राचीन संहिता का केवल प्रवचन मात्र किया है, परिवर्तन नहीं किया। अन्यथा इस नियम का उद्देख उसके पिता के नाम से नहीं होता।

पदपाठ — शाकल्य ने ऋग्वेद का एक पदपाठ रचा था। उस का उहेच्य निरुक्त ६।२८ में मिलता है। १ वायुपुराण ६०।६३ में वेदमित्र शाकल्य को पदिवित्तम कहा है। इस से स्पष्ट है कि शाकल चरण प्रव-

१. पृष्ठ ३। २. अष्टा ६।१।१२७॥

३. वेदिमित्रस्तु शाकल्यो महात्मा दिजसत्तमः । चकार संहिताः पन्च बुद्धिमान् पदिक्तमः ॥ वायुपुराण ६० । ६३ ॥ ४. ऋ० ३ । ३ ॥ ४. सर्वेः प्रथमैरुपधीयमानैः शकारः शाकल्यपितुष्ठञ्जकारम् । ६. वा इति य इति च चकार शाकल्यः, उदात्तं त्वेवमारूयात्तमभविष्यत् । ७. इसी पृष्ठ की दि० १ ।

र्तक ने ही पदपाठ की रचना की है । ऋग्वेद के पदपाठ में व्यवहत इक्ष नियम पाणिन ने "संबुद्धी शाकक्यस्थतावनायें; उन्नः ऊँ" सूत्रों में उद्भृत किये हैं । ऋतः वैयाकरण श्लीर शाकल चरण तथा उसके पदपाठ का प्रवक्ता निस्संदेह एक व्यक्ति है । शाकल्यकृत पदसंहिता का उद्धेख महाभाष्य १।४।८४। में मिलता है । शाकल्यकृत पदपाठ का एक नियम शुक्कयजु:-प्रातिशाख्य के व्याख्याकार उव्वट ने उद्युत किया है ।

चरणव्यूह परिशिष्ट के व्याख्याता महिदास के मतानुसार शाकल्य ने ऋग्वेद के संहिता, पद, कम, जटा श्रीर दण्ड-पाठ का वात्स्यादि शिष्यों के लिये प्रवचन किया था।

# ६-सेनक (२९०० वि० पू०)

पाणिनि ने सेनक त्राचार्य का उल्लेख केवल एक सूत्र में किया है। अष्टाध्यायी से अतिरिक्त इस आचार्य का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अतः इसके विषय में हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते।

# १०-स्फोटायन (२९०० वि० पू०)

श्राचार्य स्फोटायन का नाम पाणिनीय श्रष्टाध्यायों में एक स्थान पर उद्भुत है। इसके श्रांतरिक्त इस का कहीं उद्देख नहीं मिलता।

### परिचय

पदमः जरीकार हरदत्त काशिका ६।१।१२३की व्याख्या में लिखता है — स्फोटोऽयनं परायणं यस्य स स्फोटायनः, स्फोटप्रतिपादनपरो

- १. वायो इति १।२:१॥ ऊँ इति १।२४।२॥ व. अष्टा १११११६-१८॥
- ३. शावल्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देवः प्रावर्षत् ।
- ४. देखी पूर्व ५०७ । ५. शावत्यः संहिता-पद-ऋम-जटा-दण्डरूपं च पन्चधा न्यासं कृत्वा वात्त्यमुद्गलशालीयगोसत्यशिशिरेभ्यो ददा । चौखन्वा-सीरीजमुद्रित शुक्लयजुःप्रातिशास्य के अन्त में । पृष्ठ ३ । ६. गिरेश्च सेनकस्य । अध्या ० ५।४।११।। ७. अवङ् स्कोटायनस्य । अध्या ० ६।१।१२३॥

वैयाकरणाचार्यः । ये त्वीकारं पठन्ति ते नडादिषु अश्वादिषु वा (स्फोटशब्दस्य) पाठं मन्यन्ते ।

इस व्याख्या के अनुसार प्रथम पत्त में यह आचार्य वैयाकरणों के महत्त्वपूर्ण स्कोट-बत्त्व का उपज्ञाता था, अत एव वह वैयाकरणिनकाय में स्कोटायन नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस का वास्तविक नाम अज्ञात है। द्वितीय पत्त (स्कौटायन पाठ) में इस के पूर्वज का नाम स्कोट था। स्कोट या स्कौटायन का उद्घेख हमें किसी प्राचीन प्रनथ में नहीं मिलता।

श्राचार्य हेमचन्द्र अपने श्राभिधानि, चिन्तामणि कोश में लिखता है—स्फोटायने तु ककी बान्। इसी प्रकार केशव भी नानार्थाणी वसकेप में—"स्फोटायन स्तु कक्षीवान् " लिखता है। इस उद्धरणों से इतना व्यक्त होता है कि स्फोटायन कक्षीवान् का नाम था। क्या यहां कक्षीवान् पद से उशिक् पुत्र कक्षीवान् श्राभिष्ठेत है ?

नाम का निश्चय—हेमचन्द्र और केशव के उद्धरणों से प्रतीत होता है कि इस आचार्य का स्कोटायन नाम ठीक है न कि स्कौटायन।

### काल

पाणिनीय अष्टाभ्यायी में स्फोटायन का निर्देश होने से यह आवर्ष्य विक्रम से २८०० वर्ष प्राचीन है, यह स्पष्ट है। यदि हेमचन्द्र और केशव का लेख ठीक हो और कचीवान से डिशक् पुत्र कचीवान आभिप्रेत हो तो इस का काल कुछ अधिक प्राचीन होगा। भरतिमश्र ने स्फोट-तत्त्व के प्रतिपादक का नाम औदुम्बरायण लिखा है। वया कचीवान और औदुम्बरायण का परस्पर कुछ संबन्ध हो सकता है ? यास्क ने अपने निरुक्त १। २ में औदुम्बरायण का मत उद्भृत किया है। वहां औदुम्बरायण के मत में शब्द का अनित्यत्व दशीया है।

# स्फोट-तत्त्व

यदि हरदत्त की प्रथम व्याख्या ठीक हो तो निश्चय ही वैयाकरणों के स्फोटतत्त्व का उपज्ञाता यही आचार्य होगा। स्फोटवाद वैयाकरणों का

१. पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ४८४।

२. पृष्ठ ३४०। ३. पृष्ठ ८३, इकोक १३६।

भ्र. भगवदौदुम्बरायणाश्वपदिष्टाखण्डमावमपि अपकापितम्। स्फोटसिक्कि पुण्ठ १। ५. इन्द्रियनिस्यं वचनमौदुम्बरायणः।

प्रधानवाद है। उनके शब्द नित्यत्ववाद का यही आधार है। महाभाष्यकार पत्र जालि के लेखानुसार स्फोट द्रव्य है, ध्वनि उस का गुण है। नैयायिक और मीमांसक स्फोटवाद का खण्डन करते हैं। स्फोटवाद अत्यन्त प्राचीन है। भागवत पुराण १०। ८५। ९ में भी स्फोट का उड़ेख मिलता है।

### अध्याय का उपसंहार

इस श्रध्याय में पाणिनीय तन्त्र में स्मृत १० दश श्राचार्यों का वर्णन किया है । पूर्व श्रध्याय में वर्णित श्राचार्यों को मिलाकर पाणिनि से प्राचीन २३ तेईस वैवाकरण श्राचार्यों का उल्लेख प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध होता है ।

श्रव श्रगले श्रध्याय में भारतीय वाङ्मब में सुप्रसिद्ध श्राचार्य पाणिनि और उस के शब्दानुशासन का वर्णन करेंगे।



१. पवं ताई स्फोटः शब्दः, ध्वानिः शब्दगुणः । १।१।७०।।

# पांचवां अध्याय

# पाणिनि श्रीर उसका शब्दानुशासन

संस्कृत भाषा के जितने प्राचीन आर्थ व्याकरण बने उनमें सम्प्रति एक-मात्र पाणिनीय व्याकरण साङ्गोपाङ्ग उपलब्ध होता है। यह प्राचीन आर्थ वाङ्मय की एक अनुपम निधि है। इससे देववाणी परम गौरवान्वित है। इसकी रचना इतनी सुन्दर और सुसम्बद्ध है कि इसको अवलोकन करने वाला प्रत्येक विद्वान् इसकी मुक्तकएठ से प्रशंसा करने लगता है। संसारभर में किसी भाषा का व्याकरण अभी तक इतना परिष्कृत नहीं बना।

## परिचय

पाणिनि के नामान्तर—त्रिकाण्डशेषकोश में पुरुषोत्तमदेव ने पाणिनि के १ पाणिन, २ पाणिनि, ३ दाचीपुत्र, ४ शालिङ्क, ५ शालातुरीय स्त्रौर ६ आहिक ये छै पर्याय लिखे हैं।

१ पाणिन — इस नाम का उल्लेख काश्विका ६।२।१४ तथा चान्द्रप्रति २।२।६८ में मिलता है। यह नाम गोत्रप्रत्ययान्त है। इसका निर्देश श्रष्टाध्यायी ६।४।१६५ में उपलब्ध होता है। यशस्तिलक चम्पू में 'पणिपुत्र' शब्द का प्रयोग मिलता है।

२ पाणिनि—यह प्रन्थकार का लोकविश्रुत नाम है। यह नाम युव-प्रत्ययान्त है।

एक ही व्यक्ति के गोत्र और युवप्रत्ययान्त दो दो ना श्रन्यत्र भी उप-लब्ध होते हैं। काशकृत्स्न श्रीर काशकृत्स्नि का उल्लेख इम पूर्व कर चुके

१ पाणिनिस्त्वाहिको दाचीपुत्रः शालाङ्कपाणिनौ । शालोत्तरीय ...............।
तुल्लना करो — सालातुरीयको दाक्षीपुत्रः पाणिनिराहिकः । वैजयन्ती, पृष्ठ ६ ४ ।

२. पाणिनोपक्रमकाककं व्याकरणम् । तुल्लना करो-—पाणिनो सिक्तरस्य पाणिनोय:। काशिका ४।३।⊏६॥ ३. गाभिविदाधिगणिपणिनइच । ४. पणिपुत्र इव पद-प्रयोगेषु । आश्वास २ पृष्ठ २३६ ।

हैं। कात्य और कात्यायन का उहेख हम आगे वार्तिककार के प्रकरण में करेंगे। ऐसे प्रयोगों में "वृद्धस्य च पूजायाम्" नियम से पूजा अर्थ में गोत्र की युव संज्ञा होती है।

 दाक्षीपुत्र — इस नाम का उल्लेख महाभाष्य, असमुद्रगुप्त-विरचित कृष्णचिरत अप्रैर श्राधुनिक पाणिनीयशिक्षा में मिलता है।

४. शालाङ्कि—यह पितृ-व्यपदेशज नाम है ऐसा म० म० पं० शिवदत्त शर्मा का मत है। पाणिनि के लिये इस पद का प्रयोग अन्यत्र नहीं मिलता। शालिङ्क पद पैलादिगण २।४।५९ में पिठत है उसका पाणिनि के साथ संबन्ध है या नहीं, यह निश्चय से नहीं कह सकते, परन्तु इतना निश्चित है कि यह प्राग्देशीय गोत्र नहीं था। महाभाष्य ४।१।९०,१६५ में "शालङ्कर्यूनश्छात्राः शालङ्काः" पाठ उपलब्ध होता है। यहां शालिङ्क पद अष्टाध्यायी २।४।५९ के नियम से शालिङ्क के अपत्यों का वाचक है। शालङ्कायनों का बहुत्र उस्लेख मिलता है। उनका इस शलङ्कु से या शालिङ्क से कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि उनका मूल पुरुष भी शलङ्कु है तथापि वह कौशिक गोत्र का है। उससे अष्टाध्यायी ४।१।९९ से फक् प्रत्यय होता है।

४. शा(सा)लातुरीय—यह नाम वलभी के ध्रुवसेन द्वितीय के सं० ३१० के ताम्रशासन <sup>२</sup> में भामह के काव्यालङ्कार<sup>33</sup> काशिका-विवरणपश्जिका (न्यास)<sup>33</sup> तथा गणरत्नमहोदिध<sup>33</sup> में उपलब्ध होता है।

१. देखो पूर्व पृष्ठ ७६,८०। २. वार्तिक ४।१।६३॥ ३. सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः ।१।१।२०॥ ४. दाक्षिपुत्रवचोव्यास्त्यापद्वर्मीमांसकामणीः । सुनिकविवर्णन, इकोक १६। ५. शंकरः शंकरी प्रादाद दाक्षीपुत्राय धीमते । ५६। ६. महामाध्य नवाहिक निर्णयसागर संस्कर्ण भूमिका पृष्ठ १४। ७. अन्ये पैकादय इअन्तास्तेभ्यः 'इनः प्राचाम्' इति लुकि सिद्धे प्राग्धः पाठः । काशिका र।४।४६॥ इसीप्रकार तस्ववोधिनी में किखा है । ६. काशिका ५।१। ६८॥ ४६॥ ६।२।६६॥ ६. गोत्रविशेषे काशिके फकं स्मरन्ति । काशिका ४।१।६६॥ वुकना करो — शालक्कायना राजन्याः । काशिका ४।१।१६।। १०. राज्यसालातुरीयतन्त्रयोहभयोरपि निष्णातः । ११. सालातुरीयपदमेतदनुः कमेण । ६।६२॥ १२. शालातुरीयण प्राक् ठणस्छ इति नोक्षम् । न्यास ५।१।१॥ भाग २, पृष्ठ १। १३. शालातुरीयशकटाक्काः शालातुरीयस्त्रत्र भवान् पाणिनिः । पृष्ठ १।

श्रंश हम पूर्व लिख चुके हैं कि पंठ शिवदत्त शमों ने पाणिनि का शालिक्क नाम पितृ-व्यपदेशज माना है। उन्होंने पाणिनि के पिता का नाम ''शळक्क'' लिखा है।' गणरत्नावली में यहेश्वर भट्ट ने भी यही लिखा है। दे कैयट हरदत्त श्रीरवर्धमान शालिक्क का मूल 'शळक्कु'' मानते हैं।

हरदत्त ने पाणिनि पद की न्युत्पत्ति इस प्रकार दशाई हैं-

पणोऽस्य।स्तीति पाणी, तस्यापत्यं पाणिनः। पाणिनस्यापत्यं पणिनो युवा पाणिनिः। ६

इस न्युत्पत्ति के अनुसार पाणिनि के पिता का नाम 'पाणिन' प्रतीत होता है, परन्तु पाणिन शब्द का न्यवहार पाणिनि के लिये भी होता है यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः इस न्युत्पत्ति से इतनी ही प्रतीति होती है कि पाणिनि के वंश का मूल पुरुष 'पणिन्' था।

पतश्विति ने महाभाष्य १।१।२० में पाणिनि को दाक्षीपुत्र नाम से स्मरण किया है। दान्ती पद गोत्रप्रत्ययान्त है। इस से व्यक्त होता है कि पाणिनि की माता दन्न-कुल की थी। उसका निज नाम ऋज्ञात है।

मामा—संप्रहकार व्याहि का एक नाम दान्नायण है। तद्नुसार वह पाणिनि के मामा का पुत्र = ममेरा भाई होगा, परन्तु काश्विका ६।२।६९ के "कुमारीदाक्षाः" उदाहरण में दान्नायण को ही दान्नि नाम से स्मरण किया है। हमारा भी यही विचार है कि जैसे पाणिनि के पाणिन और पाणिनि दो नाम थे। वैसे ही संप्रहकार के भी दान्नि और दान्नायण दो नाम थे। इस अवस्था में दान्नि या दान्नायण पाणिनि की माता का भाई और पाणिनि का मामा होगा। व्याहि पद कौड्यादिगणः में पदा है, तद्नुसार व्याहि की भगिनी का नाम व्याङ्या होता है। पाणिनि की माता और व्याहि को भाई वहन मानने पर दान्नी का नामान्तर 'व्याङ्या' भी होना चाहिये, परन्तु इस नाम का प्रयोग हमारे देखने में नहीं आया। सम्भव है व्याङ्या नाम दान्नी की अन्य भगिनी का हो।

१. भूमिका महाभाष्य नवाहिक, निर्णयसागर संस्कः पृष्ठ १४: २. इमारा इस्तलेख पृष्ठ १२२। ३. महाभाष्यप्रदीप ४।१।६०॥ ४. पदमञ्जरी २।४।४६॥ ४. गणरलमहोदाध पृष्ठ ११४। ६. पदमञ्जरी भाग २ पृष्ठ १४। बालमनोरमा में भी यही ज्युस्पत्ति लिखी है। साग २, पृष्ठ ३६२।

७. पुष्ठ १३० टि० ३।

द. अष्टा० ४।१।द**०** ॥

अनुज = पिङ्गल-कात्यायन ऋक्सर्वानुक्रमणी के वृत्तिकार षड्गुरु-शिष्य ने वेदार्थदीपिका में छन्दःशास्त्र के रचयिता पिङ्गल को पाणिनि का अनुज लिखा है। अधिनिक पाणिनीयशिक्षा की शिक्षाप्रकाशनास्त्री टीका के रचयिता का भी यही मत है। र

आचार्य—पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन में दो स्थानों पर बहु-वचनान्त आचार्य पद का निर्देश किया है। इरदत्त का मत है कि पाणिनि बहुवचनान्त आचार्य पद से अपने गुरु का उद्देश करता है। एतरेय आरण्यक यास्कीय निरुक्त, तैतिरीय प्रातिशाख्य पातजल महा-भाष्य, कौटल्य अर्थशास्त्र, वात्स्यायन कामसूत्र अपीर कामन्दकीय नीतिसार आदि में बहुवचनान्त आचार्य पद का व्यवहार बहुधा मिलता है, परन्तु वह अपने गुरु के लिये व्यवहत हुआ है यह अनिश्चित है। महा-भाष्य में एक स्थान पर कात्यायन के लिये और तीन स्थानों पर पाणिनि के लिये बहुवचनान्त आचार्य पद प्रयुक्त हुआ है। कथासरित्सागर आदि के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम 'वर्ष' था। विश्व क्या वे दोनों एक ही

१. तथा च सूत्र्यते भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन 'कचित्रवकाश्चत्वारः' ( ९७ ) इति परिभाषा । पृष्ठ ७० । २. ज्येष्ठभातांभविहितो व्याकरणेऽनुजरतत्र भगवान् पिङ्कलानार्थस्तन्मतमनुभाव्य शिक्षां वक्तं प्रतिजनाने । शिवासंग्रह काशी संस्कृ पृष्ठ ३०५। ३. अध्याक खा३।४६॥ ४. आचार्थस्य पाणिनेयं आचार्थः स इहासार्यः, गुरुत्वाद् बहुवचनम् । पद० भाग २, पृष्ठ ६२१। ५. ३।२।६॥ ६. मध्यममित्याचार्याः । ७।२२॥ ७. आदिरस्योदात्तसमः इत्याचार्याः। १ । ४६॥ स्त्राणि क्रत्वा निवर्तयन्ति । १।१। आ० १॥ तदेतदत्यन्तं सन्दिश्धं वर्तते आचार्याणाम् । १।१। आ ० २ ॥ श्रें क्षितेन चेष्टितेन महता वा सूत्रप्रवन्धनाचार्याणामभिष्ठायो लक्ष्यते । दाराइ७॥ माराहा। ६, शाया राहा। शाय, ५,७ इत्यादि ३६ स्थानी पर । १०, १।२।२१॥ १।३।= इत्यादि १० स्थानों पर। १२. अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गी महानमृत् । तत्रैकः पाणिनिर्नाम जङबुद्धितरोऽभवत् ॥ क्या ० लम्बक १, तरङ्ग ४, इलोक २०। १३. शावरभाष्य १ । १ । ५ ॥ केराव, कौशिकसूत्र टीका पृष्ठ ३०७ । सायण, अर्थवभाष्योपीदात पृष्ठ ३४ । प्रपण्य-हद्य पृष्ठ ३९।

क्यक्ति थे ? श्रवन्ति-सुन्दरीकथासार में वर्ष श्रौर उपवर्ष का उद्धेख है, परन्तु उसमें पाणिनि का उद्धेख नहीं है। श्रवीचीन वैयाकरण महेश्वर को पाणिनि का गुरु मानते हैं, परन्तु इस में कोई प्रमाण नहीं। कथा-सिरत्सागर की कथाएं ऐतिहासिक दृष्टि से पूरी प्रामाणिक नहीं हैं। श्रतः पाणिनि के श्राचार्य का नाम सन्दिग्ध है।

शिष्य = कीत्स —पात जल महाभाष्य ३।२।१०८ में एक उदाहरण है — उपले दिवान कीत्सः पाणिनिम्। इसी सूत्र पर काशिका वृत्ति में दो उदाहरण और दिये हैं — अनुषिवान कीत्सः पाणिनिम्, उपशुक्षु- विवान कीत्सः पाणिनिम्। इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि कोई कीत्स पाणिनि का शिष्य था। जैनेन्द्र आदि व्याकरण की वृत्तियों में भी गुरुशिष्य-सम्प्रदाय का इस प्रकार उद्धेख मिलता है। एक कीत्स निरुक्त १। १५ में उद्घृत है। गांभिल गृह्यसूत्र, आपरसम्ब धर्मसूत्र, आयुर्वेदीय कश्यप संहिता श्रीर सामवेदीय निदानसूत्र में भी किसी कीत्स का उद्धेख मिलता है। अथवेवेद की शीनकीय चतुरध्यायी भी कीत्सकृत मानी जाती है। एक वरतन्तुशिष्य कीत्स रयुवंश ५। १ में निर्दिष्ट है। उपुवंश के आतिरक्त अन्य प्रन्थों में उद्गृत कीत्स एक ही व्यक्ति प्रतीत होता है। यदि ये कीत्स भिन्न भिन्न व्यक्ति होते तो प्राचीन प्रन्थकार विभिन्न विशेष्यणों का प्रयोग अवश्य करते।

अनेक शिष्य—काशिका ६।५।१०४ में पाणिनि के शिष्यों को दो विभागों में बांटा है - पूर्वपाणिनीयाः, अपरपाणिनीयाः। महाभाष्य १।४।१ में पत्रञ्जलि ने भी लिखा है— उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः, केचिदाकडारादेका संक्षा इति, केचित् प्राक्कडारात् परं कार्यमिति। इस से भी विदित होता है कि पाणिनि के अनेक शिष्य थे।

देश—पाणिनि का एक नाम शालातुरीय है। जैनलेखक वर्धमान गण्रस्त्रमहोद्धि में इस की व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाता है—

१. जैनेन्द्र व्या० महानन्दिवृत्ति २ । २ । ८८, ६६ ॥

२. यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनायानर्थको भवतीति कौत्सः ।

इ. इ।१०।४॥ ४. १।१६।४॥१।२८।१॥ ४. प्रष्ठ ११४।

६. २११,१०॥ श्राह्माराहा ७. पूर्व पृष्ट प्र, टि० ३।

म. कोत्सः प्रपदे वरतन्तुशिष्यः ।

शलातुरो नाम श्रामः, सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालातुरीयः तत्र भवान् पाणिनिः।

द्यर्थात्- शलातुर प्राम पाणिनि का अभिजन था।

पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी ४। ३। ९३ में साज्ञात् शलाहुर पद पढ़ कर श्रमिजन श्रर्थ में शालातुरीय पद की सिद्धि दर्शाई है। भोजीय सरस्वती-कर्ण्ठाभरण ४।३।२१० में 'सलातुर' पद पढ़ा है।

अभिजन और निवास में भेद—महाभाष्य ४।३।९० में श्रभिजन श्रौर निवास में भेद दर्शाया है—

श्रभिजनो नाम यत्र पुर्वेष्ठियतम्, निवासो नाम यत्र संप्रत्युष्यते। इस लक्षण के अनुसार शलातुर पाणिनि के पूर्वजों का वासस्थान था, पाणिनि खयं कहीं श्रन्यत्र रहता था। पुरातत्त्वविदों के मतानुसार श्रदक समीपस्थ वर्तमान 'लाहुर' माम प्राचीन शलातुर है।

श्रष्टाष्यायी के 'उदक् च विपाशः,' वाही कत्रामे भ्यश्च 3' इत्यादि सूत्रों तथा इनके महाभाष्य से प्रतीत होता है कि पाणिनि का वाहीक देश से विशेष परिचय था। श्रतः पाणिनि वाहीकदेश या उसके श्रति समीप का निवासी होगा।

सम्पन्नता—पाणिनि का कुल अत्यन्त सम्पन्न था । उसने अपने शब्दानुशासन के अध्ययन करने वाले छात्र के लिये भोजन का प्रयन्ध कर रक्खा था। जहां छात्र को विद्या के साथ भोजन भी निश्छुल्क प्राप्त होता था। इसी भाव को प्रकट करने वाला "ओदनपाणिनीयाः" उदाहरण पत- जिले ने महाभाष्य १।१।७३ में दिया है। काशिका ६।२।६९ में वामन ने निन्दार्थ में यह उदाहरण दिया है। जिसका अर्थ है— "ओदनप्रधानः पाणिनीयः" अर्थात् जोश्रद्धा के विना केवल आदनप्राप्ति के लिये पाणिनीय शास्त्र को पढ़ता है वह इस प्रकार निन्दावचन को प्राप्त होता है।

मृत्यु—पाणिन के जीवन का किञ्चिन्मात्र इतिष्ट्रस हमें ज्ञात नहीं। पञ्चतन्त्र में प्रसङ्गवश किसी प्राचीन प्रन्थ से एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें पाणिनि, जैमिनि श्रौर पिङ्गल के मृत्युकारण का उल्लेख है। वह श्लोक इस प्रकार है—

१ गण० महो० पृष्ठ १।

र अष्टा० ४।२।७४॥

३. अष्टा० ४ । २।११७ ॥

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः, भीमांसाकृतसुन्ममाथ सहसा हस्ती सुनि जैमिनिम् । छन्दोद्वाननिधि जधान मकरो वेळातटे पिङ्गलम्, अज्ञानावृतचेतसामतिष्षां कोऽर्थोस्तरक्वां गुणैः ॥

इससे विदित होता है कि पाणिन को सिंह ने मारा था। वैयाकरणों में किंवदन्ती है कि पाणिनि की मृत्यु त्रयोवशी को हुई थी। मास और पत्त का मिश्चय न होने से पाणिनीय वैयाकरण प्रत्यक त्रयोदशी को अनध्याय करते हैं। यह परिपाटी काशी आदि स्थानों में अभी तक वर्तन्मान है।

अनुज = पिङ्गल की मृत्यु—पञ्चतन्त्र के पूर्व उत्यूत श्लोक के तृतीय चरण में लिखा है पिङ्गल को समुद्रतट पर मगर ने निगल लिया था।

#### काल

पाणिनि के काल के विषय में अभी तक कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हुआ । पाश्चात्य तथा तदनुगामी कतिपय भारतीय ऐतिहासिक पाणिनि के काल के लिये निम्न प्रमाण उपिथत करते हैं—

१-श्रार्थभञ्जुश्रीमूल कल्प में लिखा है—महापद्म का मित्र एक पाणिनि माणव था।

२-कथासरित्सागर श्रादि में पाणिनि को महाराज नन्द का समकालिक लिखा है।

३-अमण शब्द बौद्ध भिक्षुत्र्यों के लिये प्रयुक्त होता है। पाणिनि ने "कुमारः श्रमणादिभिः" सूत्र में श्रमण शब्द पढ़ा है। श्रतः पाणिनि बुद्ध से उत्तरवर्ती है।

१. पन्चतन्त्र, मित्रसंप्राप्ति क्लोक ३६, जीवानन्द संस्कः : चक्रदत्तविरचित चरकत्याख्या का टीकाकार निक्नुलकर इस क्लोक को इस प्रकार पहला है—तदुक्तम्— छन्दोशाननिधि ज्ञान मकरो वेलातेट पिक्नलम् , सिंशो ध्याकरणस्य कत्तुरपहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः । मीमांसाकृतमुन्ममाथ तरसा इस्ती वने जैमिनिम् , अञ्चानावृतचेतसा-मित्रषां कोऽथेस्तिरक्चां गुणै: ।। शण्डियन हिस्टोरिकल काटलीं जून १६४७ पृष्ठ १४२ में उद्धृत । २, तस्याप्यन्यतमः सख्यः पाणिनिर्नाम माणवः । ४२७ ॥ ३, कथा० लम्ब १, तरङ्ग ४ । ४. अष्टा० २ । १ । ७० ॥

४-अष्टाध्यायी ४। १। ४९ में पठित यवन शब्द के आधार पर कीय लिखता है—अष्टाध्यायी में यवन शब्द का उद्धेख होने से सिद्ध होता है कि पाणिनि सिकन्दर के भारत-आक्रमण के पीछे हुआ है, वह किसी प्रकार चार शताब्दी ईसा पूर्व से प्राचीन नहीं हो सकता।

वस्तुत: ये सब प्रमाण महत्त्वहीन हैं। मञ्जुश्रीमूल कल्प में पाणिनि का विशेषण माणव दिया है, वैयाकरण नहीं। यदि वैयाकरण विशेषण होता तो उसका महत्त्व हो सकता था। बौद्ध साहित्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उस समय नामकरण प्राचीन गोत्रादि की परिपाटी के अनुसार किये जाते थे। अतः बुद्ध से अति प्राचीन काल में हुए ऋषि मुनि और आचार्यों के नाम बौद्ध साहित्य में भी उपलब्ध हो जाते हैं। आधुनिक ऐतिहासिकों ने इस तथ्य को न समस कर या जानयूस कर प्राचीन आर्षकालीन ऋषि, मुनि और आचार्यों तथा बौद्ध श्रमणों को एक बना दिया है। इसी नामैक्य के कारण कथासरित्सागर आदि के रचयिताओं को भी आन्त हुई।

आधुनिक एतिहासिकों ने महापद्मनन्द का काल भी बहुब अर्बाचीन माना है। भारतीय पौराणिक कालगणनानुसार जो कि उत्तरोचर सत्य सिद्ध हो रही है नन्द का काल विक्रम से पन्द्रह मोलह सौ वर्ष पूर्व है।

यदि श्रमण शब्द का व्यवहार केवल बौद्धकाल में ही मिलता तो इस के द्याधार पर पाणिनि का काल निर्णय किया जा सकता था, परन्तु श्रमण शब्द बौद्ध काल से सैकड़ों वर्ष प्राचीन शतपथ ब्राह्मण १४। ७। १। २२ में उपलब्ध होता है। शंकराचार्य द्याद व्याख्याकारों ने इस का द्यर्थ 'परि-बाट' किया है। श्रमण शब्द के समान ऐसे द्याक शब्द हैं, जिन्हें द्याधु-निक ऐतिहासिक बौद्धकाल के मानते हैं, परन्तु वे उस से बहुत प्राचीन वैदिक वाड्मय में भी उपलब्ध होते हैं।

श्रव रहा यवन शब्द । संस्कृत के श्रनेक प्राचीन प्रन्थों में यवनों का उद्घेख मिलता है। भारतीय बहुत प्राचीन काल से यवनजाति से परिचित थे, क्योंकि यवन जाति श्रति प्राचीन काल में भारत के समीप ही बसती थी। वहीं से य लोग वर्तमान यूनान में जाकर बसे। पारचात्य विद्वानों ने इस तथ्य को जानवृक्त कर श्रांसों से श्रोक्तल कर दिया श्रीर एक मिथ्या कल्पना प्रसारित करदी कि सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व भारतीय यवनजाति से

१. दखो श्री पं० भगवइत्तजी विराचित भारतवर्ष का शतिशास, दि० सं० पृष्ठ २६० ।

अपरिचित थे। इस मिध्या कल्पना के आधार पर पाश्चात्यों ने जिन जिन प्रन्थों में यवन शब्द का व्यवहार देखा, उसे उसे बलात सिकन्दर के आक्रमण से पश्चाद्भावी बना दिया। पाश्चात्य विद्वानों ने सिकन्दर के एक साधारण से आक्रमण को जिसको पश्चाब के छोटे छोटे गणराज्यों ने ही रोककर वापिस लौट जाने पर बाध्य किया, ष्ट्रथा महत्त्व दिया है। यही कारण है कि भारतीय ऐतिहासिक प्रन्थों में सिकन्दर के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता। पाश्चात्य विद्वानों के दुराप्रह का यह ( यवन शब्द ) एक उदाहरण है। वस्तुतः पाश्चात्य विद्वानों ने जान बूभकर प्राचीन आषे वाड्यम्य के विषय में महती अनास्था उत्पन्न की है, क्योंकि आषे वाड्यम्य की प्रामाणिक मान लेने पर पाश्चात्य विद्वानों का काल्पनिक ऐतिहासिक कालक्षम किसी प्रकार नहीं बन सकता।

हम प्राचीन श्रार्थ वाङ्मय के श्रनुशीलन से इस परिग्णाम पर पहुँचे हैं कि पाणिनि विक्रम से लगभग २८०० सौ वर्ष प्राचीन है। अब हम श्रपने मत की पुष्टि में प्रमाण उपिश्यत करते हैं—

पाणिनि के समकारिक आचार्य—हम अपनी उपर्युक्त स्थापना की सिद्धि के लिये पहले पाणिनि के समकालिक आचार्यों का संनेप से उन्नेख करते हैं—

- १---गृहपति शौनक ऋक्प्रातिशाख्य<sup>र</sup> तथा वृहदेवता<sup>3</sup> में यास्क को बहुधा उद्भृत करता है।
- २—पाणिनि का श्रमुज पिङ्गल "उरोष्ट्रहती यास्कस्य" सूत्र में यास्क का स्मरण करता है।
- ३ यास्क निरुक्त १।५ में कौत्स का उल्लेख करता है। महाभाष्य ३।२।१०८ के अनुसार कौत्स पाणिनि का शिष्य था।
  - ४ -- पिड्नाल का नाम पाणिनीय गरापाठ ४।१।९९,१०५ में मिलता है।

१. देखा, श्री पं० भगवइत्त जी विराचित ''भारतवर्ष का **इट्ट् इतिहास'' साथ १** पृष्ठ ३५---४२ ।

२. न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वै यास्कः । १७ । ४२ ॥

३. वृहदेवता शरहा। राश्रश, १३२, १३७ ॥ ३।०६, हुक्क, ११**२ हस्यादि ।** 

ध, छन्द:शास्त्र ३। ३०॥ ५, उपसेदिवान् कौत्सः भागिनिम् ।

५—पाणिनि "शौनकादिभ्यश्छन्दसि" सूत्र में शाखाप्रवक्ता शौनक का उद्येख करता है।

६—शौनक शाखा का प्रवक्ता गृहपित शौनक ऋक्प्रातिशाख्य के के ऋनेक सूत्रों में व्याडि का निर्देश करता है। व्याडि का ही दूसरा नाम दाज्ञायण है। वह पाणिनि का मामा था।

७ — ज्यांडि का नाम पाणिनीय गणपाठ ४।१।८० में तथा दान्नायण नाम गणपाठ ४।२।५४ में मिलता है।

्र ८—सामवेदीय लघु-ऋक्तन्त्र व्याकरण में पाणिनि का साज्ञात् उद्घेख मिलता है।

९ वौधायन श्रौतसूत्र प्रवराध्याय (३) में पाणिति का सात्तात् निर्देश उपलब्ध होता है। यथा —

भृगृ्णामवादितो व्याख्यास्यामः'''''पेङ्गलायनाः,' वैहीनरयः '''''काशकृतस्ताः''''पणिनिवीस्मीकि''''अपिशलयः ।

१०—मत्स्य पुराण १९७।१० में पाणिनि गोत्र का उहेख मिलता है ।<sup>४</sup>

११—वायुपुरास ९१।९९ में पासिन गोत्र का निर्देश किया है। पासिन और पासिन एक ही हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यास्क, श्रोनक, व्याडि, पाणिनि, पिङ्गल श्रोर कौत्स श्रादि लगभग समकालिक हैं इन में बहुत थोड़ा पौर्वापर्य है। यदि इन में से किसी एक का भी निश्चित काल ज्ञात हो जावे तो पाणिनि का काल स्वतः ज्ञात होजायगा। श्रात हम प्रथम श्रोनक के काल पर विचार करते हैं—

१. अष्टा० १ । ४ । १०६ ।

२. ऋक्प्रातिक २ । २३, २० ॥ ६ । ४३ ॥ १३ । २१, ३०॥

**३ दे**ची वृद्धिरिति श्रोक्तं पाणिन्।यानुसारिभः । पृष्ठ ४६ ।

४. पैङ्गलायानिप्रोक्त बाह्मण बाँधायनश्रीत २।७ में उद्युत है अध्यक्तां मा दक्षिणा दवादिति पैङ्गलायनिबाह्मणं भवति ।

५. पाणिनिश्चैव त्र्यार्षेयाः सर्व पते प्रकार्तिताः ।

<sup>्</sup> ६ वञ्जवः पाणिनइनेव ध्यानजप्यास्तयेव न ।

७ पूर्वपृष्ठ १२६।

शौनक का काल — महाभारत आदि पर्व १।१ तथा ४।१ के अनुसार जनमेजय (तृतीय) के सर्पसत्र के समय शौनक नैमिषारएय में द्वादश्वाषिक सन्न कर रहा था। विष्णु पुराण ४।२१।४ में लिखा है जनमेजय के पुत्र शतानीक ने शौनक से आत्मोपदेश लिया था और मस्य २५।४,५ के अनुसार शौनक ने शतानीक को ययातिचरित सुनाया था। वायु पुराण १।१२,१४,२३ के अनुसार आधसीम कृष्ण के राज्य काल में कुरुचेत्र में नैमिषारएय के ऋषियों द्वारा किये गये दीर्घसत्र में सर्वशास्त्रविशारद गृहपति शौनक विद्यामान था। अश्वस्त्रातिशाख्य के प्राचीन वृत्तिकार विष्णुमित्र ने शास्त्रावतार विषयक एक प्राचीन श्लोक उद्भृत किया है। वह लिखता है—

तस्मादादो शास्त्रावतार उच्यते —

शौनको गृहपतिर्वे नैमिषीयैस्तु दीक्षितैः ।

दीकासु चोदितः प्राह संत्र तु द्वादशाहिकं ॥

इति शास्त्रावतारं स्मरन्ति ।

इन प्रमाणों से विदित होता है कि गृह्पित शौनक दीर्घायु था। वह न्यून से न्यून २०० वर्ष अवश्य जीवित रहा था। अतः शौनक का काल सामान्यतया भारतयुद्ध से लेकर महाराज अधिसीम के काल तक मानना चाहिये। ऋक्प्रातिशाख्य की रचना महाराज अधिसीम के काल में भारत-युद्ध के लगभग २५० वर्ष पश्चात् अर्थात् २८०० सौ विक्रम पृर्व हुई थी। ऋक्प्रातिशाख्य में स्मृत व्याहि भी इसी काल का व्यक्ति है। व्याहि पाणिनि का मामा था, यह हम पूर्व कह चुके। अतः पाणिनि का समय स्थलतया विक्रम से २८०० वर्ष प्राचीन है।

यास्क का काळ - महाभारत शान्तिपर्व अ० ३४२ श्लोक ७२, ७३ में यास्क का उल्लेख मिलता है। वह इस प्रकार है---

> यास्को मामृषिरव्ययो नैकयञ्जेषु गीसवान् । स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः ॥

निरुक्त १३।१२ से विदित होता है कि यास्क के काल में ऋषियों का उच्छेद होना प्रारम्भ हो गया था। उपुराणों के मतानुसार ऋषियों ने

१. अभिसीमकृष्णे विकान्ते राजन्येऽनुपत्विषि । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दीर्घक्षेत्रे तु ईजिरे । तस्मिन् सत्रे गृहपतिः सक्शाकाविशारदः । २. पूर्व पृष्ठ १३१।

मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्सु देवानबुवन् को न ऋषिभैविष्यतीति ।

अन्तिमदीर्घसत्र महाराज अधिसीम के राज्य काल में किये थे। भारत युद्ध के अनन्तर शनै: शनै: ऋषियों का उच्छेद आरम्भ हो गया था। शौनक ने अपने ऋक्प्रातिशाख्य और बृहद्देवता में यास्क का स्मरण किया है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः महाभारत तथा निरुक्त के अन्तः-साक्ष्य से विदित होता है की यास्क का काल भारतयुद्ध के समीप था।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यास्क, शौनक, पाणिनि, पिङ्गल श्रीर कौत्स लगभग समकालिक व्यक्ति हैं श्रर्थात् इनका पौर्वापर्य बहुत खल्प है। श्रतः पाणिनि का काल भारत युद्ध से लेकर श्रिधसीम कृष्ण के काल तक लगभग २५० वर्षों के मध्य है।

पाणिनि का साचानिर्देश—ऊपर उद्भृत प्रमाण संख्या ८—११ में पाणिनि का साचानिर्देश है। बौधायन श्रीतसूत्र के प्रवराध्याय में पाणिनि गोत्र का उद्धेख है। इस की पुष्टि मत्स्य और वायुपुराण के प्रमाणों से होती है। बौधायन आदि श्रीतसूत्रों की रचना तत्तत् शाखाओं के प्रवचन के कुछ अनन्तर हुई है। श्रीत, धर्म आदि कल्पसूत्रों के रचिता वे ही आचार्य हैं जिन्होंने शाखाओं का प्रवचन किया था, यह हम न्याय-भाष्यकार वात्स्यायन और पूर्वमीमांसाकार जैमिनि के प्रमाणों से पूर्व दर्शा चुके हैं। शाकल ऐतरेय आदि कुछ पुराण प्रोक्त शाखाओं के अतिरिक्त सब शाखाओं का प्रवचन-काल लगभग भारतयुद्ध से एक शताब्दी पूर्व से लेकर दो शताब्दी पश्चात् तक है। वर्तमान में उपलब्ध शाखा, आरण्यक, उपनिषद्, श्रीत गृद्ध धर्म आदि कल्पसूत्र, दर्शन, आयुर्वेद, निरुक्त, व्याकरण आदि वैदिक आपे वाङ्मय अधिकतर इसी काल की रचना है।

### पाणिनि की महत्ता

पाणिनीय शब्दानुशासन का सूक्ष्म पर्यवेद्याण करने से विदित होता है कि पाणिनि न केवल शब्दशास्त्र का ज्ञाता था, श्रिपितु समस्त प्राचीन वाङ्मय में उसकी अप्रतिहत गति थी। वैदिक वाङ्मय के श्रातिरिक्त भूगोल, इतिहास, मुद्राशास्त्र और लोकव्यवहार आदि का वह श्रद्धितीय विद्वान

१. वायु पुराण १।१२-१४॥ ९६। २५७-२५६॥

र. पूर्व पृष्ठ १३७, टि॰ २, ३।

पूर्व पृथ्ठ १३ व्य दि० ४, ६ में उद्भृत पाठ। ४ पूर्व पृथ्ठ १५-१७।

था। उसका शब्दानुशासन न केवल शब्दज्ञान के लिये अपितु प्राचीन भूगोल, और इतिहास के ज्ञान के लिये भी एक महान प्रकाशस्तम्भ है।' वह अति प्राचीन और अर्वाचीन काल का जोड़ने वाला महान् सेतु है। महाभाष्यकार पतःजलि पाणिनि के विषय में लिखता है—

प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उप-विश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्य-नर्थकेन भवितुम्, किं पुनरियता सूत्रेण ।

अर्थात्—दर्भपवित्रपाणि प्रामाणिक श्राचार्य ने शुद्ध एकान्त स्थान में प्राङ्मुख बैठकर एकाग्राचित्त होकर बहुत प्रयत्न पूर्वक एत्रों की रचना की है। श्रतः उन में एक वर्ण भी श्रनर्थक नहीं हो सकता, इतने बड़े सूत्र के श्रानर्थक्य का तो क्या कहना।

पुनः लिखा है —सामर्थ्ययोगान्नहि किंचिदस्मिन् पद्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात् ।

श्रर्थात्—सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्धरूपी सामर्थ्य से इस शास्त्र में कुछ भी श्रमर्थक नहीं दीखता।

जयादित्य 'उदक् च विपाशः' सृत्र की वृत्ति में लिखता है— महती सुदमेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य ।

श्रर्थात — सूत्रकार की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। वह साधारण से स्वर की भी उपेज्ञा नहीं करता।

प्रसिद्ध चीनी यात्री छूनसांग लिखता है—ऋषि ने पूर्ण मन से शब्द-भगडार से शब्द चुनने आरम्भ किये, और १००० दोहों में सारी व्युत्पत्ति रची। प्रत्येक दोहा ३२ श्रक्तरों का था। इसमें प्राचीन तथा नवीन सम्पूर्ण लिखित ज्ञान समाप्त हो गया। शब्द और श्रक्तर विषयक कोई भी बात छूटने नहीं पाई। ध

१. पाणिनीय न्याकरण में उक्षिकित प्राचीन वाङ्मय का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। २. महाभाष्य १।१। १, पृष्ठ ३९। ३. ६।१।७७॥ ४. झूनसांग के लेख से यह आन्ति नहीं होनी चाहिये कि पाणिनीय ग्रन्थ पहिले छन्दोवद था। ग्रन्थपरिमाण दर्शाने की यह प्राचीन रोली है। ६. ह्यूनसांग वाटर्स का अनुकाद, भाग १, पृष्ठ २२१॥

१२ वीं शताब्दी का ऋग्वेद का भाष्त्रकार वेद्धटमाधव लिखता है— शाक्त्यः पाणिनिर्यास्क इत्यृगर्थपरास्त्रयः। अर्थात् ऋग्वेद के ज्ञाता तीन हैं शाकल्य, पाणिनि श्रीर यास्क। वेद्धटमाधव का यह लेख सर्वथा सत्य है। वेदार्थ में स्वरज्ञान सब से प्रधान साधन है। पाणिनि ने स्वर-शास्त्र के सूक्ष्मविवेचन की दृष्टि से न केवल प्रत्येक प्रत्यय तथा श्रागम के वित्, नित्, चित् श्रादि श्रनुवन्धों पर विशेष ध्यान रक्खा है श्रिपतु लगभग ४०० सूत्र केवल स्वर-विशेष के परिज्ञान के लिये रचे। इससे पाणिनि की वेद्झता स्पष्ट है।

## पाणिनीय व्याकरण और पाश्चात्य विद्वान्

श्रव हम पाणिनीय व्याकरण के विषय में आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का मत दर्शाते हैं<sup>2</sup>—

- १. प्री० मोनियर चिलियम्स कहता है—संस्कृत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का श्राक्षयंतम नमृना है, जिसे किसी दंश ने श्रव तक सामने नहीं रक्खा।
- २. प्रो० मैक्समूलर लिखता है—हिन्दुश्रों के व्याकरण श्रन्वय की योग्यता संसार की किसी जाति के व्याकरण साहित्य से चढ़ बढ़ कर है।
- ३. कोलबुक का मत है.— व्याकरण वे नियम ऋखन्त सतर्कता से बनाये गये थे, और उन की शैली ऋखन्त प्रतिभापूर्ण थी।
- ४. सर W. W. हण्टर कहता है—संसार के व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण चोटी का है। उसकी वर्णशुद्धता, भाषा का धात्वन्वय सिद्धान्त और प्रयोगविधियां श्रद्धितीय एवं श्रपृवं हैं। .....यह मानव मस्तिष्क का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्राविष्कार है।
- ४. लेलिनगाड के प्रो॰ टी॰ शरवात्मकी ने पाणिनीय व्याकरण का कथन करते हुए उसे "इन्सानी दिमाग की सबसे बड़ी रचनात्रों में से एक" बताया है। र

१. मन्त्रार्थांनुक्रमणी, भाग्भाष्य ८,१ के प्रारम्भ में।

२. इम ने अगले ४ उद्धरण 'महान् भारत' पृष्ठ १४६, २५० से उद्धृत किये हैं,

३ एं० जवाहरकाक किस्तित हिन्दुस्तान की कहानी पृष्ठ १३१।

# क्या पतञ्जलि पाणिनि का खएडन करता है ?

महाभाष्यकार पतश्विल की पाणिनीय अष्टाध्यायी के विषय में क्या धारणा है, यह हम उपर लिख चुके हैं। महाभाष्य का यत्किचित् अध्ययन करने वाले आधुनिक वैयाकरण कहते हैं कि पतश्विल ने पाणिनि के अनेक सूत्रों वा सूत्रांशों का खराडन किया है। उन्होंने 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्'' ऐसा वचन भी घड़ लिया है। वस्तुतः यह विचार सर्वथा अधुक्त है। यदि पतब्जिल पाणिनि के अन्थ में इतनी अधुद्धियां समभता तो वह उपर्युक्त वचन कदापि न लिखता। इससे मानना हागा कि पतश्विल उन सूत्रों वा सूत्रांशों का खराडन नहीं करता, अपितु अपने बुद्धिचातुर्य से प्रकारान्तर से प्रयोगसिद्धि का निदर्शन कराता है। महाभाष्यकार प्रदर्शित प्रकारान्तर निदंशों से चन्द्राचार्य आदि अर्वाचीन वैयाकरणों ने अपने प्रनथों की रचना में पर्याप्त सहायता ली है।

### पाणिनीय तन्त्र का आदि सूत्र

कैयट त्रादि वैयाकरणों का कथन है कि 'अथ शब्दानुशासनम्' वचन भाष्यकार का है। पाणिनीय तन्त्र का त्रारम्भ 'वृद्धिरादेच्' सूत्र से होता है। यह कथन सर्वथा ऋयुक्त है। प्राचीन सूत्रप्रन्थों की रचना-शैली के ऋनुसार यह वचन पाणिनीय ही प्रतीत होता है। महाभाष्य के प्रारम्भ में भगवान पतञ्जलि ने लिखा है——

अथेति शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुज्ञासनं नाम शास्त्र-मधिकृतं विदितव्यम् ।

इस वाक्य में 'श्रयुज्यंत' क्रिया का कर्ता यदि पाणिति माना जाय बब तो इसकी उत्तर वाक्य से संगति ठीक लगती है। श्रन्थथा 'प्रयुज्यते' क्रिया का कर्ता पतश्चिल होगा श्रौर 'अधिकृतम्' का पाणिति । क्योंकि शास्त्र का रचयिता पाणिति ही है। विभिन्न कर्ता मानने पर यहां एक वाक्यता नहीं बनती ।

१. महाभाष्यप्रदीपोचीत ३।१।८०।। तथा चाहुः—चतुष्कपञ्चकस्थानेसूत्तरोत्तरतो भाष्यकारस्यव प्रामाण्यमिति । तन्त्रप्रदीप ७।१,१२, धातुप्रदीप भूमिका पृष्ठ २ में उद्भुत । २. निर्णयसागर मुद्दित महाभाष्य भाग १ पृष्ठ ६ । पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ३ ।

श्चब हम 'अथ शब्दानुशासनम्' सूत्र के पाणिनीय होने में प्राचीन प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१. श्रष्टाध्यायी के कई हस्तलेखों का आरम्भ इसी सूत्र से होता है।

२. काशिका और भाषावृत्ति में अन्यसूत्रों के सहश इस की भी ज्याख्या की है अर्थात् उन्हों ने पाणिनीय अन्थ का आरम्भ यहीं से माना है।

३, भाषावृत्ति का न्याख्याता सृष्टिधराचार्य लिखता है-

ब्याकरणशास्त्रमारभमाणो भगवान् पाणिनिमुनिः प्रयोजननाः मनी व्याचिषयासुः प्रतिजानीतं —अथ शब्दानुशासनांनिति ।

बार्थात्—ज्याकरण शास्त्र का श्रारम्भ करते हुए भगवान् पाणिनि ने शास्त्र का प्रयोजन और नाम बताने के लिये 'अध शब्दानुशासनम्' सूत्र रचा है।

४. मनुस्मृति का न्याख्याता मेघातिथि इस को पाणिनीय सूत्र मानता है। वह लिखता है—

४. पौरुषयेष्विप ग्रन्थेषु नैव सर्वेषु प्रयोजनाभिधानमादियते । तथा हि भगवान् पाणिनिरनुक्त्वैव प्रयोजनम् 'अध शब्दानुशासनम्' इति सूत्रसन्दर्भमारभते ।

श्रधीत् सब पौरुषेय प्रन्थों में भी प्रन्थ के प्रयोजन का कथन नहीं होता। भगवान् पाणिनि ने श्रपने शास्त्र का प्रयोजन विना कहे 'अध शब्दानुशासनम्' इत्यादि सूत्रसमृह का श्रारम्भ किया है।

५, न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि काशिका ३।४।२६ की व्याख्या में लिख-ता है—

- १. स्वामी दयानन्द सरस्वर्ता वे संग्रह में सं० १६६२ की लिखी पुस्तक। यह इस समय श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर के संग्रह में है। डी० ५० वी कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय का एक लिखित पुस्तक। सं० १६४४ विकम में प्रो० वोटलिक द्वारा मुद्रित अष्टाध्यार्थ।। देखों, प्रो० रधुवीर जी एम ए. द्वारा सम्पादित स्वामी दयानन्द सरस्वर्ता विरचित अष्टाध्यार्थ-भाष्य, भाग १ पृष्ठ १।
  - २. माषाकृत्यशीववृत्ति के प्रारम्भ में ।
  - **१. मनुस्मृ**ति टीका १।१. पृष्ठ १ ।

शब्दानुशासनप्रस्तावादेव हि शब्दस्येति सिद्धे शब्दप्रहणं यत्र शब्दपरो निर्देशस्तत्र स्वं रूपं गृह्यते, नार्थपरनिर्देश इति श्वापना-र्थम्।

श्रथोत्—शब्दानुशासन के प्रस्ताव से ही शब्द का संबन्ध सिद्ध है। पुन: 'स्वं रूपं शब्दस्याशब्द संज्ञा' सूत्र में शब्दमहण इस बात का ज्ञापक है कि जहां शब्दप्रधान निर्देश होता है वहीं रूप श्रहण होता है श्रथंप्रधान में नहीं।

यहां न्यासकार को शब्दानुशासनप्रस्ताव से 'अथ शब्दानुशासनम्' सूत्र अभिप्रेत है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि 'अध शब्दानुशासनम्' सूत्र पाणिनीय ही है। श्रत एव स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने अपने श्रष्टाध्यायीभाष्य के प्रारम्भ में लिखा है—

इदं सूत्रं पाणिनीयमेव । प्राचीनिलिखितपुस्तकेषु आदाविदमे-बास्ति । दृश्यन्ते च सर्वेष्वापेषु प्रन्थेष्वादी प्रतिक्वासूत्राणीदृशानि ।

कैयट श्रादि अन्थकारों को 'वृद्धिरादेच्' सूत्र के 'मङ्गलार्थ वृद्धि-शब्दमादितः प्रयुक्के' इस महाभाष्य के वचन से आन्ति हुई है। और इसी के आधार पर श्रवीचीन वैयाकरण प्रत्याहारसूत्रों को भी अपाणि-नीय मानते हैं।

### क्या प्रत्याहारसृत्र अपाणिनीय हैं ?

भट्टोजिदीचित श्रादि श्राधुनिक वैयाकरणों का मत है कि प्रत्याहार-सूत्र महेश्वरिवरिचत हैं, श्रार्थात् श्रपाणिनीय हैं। यह मत सर्वथा श्रयुक्त है। इनको श्रपाणिनीय मानने में निन्दिकश्वरकृत काशिका के श्रातिरिक्त कोई प्राचीन सुदृढ़ प्रमाण नहीं है। प्रत्याहारसूत्र पाणिनीय हैं, इस विषय में श्रानेक प्रमाण हैं। श्राधुनिक समय में सब में प्रथम स्वामी द्या-

१. न्यास भाग १ पृष्ठ ७५५। २. अष्टा ० १।१।६८॥

३. अष्टा ० १ । १ । १॥ ४. इति मोदेश्वराणि सूत्राण्यणादिसंशार्थकानि । सिद्धान्तकौमुदी के प्रारम्भ में ।

नन्द सरस्वती ने इस आर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने अष्टाध्यायीभाष्य में महाभाष्य का निम्न प्रमाण उपस्थित किया है।

१. हयवरद्रे सूत्र पर महाभाष्यकार ने लिखा है—

पषा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते—यत्तुस्यजातीयांस्तुस्यजातीयषू-पिदशति—अचोऽत हलो हत्सु ।

महाभाष्य में आचार्य पद का व्यवहार केवल पाणिनि श्रौर कात्या-यन दो के लिये हुआ है। यहां आचार्य पद का निर्देश कात्यायन के लिये नहीं है, अत: प्रत्याहारसूत्रों का रचियता पाणिनि ही है।

२. वृद्धिरादेच<sup>3</sup> सूत्र के महाभाष्य में वृद्धि और श्रादेच् पद का साधुत्वप्रतिपादन करते हुए पतः जिला ने लिखा है—

कृतमनयोः साधुत्वम्, कथम् १ वृधिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः प्रकृतिपाठे तस्मात् क्तिन् प्रत्ययः । आदैचोऽप्यक्षरसमान्नाय उपदिष्टाः।

इस वावय में 'कृतम्' तथा 'उपादिष्टाः' दोनों क्रियात्र्यों का प्रयोग बता रहा है कि वृध धातु, क्तिन् अत्यय और त्र्यादैच् प्रत्याहार इन सब का उपदेश करने वाला एक ही व्यक्ति है।

३. संवत् ६८७ के लगभग होने वाला स्कन्दस्वामी निरुक्त १।१ की टीका में प्रत्याहारसूत्रों को पाणिनीय लिखता है—

नापि 'अइउण्' इति पाणिनीयप्रत्य।हारसमाम्नायवत् " " ।

४. सं० ११०० के लगभग होने वाला श्राश्चयेमञ्जरी का कर्ता कुलशेखरवर्मा प्रत्याहारसृत्रों को पाणिनिवरचित मानता है—

पाणिनिम्नत्याहार इव महामाणभाषादिलयो झपालंकतश्च — (समुद्रः)।

५-९. पुरुषोत्तमदेव, सृष्टिधराचार्य, मेघाविथि, न्यासकार श्रौर जयादित्य के मत में 'अथ शब्दानुशासनम्' सूत्र पाणिनीय है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अत्रतः उन के मत में प्रत्याहारसूत्र भी पाणिनीय हैं, यह स्वर्धासद्ध है।

१. भाग १, पृष्ठ १२ । २. प्रत्याहारसूत्र ४। ३. अष्टा० १।१।१॥

४. निरुक्तदीका भाग १ पृष्ठ द । ५. सं० सा का संक्षिप्त इतिहास पृष्ठ ४०१। ६. अमरटीकासर्वस्य भाग १, पृष्ठ १८६ पर उद्धृत ।

७. पूर्व पुष्ठ १४३-१४४ ।

१०. श्रष्टाध्यायी के श्रनेक प्राचीन हस्तलेखों में 'हल्' सूत्र के श्रन-न्तर 'इति प्रत्याहारसूत्राणि' इतना ही निर्देश मिलता है।

इन उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि प्रत्याहारसूत्र पाणिनीय हैं।

भ्रान्ति का कारण इस भ्रम का कारण श्रत्यन्त साधारण है।
महाभाष्यकार ने 'वृद्धिरादेच्' सूत्र पर लिखा है—माङ्गालिक आचार्यो
महतः शास्त्रीधस्य मङ्गलार्थं वृद्धिशब्दमादितः श्रयुङ्क ।

श्चर्थात्—श्चाचार्य पाणिनि मङ्गल के लिये शास्त्र के प्रारम्भ में वृद्धि शब्द का प्रयोग करता है।

महाभाष्य की इस पड़िक में 'श्रादि' पद को देख कर श्रर्वाचीन वैयाकरणों को भ्रम हुश्रा है कि पाणिनीय शास्त्र का प्रारम्भ 'वृद्धिरादेच्' से होता है श्रर्थात् उससे पृवं के सूत्र पाणिनीय नहीं है।

इस पर विचार करने से पूर्व श्रादि मध्य श्रौर श्रन्त शब्दों के व्यव-हार पर ध्यान देना श्रावश्यक है। महाभाष्यकार ने 'भृवादयो घातवः' सूत्र पर लिखा है—

माङ्गलिक आचार्यो महतः शास्त्रीघस्य मङ्गलार्थं वकारागमं प्रयु-ङ्के । मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते ।

इस पड़िक में पाणिनीय शास्त्रान्तर्गत आदि, मध्य और अन्त के तीन मङ्गलों की ओर संकेत किया है। और 'भृवादयो धातवः' सूत्र के वकारागम को शास्त्र का मध्य मङ्गल कहा है।

काशिकाकार 'नोदात्तस्वरितोदयम्' इत्यादि सूत्र की व्याख्या में लिखता है—

उदात्तपरस्येति वक्तव्ये उदयग्रहणं मङ्गलार्थम् । यह शास्त्र के अन्त का मङ्गल है।

इन उद्धरणों में प्रयुक्त आदि, मध्य और अन्त शब्दों पर ध्यान देने से विदित होगा कि मध्य और अन्त शब्द अपने मुख्यार्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं यह विस्पष्ट है, क्योंकि 'भूवादयो धातवः' शास्त्र के ठीक मध्य में नहीं है। इसी प्रकार 'नोदात्तस्विरितोदयम्' सूत्र भी सर्वान्त में नहीं है,

१ प्रत्याद्वारसूत्र १४।

३ अष्टा**० १।**३।१॥

२. अष्टा० १।१।१॥

४. अष्टा० मा४।६७॥

अन्यथा शास्त्र के अन्तिम सूत्र 'अ अ' को अपाणिनीय मानना होगा। महाभाष्यकार ने 'अइडक्' सूत्र पर 'अ अ' को पाणिनीय माना है। अतः महाभाष्य के उपर्युक्त उद्धरणों में आदि मध्य और अन्त शब्द सामी-प्यादि सम्बन्ध द्वारा लक्षणार्थ में प्रयुक्त हुए हैं, यह स्पष्ट है।

श्रादि श्रोर श्रन्त शब्द का इस प्रकार लार्चाणक प्रयोग प्राचीन प्रन्थों में प्राय: उपलब्ध होता है। नैरुक्तसम्प्रदाय का प्रामाणिक श्राचार्य वररुचि श्रपने निरुक्तसमुख्चय के प्रारम्भ में लिखता है—

मन्त्रार्थक्षानस्य शास्त्रादी प्रयोजनमुक्तम् — योऽर्थक् इत्सकलं भद्रमद्द्युते नाकमति ज्ञानविधूतपाप्मा इति ।

शास्त्रान्ते च-यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनु-भवतीति।

इन दोनों उद्धरणों में कमशः निरुक्त १।१८ और १३ । १३ के पाठ कों निरुक्त के आदि और अन्त का पाठ लिखा है। क्या इस से आचार्य वररुचि के मत में निरुक्त का प्रारम्भ 'योऽर्थक्त' से माना जायगा ? वररुचि ने अपने प्रन्थ में निरुक्त १।१८ से पूर्व के अनेक पाठ उद्घृत. किये हैं।

श्रतः ऐसे वचनों के श्राधार पर इस प्रकार के श्रमपूर्ण सिद्धान्तों की कल्पना करना सर्वथा श्रयुक्त है। इस लिये पूर्वोक्त प्रमाणों के श्रयुसार पाणिनीय शास्त्र का शरम्भ 'अथ शब्दानुशासनम्' से समभना चाहिये, श्रौर प्रत्याहारस्त्र भी पाणिनीय ही मानने चाहिये। यही युक्ति-युक्त है।

इसी प्रकार की एक भूल कात्यायनकृत वार्तिकपाठ के सम्बन्ध में भी हुई है, उसका निर्देश हम कात्यायन के प्रकरण में करेंगे।

१. **এছাত =|४|६**=||

२. प्रत्याहारसृत्र १।

३. यदयम् 'अ अ' इत्यकारस्य विष्टृतस्य संवृतताप्रत्यापित शास्ति ।

४. निरुक्तसमुच्चय (हमारा संस्करण) पृष्ठ १। ४. निरुक्तसमुच्चय पृष्ठ १।

६, देखो निरुक्तसमुच्चय इमारा संस्करण, पृष्ठ १,२,३ इत्यादि ।

### अष्टाध्यायी के पाठान्तर

पहले हमारा विचार था कि पाणिनि के खिल प्रन्थों में ही पाठा-न्तर अधिक हुए हैं। अष्टाध्यायी का पाठ प्रायः सुरक्षित रहा है। परन्तु अन्वेषण करने पर विदित हुआ कि सूत्रपाठ में भी पर्याप्त पाठान्तर हो चुके हैं। हां, इतना ठीक है कि अन्य प्रन्थों की अपेक्षा इस में पाठा-न्तर स्वल्प हैं। हमने व्याकरण के सब मुद्रित प्रन्थों और अन्य विषय के विविध प्रन्थों का पारायण करके सूत्रपाठ के लगभग डेढ़ सौ पाठान्तर संगृहीत किये हैं।

पाठान्तरों के तीन भेद—पाणिनीय सूत्रपाठ के जितने पाठान्तर उपलब्ध हुए हैं उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सथा—-

१--कुछ पाठान्तर ऐसे हैं जो पाणिनि के खकीय प्रवचनभेद से उत्पन्न हुए हैं। यथा—उभयधा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः। केचित्क कारादेका संक्षा इति केचित् प्राक्कडारात् परं कार्यमिति।

शुक्राशब्दं स्त्रीलिक्समन्ये पठन्ति । ततो ढकं प्रत्युदाहरन्ति शौक्षेय इति । द्वयमपि चैतत् प्रमाणम्—उभयथा सृत्रप्रणयनात् ।

२—वृत्तिकारों की व्याख्याभेद से। यथा—जरिद्धिरित्यपि पाठः केनिचिदाचार्येण बोधितः।

कार्ग्डेविद्धिभ्य इत्यन्ये पठन्ति । १

३—लेखक आदि के प्रमाद से । यथा — एवं चटकादैरगित्येतत् सूत्रमासीत् । इदानीं प्रमादात् चटकाया इति पाठः । "

प्रन्थकार के प्रवचनभेद से उत्पन्न पाठान्तर श्रात्यन्त स्वरूप हैं। वृत्ति-कारों के व्याख्याभेद श्रीर लेखकप्रमाद से इए पाठान्तर श्राधक हैं।

१. बातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र और लिङ्गानुशासन ये अष्टाध्यायी के खिल अर्थात् परिशिष्ट माने जाते हैं। देखों काशिका १।३:२॥

२. कारिका ६।२०४ में उदाइरण हैं-''पूर्वपाणिनीयाः, अपरपाणिनीयाः'' इन उदाइरणों से स्पष्ट है कि पाणिनि ने अनेक बार अद्याच्यायी का प्रवचन किया था।

३. महाभाष्य १।४।१॥ ४. काशिका ४।१।११७।। देखो इस सूत्र का न्यास-जमयथा केतत् सूत्रमाचार्येण प्रणीतम्।

५, पदमन्जरी २॥१६७, भाग १ एष्ठ १८४।

पदमञ्जरी ४।१।८१, भाग २ पृष्ठ ७०।।
 ज. न्यास ४।१।१२८॥

क्या खत्रों में वार्तिकांशों का प्रदेप काशिकाकार का है ?

कैयट<sup>3</sup> हरदत्त<sup>3</sup> श्रादि<sup>3</sup> वैयाकरणों का मत है कि जिन जिन सूत्रों में वार्त्तिकांशों का पाठ मिलता है। वह काशिकाकार का प्रदेप है। परन्तु हमारा विचार है कि ये प्रदेप काशिकाकार के नहीं हैं, श्रापितु उससे बहुत प्राचीन हैं। हमारे इस विचार में निम्न कारण हैं—

१—पाणिति का सूत्र है—अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च। इस पर महाभाष्य में वार्त्तिक पढ़ा है— ध्रम्बिधाववहाराधारावायानामुप-संख्यानम्। शकाशिकाकार ने 'अध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावायाम्म' पाठ मानकर चकार से 'अवहार' प्रयोग का संग्रह किया है। यदि वार्तिकान्तर्गत 'त्राधार' और 'त्रावाय' पदों का सूत्रपाठ में प्रचेप काशिकाकार ने किया होता तो वह वार्त्तिक निर्दिष्ट तृतीय 'त्र्यवहार' पद का भी प्रचेप कर सकता था। परन्तु वह उसका प्रचेप न करके चकार से संग्रह करता है।

२—पाणिनि के आसुयुवांपरािचामश्च सूत्र के विषय में महाभाष्य में वात्तिक पढ़ा है—लाविदाभभ्यां च । काशिकाकार ने 'आसुयुवांपरािखामश्च, सूत्रपाठ माना है और 'दाभ्यम,' प्रयोग की सिद्धि चकार से दर्शाई है। यदि सूत्रपाठ में 'लिप' का प्रदेप काशिकाकार ने किया तो 'दिभ' का क्यों नहीं किया ? अतः 'दाभ्यम' प्रयोग की सिद्धि के लिय सुत्रपाठ में 'दिभि' का पाठ न करके चकार से संग्रह करना इस बात का ज्ञापक है कि इस प्रकार के प्रदेप काशिकाकार के नहीं है।

३—ताक्षारोचनाटुक् सूत्र पर वार्त्तिक है—ठक्प्रकरणे शकल-कर्दमाभ्यामुपसंख्यानम् । काशिकाकार ने लाक्षारोचनाशकलकर्द-माटुक १९२ सूत्र मान कर लिखा है—'शकलकर्दमाभ्यामणपीष्यते।'र

१. ३।३।१२१॥ २. पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ २२३, ६९४। भाग २ पृष्ठ १२०,४७३,५८२। ३. दीक्षित, शब्दकौरतुम ४।४।१७, पृष्ठ २०७।

४. अष्टा व ३।३।१२२॥

<sup>¥.</sup> अ० शशाश्यशा

६. काशिका ३। १। १२२॥

७. अष्टा० ३।१।१२६॥

त. अष्टा शरीररपा। ६. काशिका शरीररहा। १०, अष्टा० ४।२।२॥ ११. महाभाष्य ४।२।२॥ १२. काशिका क्षार्थश्री

शाकलम्, कार्दमम्। काशिकाकार से प्राचीन चान्द्र व्याकरण में "शकलक्द्रमक्द्रमाद्वा" ऐसा सूत्र पढ़ा है। यदि सूत्रपाठ में शकलकर्द्रम का प्रचेष जयादित्य ने किया होता तो वह "शकलकर्द्रमाभ्यामणपीष्यते" ऐसी इष्टि न पढ़ कर सीधा "शकलकर्द्रमाद्वा" सूत्र बनाकर प्रचेष करता।

४—काशिकाकार ७।२।४९ पर लिखता है—केचिदत्र भरक्रिपस-नितनिपतिदरिद्राणामिति पठन्ति ।

श्रश्यात् कई वृत्तिकार इस सूत्र में तिन, पित, दिरदा ये तीन धातुएं श्रीं क पढ़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि किन्ही प्राचीन वृत्तियों में इस सूत्र का बृहत् पाठ विद्यमान होने पर भी वामन ने उस पाठ को स्वीकार नहीं किया। यदि उसे प्रचेष करना इष्ट होता तो वह यहां भी इन धातुन्त्रों का प्रचेष कर सकता था। इससे यह भी स्पष्ट है कि काशिकाकार जहां जहां बृहत् पाठ को पाणिनीय मानता था वहीं वहीं उसने उसे स्वीकार किया है।

## श्रष्टाध्यायी के लघु और बृहत् पाठ

उपयुक्त मीमांसा से विदित होता है कि अष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्तियों में दो प्रकार के पाठ थे लघुपाठ और बहुत्पाठ। काशिकाकार ने अपनी वृत्ति बहुत्पाठ पर लिखी है और कात्यायन ने अपना वार्तिकपाठ लघुपाठ पर रचा है। निघएदु निरुक्त आदि अनेक प्रन्थों के लघु और बहुत् दो प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैं। हमारा विचार है अष्टाध्यायी के दोनों पाठ पाणिनि के प्रवचन भेद से उत्पन्न हुए हैं, अतः किन्हीं शिष्यों की परम्परा में लघु-सूत्रपाठ रहा होगा और किन्हीं की परम्परा में बहुत्सृत्रपाठ। कात्यायन और पत्रज्ञिल आदि लघुसृत्रपाठ की परम्परा को मानत होंगे और काशिकाकार तथा अन्य कुछ प्राचीन वृत्तिकार बृहत्सृत्रपाठ के अनुयायी रहे होंगे। यथा दुर्गाचार्य और स्कन्दस्वामी निरुक्त के लघुपाठ के अनुयायी हैं, अर्थात् उनकी वृत्तियां लघुपाठ पर हैं, परन्तु सायण आदि अनेक प्रनथकार निरुक्त के बृहत्पाठ को उद्युत करते हैं। प्रकृत में चाह कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि सूत्रपाठ में वार्तिकांशों का प्रचेप काशिकाकार का नहीं है। उस पर प्रचंप का अभियोग लगाना सवेथा अयुक्त है।

१. चान्द्र ३।१।२।। जैनेन्द्र शब्दार्णव-चन्द्रिका ३।२।२ में भी यही पाठ है।

२. देखो डा॰ लक्ष्मणस्वरूप का निषण्ड निरुक्त का संस्करण और उसकी भूमिका।

## पाणिनीय शास्त्र के नाम

पाणिनीय शास्त्र के चार नाम उपलब्ध होते हैं। ऋष्टक, ऋष्टाध्यायी, शब्दानुशासन और वृत्तिसूत्र।

अष्टक, अष्टाध्यायी—पाणिनीय प्रन्थ त्राठ ऋष्यायों में विभक्त है, ऋतः उसके ये नाम प्रसिद्ध हुए। इनमें ऋष्टाध्यायी नाम सर्वलोकविश्रुत है।

शब्दानुशासन—यह नाम महाभाष्य के त्रारम्भ में मिलता है। वहां लिखा है—अथेति शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यत । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्।

यृत्तिस्त्र—पाणिनीय स्त्रपाठ के लिये 'वृत्तिस्त्र' पद का प्रयोग महाभाष्य में दो स्थानों पर उपलब्ध होता है। विनी यात्री इस्सिंग ने भी इस नाम का निर्देश किया है। जयन्तभट्टकृत न्यायमश्तरी में उद्धृत एक श्लोक में वृत्तिसूत्र का उल्लेख मिलता है। विनागेश ने महाभाष्य २।१।१ के प्रदीपविवरण में लिखा है—

पाणिनीयसूत्राणां वृत्तिसद्भावाद् वार्त्तिकानां तद्भावाच्च तयोर्वेषम्यवोधनायेदम्।

श्रधोत्—पाणिनीय सूत्र पर वृत्तियां है, वार्तिकों पर नहीं। श्रतः दोनों में भेद दुर्शाने के लिये पाणिनीय सूत्रों के लिये वृत्तिसूत्र पद का प्रयोग किया है।

नागेश का 'वार्तिकानां तदभावात्' हेतु सर्वथा ठीक है। भर्तृहरि ने महाभाष्यदीपिका में दो स्थानों पर वार्तिक के लिये 'भाष्यसूत्र' पद का व्यवहार किया है। दे इससे स्पष्ट है कि वार्तिकों पर भाष्य प्रन्थ ही बने थे, वृत्तियां नहीं लिखी गई। पाणिनीयसूत्रों पर वृत्तियां ही लिखी गई, उन पर सीधे भाष्य की रचना नहीं हुई।

पं० गुरुपद हालदार ने 'वृत्तिसूत्र' पद का ऋथं न समस कर विविध कल्पनाएं की हैं ' वे चिन्त्य हैं।

१, महामाध्य की प्रथम पंक्ति। २. महाभाष्य २ । १ । १, पृष्ठ ३ ७१ । २ । २ । २ ४, पृष्ठ ४२४ । ३. इत्सिंग की मारतसात्रा, पृष्ठ २ ६ ⊏ ।

४. वृत्तिस्त्रं तिका माषाः कपत्री कोइबौदनः । अजहाय प्रदातन्यं जहीकरणमु-त्तमम् । पृष्ठ ४१८ । पं० गुरुपद हालदार ने लिखा है—भाष्य के अतिरिक्त 'वृत्तिस्त्र' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता ( न्या० द० इ० पृष्ठ ३६४ ) यह ठीक नहीं।

प्. महाभाष्यदीपिका पृष्ट २८१, २८२। ६. स्था॰ द० इतिहास**० पृष्ट ३९४।** 

## पाशिनीय तन्त्र की विशेषता

श्राचार्य चन्द्रगोमी श्रपने व्याकरण २।२।६८ की स्त्रोपक्ष-वृत्ति में एक उदाहरण देता है—पाणिनोपक्षमकालकं व्याकरणम् ।

काशिका, सरस्वतीकरामरण श्रीर वामनीय लिङ्गानुशासन की

वृत्तियों में 'पाणिन्यपञ्चमकालकं ब्याकरणम्' पाठ है।

इन उदाहरणों का भाव यह है कि कालविषयक परिभाषात्रों से रिहत व्याकरण सर्वप्रथम पाणिनि ने ही बनाया । प्राचीन व्याकरणों में भूत भविष्यत् अनदातन आदि कालों की विविध परिभाषाएं लिखी थीं। पाणिनि ने लोकप्रसिद्ध होने से उन्हें छोड़ दिया ।

इस के श्रातिरिक्त पाणिनीय तन्त्र में पूर्व व्याकरणों की श्रापेक्षा कई सूत्र श्राधिक हैं, यह हम पूर्व काशकृत्सन के प्रकरण में लिख चुके हैं। जिन सूत्रों पर महाभाष्यकार ने श्रानर्थक्य की श्राशङ्का उठाकर उन की प्रयक्त पूर्वक श्रावश्यकता दर्शाई है वे सूत्र सम्भवतः पाणिनि के स्वोपज्ञ हैं उससे पूर्वकालिक तन्त्रों में वे सूत्र नहीं थे। ध

# पाणिनीय तन्त्र पूर्वतन्त्रों से संचिप्त है

हमारे भारतीय वाङ्मय के प्रत्येक भाग में देखा जाता है कि उत्तरोत्तर प्रन्थों की श्रपेत्ता पूर्व पूर्व प्रन्थ द्यधिक विस्तृत थे, उनका उत्तरोत्तर संत्रेप हुआ। व्याकरण के वाङ्मय में भी यही नियम उपलब्ध होता है। पाणि-नीय व्याकरण के संनिप्त होने में निम्न प्रमाण हैं—

१—पाणिन ने 'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्,'
कालोपसर्जनं च तुल्यम्' इन सृत्रों से दर्शाया है कि उसने अपने प्रन्थ में प्रधान, प्रत्ययार्थवचन, भृत, भविष्यत्, अनदातन आदि काल तथा उप-सर्जन आदि अनेक विषयों को परिभाषाएं नहीं रचीं। प्राचीन व्याकरणों में इनका उल्लेख था, परन्तु पाणिनि ने इनके लोकप्रसिद्ध होने से इन्हें छोड़ दिया। यही पाणिनीय तन्त्र की पूर्वतन्त्रों से उत्कृष्टता थी, यह हम उपर दर्शा चुके हैं।

१. काशिका २।४।२१॥ २. दण्डनाथ वृत्ति ३।३ १२६॥ ३. पृष्ठ ७।

४. अकाककामिति कालपरिभाषारहितिमित्यथैः । न्यास ४।३।१५५ ॥ पाणिनिना प्रथमं कालाभिकाररहितं व्याकरणं कर्तुं शवधमिति परिकातमः । वामनीय लिङ्गानुशासन पृष्ठ ७ । ५. पूर्व पृष्ठ ६४ । ६, अष्टा०१।२।५६॥ ७. अष्टा०१।२।५७॥

२ — माधवीयधातुवृत्ति में 'क्षिणोति ऋणोति तृणोति' आदि प्रयोगों में धातु की उपधा को गुण का निषेध करने के लिये आपिशल व्याकरण के सूत्र उद्धृत किये हैं। 'पाणिनीय व्याकरण में ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं होता।

श्वर्वाचीन वैयाकरण 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' इस किएत नियम के श्रनुसार 'चेणोति श्रणोंति तणोंति' प्रयोगों की कल्पना करते हैं जो सर्वथा श्रयुक्त है। वैयाकरणों के शब्दनिस्यत्व पत्त में 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' की कल्पना उपपन्न ही नहीं हो सकती, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि 'क्षेणोति अणोंति तणोंति' पदों का ज्यवहार संस्कृत वाडम्यय में नहीं मिलता, परन्तु 'शिणोति श्रयोति' श्रादि प्रयोग उपलब्ध होते हैं।

३—चाक्रवर्मण ज्याकरण के अनुसार 'द्वय' पद की सर्वनाम संज्ञा होती थी, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। पाणिनीय ज्याकरण के अनुसार केवल जस विषय में विकल्प से इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है।

हमारे विचार में पाणिनीय व्याकरण के संचिप्त होने के कारण उसमें कुछ नियम छूट गये हैं। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है—

नैकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति । व्यर्थात् एक उदाहरण के लिये सूत्र नहीं रचे ।

४—महाभारत का टीकाकार देवबोध माहेन्द्र = ऐन्द्र व्याकरण को समुद्र से उपमा देता है, श्रीर पाणिनीय तन्त्र को गोष्पद से । श्रिश्रात् ऐन्द्र तन्त्र की अपेज्ञा पाणिनीय तन्त्र अत्यन्त संज्ञिम है।

4. पाणिनि के सूत्रों में भी अनेक ऐसे प्रयोग हैं जो पाणिनीय व्या-करण से सिद्ध नहीं होते। यथा—'जनिकर्तुः' 'तत्प्रयोजकः' पुराण, सर्व-नाम और प्रनथवाची ब्राह्मण शब्द । महाभाष्यकार ने पाणिनि के अनेक सूत्रों में झान्दस या सीत्र कार्य माना है। ३० इसी प्रकार पाणिनि के जाम्ब-

१. बातुक्ति, पृष्ठ ३५६,३५७। २. महाभाष्यप्रदीपविवरण शारामणा

३. देखो पृष्ठ ११६। ४. क्षिणोति, रघुवं इः २।४०।। क्षिणामि, यजुः ११। ⊏र ॥ ऋणोति, यजुः ३४। २४॥ ऋ० १।३४।६॥ ४. पूर्व पृष्ठ १११००११२ ।

व. महामाध्य ७ । १ । ६६ ॥ तुळ्ना करो—नैकं प्रयोजनं योगारम्मं प्रयोजयित ।
 महामाध्य १।१।१२,४१॥ ३।१।६७ ॥ ७ अगले पृष्ठ में उद्ध्रियमाण क्लोक ।

१०, महाभाष्य १।१।१॥ १।४।३॥ १।४।६०॥ १४॥

वतीविजय काट्य में भी बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो उसके व्याकरण के अनुसार नहीं हैं। इनका कारण केवल यही है कि पाणिनि ने इन प्रन्थों में उस समय की व्यवहृत भाषा का प्रयोग किया है, परन्तु उस का व्याकरण तात्कालिक भाषा का संचिम्न व्याकरण है। इसीलिये ये प्रयोग उसके व्याकरण से सिद्ध नहीं होते।

इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि पाणिनि ने केवल प्राचीन व्याकरणों का संदोप किया है, उसमें उसकी श्रपनी उहा कुछ नहीं। हम पूर्व लिख चुके हैं कि पाणिनि ने श्रपने व्याकरण में श्रनेक नये सूत्र रचे हैं जो प्राचीन व्याकरणों में नहीं थे। वे उसकी सूक्ष्म पर्यवेत्तरण-बुद्धि के द्योतक हैं। लाघव करने के कारण कुछ नियमों का उहेख न होना कोई महान दोष नहीं है।

इस से यह भी सिद्ध है कि जो पद पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते उन्हें केवल अपाणिनीय होने के कारण अपशब्द नहीं कह सकते। प्राचीन आर्ष वाङ्मय में शतशः ऐसे प्रयोग हैं जो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। अत एव महाभाष्य के टीकाकार देवबोध ने लिखा है—

न दृष्ट इति वैयासे शब्दे मा संशयं कृथाः। अक्षेरकातिमत्येवं पदं न हि न विद्यते ॥॥ यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणाणेवात्। पद्रत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥८॥ अष्टाप्यायी संहिता पाठ में रची थी

पाणिनि ने संपूर्ण श्रष्टाध्यायी संहितापाठ में रची थी। महाभाष्य १।१।५० में लिखा है—

यथा पुनिरयमन्तरतमिनिर्शृतिः, सा कि श्रकृतितो भवति—स्था-निन्यन्तरतमे षष्ठीति । आहोस्विदादेशतः – स्थाने प्राप्यमाणानाम-न्तरतम आदेशो भवतीति । कृतः पुनिरयं विचारणा ? उभयथा हि तुस्या संहिता "स्थानेन्तरतम उरण् रपरः" इति ।

महाभाष्यकार ने अन्यत्र कई श्वानों में प्राचीन वृत्तिकारों के सूत्र-विच्छेद को प्रमाणिक न मानकर नये नये सूत्रविच्छेद दर्शाये हैं। यथा—

नैवं विकायते—कञ्करपो यञक्षेति । कथं तर्हि ? कञ्करपो-ऽयञक्षेति ।

र देखो पूर्व पृष्ठ १६--- २६ । १ महाभारत टीका के प्रारम्भ में।

इ. महाभाष्य ४।१।१६॥

इन प्रमाणों से विस्पष्ट है कि पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी संहितापाठ में रची थी। यदापि पाणिनि ने प्रवचनकाल में सूत्रों का विच्छंद श्रवश्य किया होगा (क्योंकि उसके विना प्रवचन सम्भव नहीं) तथापि महाभाष्यकार ने उसके संहितापाठ को ही प्रामाणिक माना है।

## सूत्रपाठ एकश्रुति स्वर में था

महाभाष्य के श्रध्ययन से विदित होता है कि पाणिनि ने समस्त सूत्र-पाठ एकश्रुतिस्वर में पढ़ा था। टीकाकार कहीं कहीं स्वरविशेष की सिद्धि के लिय विशिष्टस्वर-युक्त पाठ मानते हैं। कैयट ने कुछ प्राचीन वैयाकरणों के मत में श्रष्टाध्यायी में एक श्रुतिस्वर ही माना है।

नागेशभट्ट सूत्रपाठ को एक श्रुतिस्वर में नहीं मानता । वह स्रपने पत्त की सिद्धि में "वतुरः शासि" सूत्रस्थ महाभाष्य की "आद्युदासानिपातनं कारिष्यते" पङ्क्ति को उद्युत करता है। परन्तु यह पंक्ति ही स्पष्ट बता रही है कि सूत्रपाठ सस्वर नहीं था, एकश्रुति में था। श्रन्यथा महाभाष्य-कार 'करिष्यते' न लिख कर 'कृतम्' पद का प्रयोग करता। श्रतः सूत्रपाठ की रचना एकश्रुतिस्वर में मानना युक्त है।

## सस्वर्पाठ का एक हस्तलेख

भूतपूर्व डी० ए० वी० कालज लाहीर के लालचन्द पुस्तकालय में श्रष्टाध्यायी का नं० २१११ का हस्तलेख था। उस हस्तलेख में श्रष्टाध्यायी के केवल प्रथमपाद पर स्वर के चिह्न हैं। वे चिह्न स्वरक्षास्त्र के नियमों के श्रवतास्त्र ति श्रवतास्त्र हैं। हमारे पास भी श्रष्टाध्यायी के कुछ

१. अमेदका गुणा इत्येव न्याय्यम् । कृत एतत् १ यदयम् 'आर्थयक्षित्रस्यक्षणामन-कृदात्तः' इत्युदात्तमहणं करेति तत् आपयत्याचार्योऽभदका गुणा इति । यदि हि भेदका गुणाः स्युः, उदात्तमेवीच्चारयेत् । महाभाष्य १।१।१॥ एकश्रुतिनिर्देशात् सिद्धम् । महा-भाष्य । ६।४।१७२ ॥

२. अन्ये त्वाद्व:---एकश्रुत्या स्त्राणि पट्टान्ते शति। भाष्यपदीपोद्योत ११११ पृष्ठ १५३, निर्णयसागर संस्कृत। ३. अष्टा० ६।१११६८ ॥

अ. नन्वेवमि चतसर्याद्युदात्त्वनियातनसामध्यां चनतस्त्र इत्यत्र 'चतुरः शासि' इत्य-स्याप्रवृत्तिरिति भाष्योक्तमनुषपन्नम् ''''ासम्पूर्णाष्टाध्यायां आचार्येणेकक्षुत्या पाठितेत्यत्र न मानम् । कचित्कस्यचित् पदस्यैकश्रुत्या पाठा यथा दाण्डिनायनादिस्त्रे पेक्वाकेति, । पतावदेव भाष्याङभ्यते । भाष्यप्रदिपोद्योत १।१।१, पृष्ठ १५३, निर्णयसागर संस्क०।

हस्तिलिखित पत्रे हैं। इन्हें हमने काशी में घाष्ययन करते हुए संवत् १९९१ में गंगा के जलप्रवाह से प्राप्त किया था। उनके साथ कुछ अन्य प्रंथों के पत्रे भी थे। श्रष्टाष्यायी के उन पत्रों में सूत्रपाठ के किसी किसी अत्तर पर खड़ी रेखा अङ्कित है। हमने अपने कई मित्रों को वे पत्रे दिखाए, परन्तु उस चिह्न का अभिप्राय समम्क में नहीं आया। प्रतीत होता है नागेश आदि के उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखते हुए किसी स्वर प्रक्रियानभिज्ञ लेखक ने मनमाने स्वर चिह्न लगाने की धृष्टता की है, अन्यथा ये चिह्न सर्वथा अशुद्ध न होते।

## अष्टाध्यायी में माचीन सूत्रों का उद्धार

पाणिनि ने अपनी रचना सूत्रों में की है। कई आचार्य सूत्र शब्द की व्युत्पत्ति, "ख्वात् सूत्रम्" अर्थात् संकेत करने वाला संन्तिप्त वचन करते हैं। पाणिनि ने कई स्थानों पर बहुत लाघव से काम लिया है। उसी के आधार पर अर्थाचीन वैयाकरणां में प्रसिद्धि है—अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्तं वैयाकरणाः। यस्त्रारचना में गुरुलाघविवचार का प्रारम्भ काशकृत्सन आचार्य से हुआ था। संभवतः उससे पूर्व के व्याकरणायन्थ अवस्थातिशाख्य के सहश छन्दोबद्ध थे। यणिनि ने शाब्दिक लाघव का ध्यान रखते हुए अर्थकृत लाघव को प्रधानता दी है। अपत एव उस के व्याकरण में 'दि, घु' आदि अल्पाचर संज्ञाओं के साथ सर्वनाम और सर्वनामस्थान जैसी महती संज्ञाणं भी उपलब्ध होती हैं। ये सब महती संज्ञाणं उसने प्राचीन प्रन्थों से ली हैं, क्यों कि वे लोकप्रसिद्ध हो चुकी थीं। स्वशास्त्रीय विभाषा संज्ञा होने पर भी उसने कई सूत्रों में 'उभयथा, अन्यतरस्थाम्' आदि शब्दों से व्यवहार

१. सूचनात् स्त्रणाच्चैव " स्त्रस्थानं प्रचलते । सुश्रत स्त्रस्थान ३।१२॥ स्चयति स्त्रे सूत्रयति वा सूत्रम् । दुर्गसिंह, कातन्त्रवृत्तिद्योका, परिशिष्ट पृ० ४०६ ॥ सूत्रं सूचनकत्, सृज्यते प्रथ्यते द्यति सूत्रम्, सूचनाद्या । हैम अभि० चिन्ता० पृष्ठ १०८ । वायु-पुराण ४९।१४२ में सृत्र का लक्षण इस प्रकार किया है—अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विद्यतो मुखम् । अस्तोभमनवषं च सूत्रं स्त्रावदो विद्या।

२. परिभाषेन्द्रशेखर, परिभाषा १३३। ३. देखो पूर्व पृष्ठ ८३, टि० ३।

४. द्विविषं हि काषवं भवति शब्दकृतमर्थकृतं च । तत्रार्थकृतभेव लाखवं प्रधानं परार्थप्रवृत्तत्वात् । त्रिलोचनटांका, कातन्त्र परिशिष्ट, पृष्ठ ४७२ ।

किया है, जो कि अथे-लाघन की दृष्टि से युक्त है। इसी दृष्टि से पाणिनि ने अपने शास्त्र में अनेक सूत्र अस्तरशः प्राचीन व्याकरणों के स्वीकार कर लिये हैं, कहीं कहीं उनमें स्वल्प। उचित परिवर्तन भी किया है। यही निर्भिमानता ऋषियों की महत्ता और परापकार-बुद्धि की द्योतिका है। अन्यथा वे भी अर्वाचीन वैयाकरणों के सदृश सर्वथा नवीन शब्द रचना कर के अपने बुद्धिचातुर्य का प्रदर्शन कर सकते थे, परन्तु एसा करने से पाणिनीय व्याकरण अत्यन्त हिष्ट हो जाता, और छात्रों को अधिक लाभ न होता।

पाणिनीय व्याकरण में कई स्थानों में स्पष्ट प्राचीन व्याकरणों के श्लोकांशों की मलक उपलब्ध होती है। यथा—

१-पानिमत्स्यमृगान् हन्ति, परिपन्थं च तिष्ठति।

२-नोदात्तस्वारितोदयम्।

प्रथम उद्धरण में अष्टाध्यायी के क्रमशः दो सूत्र हैं, उन्हें मिला कर पढ़ने पर वे अनुब्दुप के दो चरण बन जात हैं। उत्तर सूत्र में चकार से 'इन्ति' अर्थ का समुख्य होता है। अतः सूत्र रचना 'तिष्ठति च' ऐसी होनी चाहिये। काशिकाकार ने लिखा है—चकारो भिन्नक्रमः अत्य-यार्थ समुच्चिनोति। प्रतित होता है पाणिनि ने ये दोनों सूत्र इसी रूप में किसी प्राचीन छन्दोबद्ध व्याकरण से लिये हैं। छन्दोरचना में चकार को यहीं रखना पड़ता है, अन्यथा छन्दोभङ्ग होता है। दूसरा उद्ध-रण पाणिनीय सूत्र का एक देश है। यह अनुष्दुप का एक चरण है। इस में उद्ध शब्द इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि यह अत्तरस्वना पाणिनि की नहीं है। अन्यथा वह 'नोदाच्चस्वितयोः' इतना लिख कर कार्य निर्वाह कर सकता था। अक्रप्रतिशाख्य ३।१७ में पाठ है—स्वर्यतेऽन्त-हिंतं न चेदुदाचस्वितितंद्यम्। सम्भव है पाणिनि ने इसी का अनुक-रण किया हो।

श्रापिशित के कुछ सूत्र मिले हैं, वे पाणिनीय सूत्रों से बहुत मिलते हैं। पाणिनीय शिचासूत्र भी श्रापिशल शिचासूत्रों से बहुत समानता रखते हैं, प्रारम्भ के ६ प्रकरण तो प्रायः समान हैं।

१. अष्टा० ४।४।३५,३६ ॥ २. अष्टा० ८।४।६७॥

१. तुल्ना करो ऋक्प्रातिशाख्य १।२६। उच्चटभाष्य-चकारो भिन्नकमः समुच्चयाधायः। ४. अत एव चान्द्रव्या० ३।४।१३ में 'परिपन्थं तिष्ठति च पाठ' है। ऐसा ही जैन शाकदायन १।२।२३ में पाठ है।

पाणिनि से प्राचीन कोई व्याकरण इस समय उपलब्ध नहीं। प्रातिशाख्यों और श्रीतसूत्रों के अनेक सूत्र पाणिनीय सूत्रों से समानता रखते हैं। बहुत से सूत्र अच्तरशः समान हैं। इस से प्रतीत होता है कि पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती प्रन्थकारों के अनेक सूत्र अपने प्रन्थ में संगृहीत किये हैं। हमारा विचार है पाणिनि का प्रधान उपजीव्य आपिशल व्याकरण है।

### अष्टाध्यायी के पादों की संशाएं

श्रष्टाध्यायी के प्रत्येक पाद की विभिन्न संज्ञाएं उस उस पाद के प्रथम सूत्र के श्राधार पर रक्खी हैं। विक्रम की १५ वीं शताब्दी से प्राचीन प्रन्थों में इन संज्ञाश्रों का व्यवहार उपलब्ध होता है। सीरदेव की परिभा-षावृत्ति से इन संज्ञाश्रों के कुछ उदाहरण नीचे लिखते हैं। यथा —

| गाङ्कुटादिपादः | ( ११२ )    | परिभाषाकृत्ति | पृष्ठ | ३३  |
|----------------|------------|---------------|-------|-----|
| भूपादः         | ( ११३ )    | ,,            |       | ४३  |
| द्विगुपाद:     | ( રાષ્ટ્ર) | "             | ,,    | ७६  |
| सम्बन्धपादः    | (३।४)      | 3,            | ,,    | ٤३  |
| अक्रपाद:       | (६।४)      | 73            | . 9   | १३५ |

### पाणिनि के अन्य व्याकरण प्रन्थ

पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन की पूर्त्ति के लिये निम्न प्रन्थों की रचना की है—

१, घातुपाड

३. उणादिसृत्र

२. गणपाठ

४, लिङ्गानुशासन

ये चारों प्रन्थ पाणिनीय शब्दानुशासन के परिशिष्ट हैं। श्रत एव प्राचीन प्रन्थकार इनका 'खिल' शब्द से ज्यवहार करते हैं। इन प्रन्थों के विषय में उत्तरार्ध में लिखा जायगा।

४. अष्टाध्यायी की वृत्ति—पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन का स्वयं बहुधा प्रवचन किया था। प्रवचनकाल में सूत्रार्थपरिज्ञान के लिये वृत्ति का निर्देश करना आवश्यक हैं। पाणिनि ने अपने बन्ध की कोई स्वोपक वृत्ति रची थी, इसमें अनेक प्रमाण हैं। इसका विशेष वर्णन "अष्टाध्यायी के वृत्तिकार" प्रकरण में किया जायगा।

१, देखी पूर्व पृष्ठ १४ ।

### पाणिनि के अन्य ग्रन्थ

### १. शिक्ता

पाणिनि ने शब्दोबारण के परिज्ञान के लिये एक छोटा सा सूत्रात्मक शिक्षा प्रनथ बनाया। इसके अनेक सूत्र ज्याकरण के विभिन्न प्रन्थों में उप-लब्ध होते हैं। जिस प्रकार आचार्य चन्द्रगोमी ने पाणिनीय ज्याकरण के आधार पर अपने चान्द्र ज्याकरण रचना की उसी प्रकार उसने पाणिनीय शिक्षासूत्रों के आधार पर अपने शिक्षासूत्र रचे। आर्वाचीन श्लोकात्मक पाणिनीयशिक्षा का मूल ये ही शिक्षासूत्र हैं। श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा का विशेष प्रचार हो जाने से सूत्रात्मक प्रनथ लुप्त प्राय: हो चुका है।

शिकासूत्रों का उद्घार—पाणिनि के मूल शिक्ताप्रन्थ के पुनरुद्धार का श्रेय श्री स्वामी द्यानन्द सरम्वती को है । उन्होंने महान् परिश्रम से इसे उपलब्ध करके 'वर्णोच्चारणशिक्वा' के नाम से संवत् १९३६ के अन्त में प्रकाशित किया था । वहाटे बालकों के लाभार्थ सूत्रों का भाषा- तुवाद भी साथ में दिया है। स्वामी द्यानन्द सरस्वती के १० जनवरी सन् १८८० के पत्र से ज्ञात होता है कि उन्हें इस प्रन्थ का हस्तलेख सन् १८७९ के अन्त में मिला था। वर्णोचारणशिक्वा की भूमिका में स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने स्वयं लिखा है—

ऐसे ऐसे अमों की निवृत्ति के लिये बड़े परिश्रम से पाणिनि-मुनिकृत शिक्षा का पुस्तक प्राप्त कर उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारण विद्या की शुद्ध प्रसिद्धि करता हूँ।

पाणिनि से प्राचीन त्रापिशलशिक्षा का वर्णन हम पृष्ठ १०२ पर कर चुके हैं। उसके साथ पाणिनीय शिक्षा की तुलना करने से प्रतीत होता है कि स्वामी द्यानन्द सरस्वती को पाणिनीयशिक्षा-सूत्रों का जो हस्तलेख मिला था, वह त्रपूर्ण श्रौर श्रन्यवस्थित था। जैसे श्रापिशल न्याकरण के

१. उपदेशः हास्त्रवाक्यानि सूत्रपाठः, खिलपाठक्च । काशिका १।३।२।। निहे उपदिशन्ति खिलपाठे (उणादिपाठे) । अर्तृहारिकृत महाभाष्यदीपिका पृष्ठ १४९ ।

र. इसका विशेष वर्णन इसने 'स्वामी दयानन्द के अन्यों का इतिहास' नामक अन्य में किया है। यह अन्य छप रहा है।

है. देखों श्री पं • भगवदत्त जी द्वारा सम्पादित 'महर्षि दयानन्द के पत्र और वीहापन' पृष्ठ १८२। यह शुन्ध रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर से प्रकाशित हुआ है।

सूत्र पारिष्कीय व्याकरण के सूत्रों से मिलते हैं, और दोनों में आठ आठ अध्याय समान हैं, उसी प्रकार आपिशलशिक्षा और पाणिनीयशिक्षा के सूत्रों में भी अत्यधिक समानता है, और दोनों में आठ आठ प्रकरण हैं। पाणिनीय शिक्षासूत्रों का एक संस्करण हमने इसी वर्ष प्रकाशित किया है। इस में आपिशल और चान्द्र शिक्षासूत्रों का भी संप्रह है।

इलोकात्मक शिक्षा—शिक्षाप्रकाश-टीका के अनुसार ऋोकात्मक शिक्षा की रचना पाणिनि के अनुज पिक्कल ने की है, परन्तु हमें इस लेख की प्रामाणिकता में सन्देह हैं। इस श्लोकात्मक शिक्षा के सम्प्रति लघु और बृहत् दो प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैं। लघुपाठ में केवल २७ श्लोक हैं। शिक्षाप्रकाश टीका इसी लघुपाठ पर है। शिक्षापि अकाटीका में भी लगभग ३० श्लोकों की ज्याख्या है। बृहत् पाठ में ६० श्लोक हैं।

स्वरशिक्ता—काशी से प्रकाशित शिक्तासंग्रह में पृष्ठ ३७८—३८४ तक श्लोकात्मक शिक्ता का सस्वर-पाठ छपा है। इसके स्वरचिद्ध बहुत श्रशुद्ध हैं। संभव है किसी लेखक ने इस पर स्वरचिद्ध लगाने की चेष्टा की हो, श्रथवा लेखकों की मूर्खता से उत्तरोत्तर स्वरचिद्ध अन्यवस्थित होगये हों।

### २ जाम्बयतीविजय

इसका दूसरा नाम पातालविजय भी है। इसमें श्रीकृष्ण का पाताल में जाकर जाम्बवती के विजय श्रीर परिग्णय की कथा का वर्णन है।

महामुनि पत्रकाल ने व्याकरण का लक्षण करते हुए लिखा है— स्रुच्यस्थण व्याकरणम्। अत एव पाणिनि ने जहां लक्ष्य के लिये शब्दानुशासन की रचना की, वहां दूसरी और उसके लक्ष्यकृषी अर्धभाग को दर्शाने के लिये जाम्बवतीविजय नाम का सरस मधुर महाकाव्य रचा।

पाश्चात्यों की मिथ्या करूपना—हाक्टर पीटर्सन श्रादि पाश्चात्य सथा तद्तुगामी हा० भरहारकर श्रादि कुछ एक भारतीय विद्वान् जाम्ब-वतीविजय की लालित्यपूर्ण सरस रचना देखकर कहते हैं कि यह काव्य वैयाकरण पाणिनि की कृति नहीं है। यह कल्पना सर्वथा हेय है। भारतीय

१. पं असिताराम अवराम जोशी पम. प. और विश्वनाथ शास्त्री एम. प. न अपने 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' अन्य में 'पातालिनिजय' और 'जाम्बवतीविजय' की दो प्रथक् प्रयक् काव्य माना है। देखो प्रष्ठ १७।

**२. महामा**ष्य अ०१, पा०१, आ०१, **५४** १२।

वाङ्गय में श्रसिन्दग्ध रूप से इसे वैयाकरण पाणिनि की रचना माना है। श्रमेक वैयाकरण श्रष्टाध्यायी से श्रप्रसिद्ध शब्दों का साधुत्व दर्शाने के लिये इस काव्य को पाणिनीय मानकर उद्धत करते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने 'इति + ह + आस' जैसे सत्य विषय में सर्वथा करूपनाओं से कार्य लिया है। प्रन्थनिर्माण में मन्त्रकाल, ब्राह्मण्काल, सूत्रकाल आदि की करूपना करके समस्त भारतीय वाक्रमय को श्रव्यवस्थित कर दिया है। वे समभ्यते हैं कि पाणिनि सूत्रकाल का व्यक्ति है, उस के समय बहुविध छन्दोगुन्फित सरस सालक्कृत प्रन्थ की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय सरस काव्य निर्माण का प्रारम्भ नहीं हुआ था। ऐसे प्रन्थों का समय सूत्रकाल के श्रनन्तर है।

हम इस प्रनथ के प्रथम अध्याय में अनेक प्राचीन प्रमाणों से सिद्ध कर चुके हैं के भारतीय वाक्सय में पाश्रात्यरीति पर किये कालविभाग की कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती। जिन ऋषियों ने मन्त्र और ब्राह्मणों का प्रवचन किया उन्होंने ही धर्मसूत्र, आयुर्वेद, व्याकरण और महाभारत जैसे सरस सालक्कृत महाकाव्यों की रचनाएं की। विषय और रचनाभेद से भाषा में भेद होना अत्यन्त स्वाभाविक है। हर्ष ने जहां खराइनखाद जैसे नव्यन्याय-गुम्फित कर्णकदु प्रनथ की रचना की, वहां नैषध जैसा सरस मधुर महाकाव्य भी बनाया। क्या दोनों में भाषा का अत्यन्त पार्थक्य होने से ये दोनों प्रनथ एक व्यक्ति की रचना नहीं हैं ?

पाश्चात्य विद्वान् मन्त्रकाल को सब से प्राचीन मानते हैं। क्या उन की रचना छन्दोबद्ध श्रीर सरस सालडकृत नहीं है? क्या श्राह्मण्यम्थों में रामायण, महाभारत, मनुस्पृति श्रादि जैसी भाषा श्रीर तादश छन्दों में रची यहागाथा नहीं पढ़ी हैं? भारतीय इतिहास के श्रनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास वैदिक शाखाश्रों का प्रवक्ता, ब्रह्मसूत्रों का रचियता श्रीर महाभारत जैसे बहुनीतिगुम्फित सरस सालडकृत ऐतिहासिक महाकाव्य का निर्माता है। इस में किञ्चिन्मात्र सन्देह का श्रवसर नहीं है। कहां तक कहें, भारतीय इतिहास के श्रनुसार रामायण जैसे महाकाव्य का रचनाकाल वर्तमान शाखाश्रों श्रीर ब्राह्मण मन्थों के संकलन से बहुत

१. भाषावृत्ति २।४।७४, पृष्ठ १०६ । दुर्घटवृत्ति ४।३।२३, पृष्ठ 🖛 १

र. देखो पूर्व १७ १५ - -१७ ।

प्राचीन है, मनुस्पृति ( प्रिल्प्त भाग को छोड़कर ) उस से प्राचीनतर है। अतः किल्पत भाषाविज्ञान के आधार पर की गई पाश्चात्यों की काल-कल्पना सर्वथा मिथ्या और प्रमाणशृत्य है। उस के आधार पर संस्कृत वाङ्मय के रचनाकाल का निर्णय करना सर्वथा अयुक्त है।

जाम्बवतीविजय काव्य वैयाकरण पाणिनि विरचित नहीं हैं, इस में अनेक अलपश्रुत यह युक्ति देते हैं कि जाम्बवतीविजय काव्य में अनेक ऐसे प्रयोग हैं, जो पाणिनीय शब्दानुशासन के अनुसार सिद्ध नहीं होते, यि यह प्रनथ वैयाकरण पाणिनि की रचना होता तो इस में ऐसे अपशब्दों का व्यवहार न होता। इस का उत्तर यह है कि पाणिनि ने जो शब्दानुशासन रचा है, वह अत्यन्त संद्यिप्त है। इतना ही नहीं, पाणिनीय सूत्रों में भी अनेक ऐसे प्रयोग हैं जो पाणिनीय व्याकरणानुसार अपशब्द कहे जा सकते हैं। क्या इस युक्ति से अष्टाध्यायी भी पाणिनिवरिचत नहीं हैं?

श्रव हम उन प्रन्थकारों के वचन उद्धृत करते हैं, जिन्होंने वैयाकरण पाणिनि को ही जाम्बवतीविजय का रचयिता माना है—

१—राजशेखर (सं० ९५०) ने पाणिनि की प्रशंसा में निम्नलिखित पद्य पदा है—

नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह । आदौ ज्याकरणं काव्यमनु जाम्बवतीविजयम् ॥

२—श्रीधरदासकृत सदुक्तिकर्णामृत (सं० १२००) में सुबन्धु, रघुकार (द्वितीय कालिदास), हरिचन्द्र, भारित, तथा भवभूति आदि कवियों के साथ दाचीपुत्र का भी नाम लिखा है। दाचीपुत्र वैयाकरण पाणिनि का का ही पर्याय है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। यथा—

सुबन्धी भक्तिनः क इह रघुकारे न रमते, धृतिक्षित्वीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम् । विश्वक्रोक्तिश्र्रः प्रकृतिमधुरा भारविगिर-स्तधाप्यन्तमींदं कमपि भवभृतिर्वितनुते ॥

२— त्रेमेन्द्र (वि०१२ वीं शताब्दी ) ने सुवृत्ततिलक अन्दोधन्थ में पाणिनि के उपजाति अन्द की अत्यन्त प्रशंसा की है। वह लिखता है—

स्पृह्णीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः। चमत्कारैकसार्प्रभिक्ष्यानस्येव जातिभिः॥ ४—महाराज समुद्रगुप्त विरिचत कृष्णचिरत का कुछ अंश उपलब्ध हुआ है। उसके प्रारम्भ में १० मुनि कवियों का वर्णन है। आरम्भ के १२ श्लोक खिएडत हैं। अगले श्लोकों से विदित होता है कि खिएडत श्लोकों में पाणिनि का वर्णन अवश्य था। वरकचि = कात्यायन के प्रसङ्ग में लिखा है—'

न केवलं ब्याकरणं पुषोष दाक्षीसुतस्येरितवार्त्तिकैर्यः । काव्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वै कात्यायनोऽसी कविकर्मद्रश्चः ।१०। द्यर्थात् कात्यायन ने केवल वार्तिकों से पाणिनीय सूत्रों को ही पुष्ट नहीं किया, श्रपितु उसने पाणिनि के काव्य का भी श्रनुकरण किया है ।

पुनः महाकवि भास के प्रकरण में लिखा है-

अयं च नान्वयात् पूर्णं दाचीपुत्रपदक्रमम् ॥ २६ ॥

५—महामुनि पतः जिल ने १।४।५१ के महाभाष्य में पाणिनि को किन लिखा है—

ब्रुविशासिगुणेन च यत् सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना ।

६—विक्रम की १२ वीं शताब्दी में होनेवाला पुरुषोत्तमदेव अपनी भाषावृत्ति में पाणिनीय सूत्र २।४।७४ की व्याख्या की पुष्टि में जाम्बवती-विजय काव्य को पाणिनीय मानकर उद्भृत करता है।

७—पुरुषोत्तमदेव से कुछ परभावी शरणदेव ने भी अपनी दुर्घटवृत्ति में बहुत्र पाणिनि के जाम्बवतीविजय को सूत्रकार पाणिनि का काव्य मानकर प्रमाणकृप से उद्घृत किया है। यथा ४१३,२३, १६८ ८२।

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि जाम्बवर्तीविजय महाकाव्य और शब्दानु-शासन का रचियता पाणिनि एक ही है।

जाम्बवतीविजय का परिमाण—जाम्बवतीविजय इस समय अनु-पलच्ध है। श्रवः उसके विषय में विशेष लिखना असम्भव है। दुर्घटवृत्ति कार शर्रणदेव ने जाम्बवतीविजय के श्रठारहवें सर्ग का एक उद्धरण दिया है। विससे विदित होता है कि जाम्बवतीविजय में न्यून से न्यून १८ सर्भ अवश्य थे।

१. शति पाणिनेर्जाम्बदतीविजयकान्यम् ।

२. त्वया सद्दार्जितं यच्च सन्ध्यं पुरातनं । चिराय जेतासे सुदस्तकणीकृत्-मध मे । इत्यष्टादशे । दुर्घेऽवृत्ति ४।३।१२३ पृष्ठ ८१ ।

जाम्बवतीविजय के उद्धरण—इस महाकाव्य के उद्धरण निम्न प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं—

१-भाषावृत्ति । १०-सभ्यालकरण् । २-दुर्घटवृत्ति । ११-श्रलंकारशेखर । ३-गगुरत्नमहोद्धि । १२-कुवलयानन्द ।

४—शार्कघरपद्धति। १३—अलंकारकौत्तम।

५-सदुक्तिकर्णामृत । १४-प्रतापरुद्रयशोभूषण् टीका ।

६—सुभाषितरक्षकोष। १५—दशरूपक। ७—सारसंग्रह। १६—नाग्भटालंकार।

८—धलंकारतिलक। १७—सूक्तिमुक्तावली जल्हण्कृत।

९--कवीन्द्रवचनसमुच्चय। १८--हैम काव्यानुशासनवृत्ति।

१९-पद्यरचना-लक्ष्मग्गभभट्ट आङ्कोलरकृत ।

२०--सुभाषितावली -- वह्नभदेवकृत ।

२१-कातन्त्र धातुवृत्ति-रामनाथविरचित ।

२२-- अमरटीका रायमुकुटकृत।

२३ - रुद्रट-काव्यलंकार की निमसाधुकृत टीका।

२४- ध्वन्यालोक- आनन्दवर्धनकृत ।

२५-- अलंकारसर्वस्व रुप्यककृत।

२६-- सरस्वतीकएठाभरण की कृष्णदेव लीलाशुककिव रचित टीका।

पं चन्द्रघर गुलैरी ने अन्तिम प्रन्थ के अतिरिक्त रोष प्रन्थों में चद्धृत पाणिनीय काव्य के समस्त उद्धरण 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' नया संस्करण आग १ खण्ड १ में प्रकाशित किये हैं। संख्या २६ का निर्देश श्री कृष्णमाचार्य ने अपने "हिस्ट्री आफ छासिकल संस्कृत लिटरेचर" प्रन्थ के पृष्ठ ८५ पर किया है।

इन २६ मन्थों में आये हुए उद्धरणों की अचुरता को देखने से आशा होती है कि यह महाकाव्य अयम करने पर अवश्य उपलब्ध हो सकता है।

### ३. द्विकपकोश

लन्दन की इंग्डिया आफिस लाइनेरी में द्विरूपकोश का एक इस्तलेख है। उसकी संख्या ७८९० है। यह कोश झः पत्रों में पूर्ण है। प्रन्थ के अन्त में 'इति पाणिनिमुनिना कृते द्विरूपकोशं सम्पूर्णम्' लिखा है। यह कोश वैयाकरण पाणिनि की कृति है या अन्य की, यह अज्ञात है।

### पूर्वफाणिनीयम्

इस नाम का एक २४ सूत्रात्मक प्रन्थ श्रभी काठियावाड़ से प्रकाशित हुआ है। इस के श्रन्वेषण श्रीर सम्पादनकर्ता पं० जीवाराम वैद्य हैं। इसके सूत्र इस प्रकार हैं—

### ओम् नमः सिद्धम्।

२. शब्दो धर्मः । १, अथ शब्दानुशासनम्। ४. शब्दार्थयोः। ३. धर्माबर्थकामापवर्गाः । ५. सिद्धः। ६. संबन्धः। शानं छन्दासि । ८. ततोऽन्यत्र । १०. छुन्दोबिरुद्धमन्यत । ९. सर्वमार्षम । ११. अष्टष्टं वा। १२. ज्ञानाधारः । १४. सर्वाधः। १३, सर्वः शब्दः । १४. नित्यः । १६. तन्त्रः । १७. भाषास्वेकदशी। १८. अनित्यः। १९, लौकिकोऽत्र विशेषेण। २०, व्याकरणात्। २१. तज्ज्ञाने धर्मः । २२. अवराणि वर्णाः। २३. पदानि वर्णेभ्यः। २५. ते प्राकृ।

पं० जीवाराम वैद्या ने इस प्रन्थ को पाणिनिविरिचत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परन्तु उन की एक भी युक्ति इसे पाणिनीय सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। इस प्रन्थ के उन्हें दो हस्तलेख प्राप्त हुए हैं, उन में एक इस्तलेख के प्रारम्भ में 'कात्यायन सृत्रम्' ऐसा लिखा है। हमारे विचार में ये सूत्र किसी अर्वाचीन कात्यायन विरचित हैं।

महाभाष्यस्थ पूर्वस्त्र—महाभाष्य में निम्न श्यानों पर 'पूर्वस्त्र' पद का प्रयोग मिलता है।

१--अथया पूर्वसृत्रे वर्णस्यातरामिति संज्ञा कियते। १ २--पूर्वसृत्रे गोत्रस्य वृद्धमिति संज्ञा कियते। १

१. स० १, पा० १, सा० २, १७० ३६ ॥ २. १।२।६८, पू० २४८।

६—पूर्वसृत्रनिर्देशो वापिशलमधीत इति । पूर्वसृत्रनिर्देशो वा पुनरयं द्रष्टव्यः । पूर्वसृत्रेऽप्रधानस्योपसर्जनिमिति संज्ञा क्रियते ।

४--पूर्वसूत्रनिर्देशश्च । चिस्वान् चित इति ।

५-अथवा पूर्वसूत्रनिर्देशोऽयं, पूर्वसूत्रेषु च येऽनुबन्धा न तैरिहत्कार्याणि क्रियन्ते।"""निर्देशोऽयं पूर्वसूत्रेण वा स्यात्।

६-- प्रवंसूत्रनिर्देशश्च ।

महाभाष्य के इन ६ उद्धरणों में से केवल प्रथम उद्धरण पूर्वपाणिनीय के "अक्षराणि वर्णाः" सूत्र के साथ मिलता है। भर्तृहरि ने महाभाष्य-दीपिका में महाभाष्योक्त पूर्वसूत्र का पाठ इस प्रकार उद्धृत किया है —

एवं हान्ये पठन्ति—'वर्णा अत्तराणि' इति ।

इस से प्रतीत होता है कि ये पूर्वपाणिनीय-सूत्र भर्तेहरि के समध विद्यमान नहीं थे। श्रन्यथा वह 'वर्णा अन्तराणि' के स्थान पर 'अक्ष-राणि वर्णाः' ऐसा पाठ उद्भृत करता।

पूर्वपाणिनीय का शब्दार्थ — पूर्वपाणिनीय के सम्पादक को भ्रांति होने का एक कारण इसके शब्दार्थ को ठीक न समभना है। उन्हों ने पूर्व-पाणिनीय नाम देख कर इसे पणिनीय समभ लिया। वस्तुत: इस का अर्थ है— पाणिनीयस्य पूर्व एकदेश: पूर्वपाणिनीयम्' श्रशीत् पाणिनीय शास्त्र का पूर्व भाग । पूर्वोत्तर भाग के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह एक व्यक्ति की रचना हो, श्रीर समान काल की हो। विभिन्न रचिता और विभिन्न काल की रचना होने पर भी पूर्वोत्तर विभाग माने जाते हैं। जैसे—पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा।

पूर्वपारिएनीय की प्राचीनता—पूर्वपारिएनीय के सम्पादक ने इस की प्राचीनता में जितने प्रमाए दिये हैं वे सब निर्मृल हैं। श्रब हम इस की प्राचीनता में एक प्रत्यच्च प्रमाए देते हैं—

१, ४।१११४, मृष्ठ २०५। २. ६।१।१६३। पृष्ठ १०४।

इ. ७।१।१८, पृष्ठ २४७ । ४. ८।४।७, पृष्ठ ४५५ ।

५. पूर्वपाणिनीय सूत्र २२।

६ महाभाष्यदीपिका पृष्ठ ११६।

काशिका ६।२।१०४ में एक प्रत्युदाहरण है—पूर्वपाणिनीयं शास्त्रम्। यहां शास्त्र पद का प्रयोग होने से स्पष्ट है कि काशिकाकार का संकेत किसी 'पूर्वपाणिनीय' प्रन्थ की श्रोर है।

हरदत्त ने इस प्रत्युदाहरण की न्याख्या 'क्षाणनीयशास्त्रं पूर्वे चिरन्तनिमत्यर्थः' की है। यह हिष्ट कल्पना है। सम्भव है उसे इस प्रन्थ का झान न रहा हो।

इस अध्याय में हमने पाणिनि और उस के शब्दानुशासन तथा बद्धिरचितअन्य प्रन्थों का संचिप्त वर्णन किया है। अगले अध्याय में संप्रहकार व्याडि का वर्णन करेंगे।



## छठा अध्याय

# श्राचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय

पाणिनीय श्रष्टाभ्यायी से भारतीय प्राचीन वाङ्मय श्रीर इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इस श्रध्याय में हम पाणिनि के समय विद्यमान उसी वाङ्मय का उल्लेख करेंगे जिस पर पाणिनीय व्याकरण से प्रकाश पड़ता है। यद्यपि हमारे इस लेख का मुख्य श्राश्य पाणिनीय सूत्रपाठ श्रीर गणपाठ है तथापि उसका श्राशय व्यक्त करने के लिये कहीं-कहीं महाभाष्य श्रीर काशिकावृत्ति का भी श्राशय लिया है। हमारा विचार है काशिका वृत्ति के जितने उदाहरण हैं वे प्रायः प्राचीन वृत्तियों के श्राधार पर हैं, श्रीर सभी प्राचीन वृत्तियों का श्राधार पाणिनीयवृत्ति है। पाणिनि ने श्रपने शब्दानुशासन पर स्वयं वृत्ति लिखी थी, यह हम "श्रष्टाभ्यायी के वृत्तिकार" प्रकरण में सिद्ध करेंगे। इस प्रकार काशिका के उदाहरण बहुत श्रंश तक श्रत्यन्त प्राचीन श्रीर प्रामाणिक हैं।

पाणिनि ने श्रपने समय के समस्त संस्कृत वाङ्मय को निम्न भागों में बांटा—

१. दष्ट, २. प्रोक्तः ३. उपज्ञात, ४. इ.त, ५. व्याख्यान । हम भी इसी विभाग के अनुसार पाणिनीय व्याकरण में उहित्कित प्राचीन वाङ्मय का संचिप्त वर्णन करेंगे।

१. सिकखीति ... अपिवतपरिमाणः शृगारुः किखी, अप्रसिद्धोदाहरणं चिरन्तन-प्रयोगातः । पदमञ्जरी २।१।६, भाग १ पृष्ठ २५४ । काशिका में 'ससाखि' उदाहरण ह्या है वह अशुद्ध है । अवतप्तेनकुलस्थितं तवतदिति चिरन्तनप्रयोगः । पदमञ्जरी २।१। ७, भाग १, पृष्ठ ३७१।

२. रामचन्द्र, अहोनि दीचित आदि अर्थाचीन वैयाकरणों ने उन प्राचीन उदाहरणों को जिनसे भारतीय पुरातन इतिहास और वाङ्मय धर प्रकाश पड़ता था हटाकर साम्प्रदायिक उदाहरणों का समावेश करके प्राचीन वाङ्मय और इतिहास की महती इति की है।

### १. दष्ट

इस विभाग में पाणिनि ने केवल साम को रक्खा है। पाणिनि का सूत्र है-इष्टं साम । यहां साम शब्द सामवेद में पठित ऋचात्रों के लिय प्रयुक्त नहीं हुआ, अपि तु जैमिनि के "गीतिषु सामास्या" लच्चण के अनुसार ऋचाओं के गान का वाचक है। काशिका वृत्ति में "इप्टं सत्म" सूत्र के उदाहरण "क्रीञ्चम्, वासिष्ठम्, वैश्वामित्रम्" दिये हैं। वाम-द्व ऋषि से दृष्ट वामदेव्य साम के लिये 'वामदेवाइड्यइड्यों च'' प्रथक सूत्र बनाया है। वार्तिककार कात्यायन के मतानुसार "आग्नेय कालेय, औशनस, औशन, औपगव, सामों का श्रीर उल्लेख मिलता है। रष्ट का अर्थ है जो देखा गया हो। यह कृत और प्रोक्त से भिन्न हैं। अतः इसका अर्थ है कि जिसकी रचना में मनुष्य का कोई सम्बन्ध न हो अर्थात् जो अपौरुषेय हों । यद्यपि ऋक् और यजुः मन्त्रां के अपौरुपेयत्व के विषय में पाणिनि ने साचात कुछ नहीं कहा, तथापि "ऋच्यध्यढं साम गायति" इस वचन के अनुसार सामगान ऋचा के आधार पर होता है। इसलिये यदि आधियमाण साम दृष्ट अर्थात् अपौर्षय हैं ता उनके आधार पर ऋक मन्त्रों का अपौरुपेयत्व स्वतःसिद्ध है। यजुर्मन्त्रों के श्रपौरुषेयत्व के विषय में साज्ञात् या श्रसाज्ञात् कोई उद्घेख नहीं मिलता।

सामगान के दो भेद हैं। एक सामवेद की पूर्वार्चिक की ऋचाओं में उरुपन्न साम । इसे प्रकृति साम या योनिसाम भी कहते हैं। दूसरा—"यद् योन्यां गायित तदुत्तरयोगीयित" वचन द्वारा उत्तरा- चिंक की ऋचाओं में अतिदिष्ट। इसे उह गान भी कहते हैं। शबर स्वामी आदि मीमांसकों का सिद्धान्त है कि प्रकृति गान अपोरुवय है (पाणिनि ने भी इसे ही दृष्ट कहा है) और उह गान आतिदेशिक होने से पौरुवय है।

१. अष्टा० ४।२।७॥ २. भीमांसा २।१।३६॥ ३. अष्टा० ४।२।८॥

४. सर्वत्राग्निकिरुभ्यां ढक्। दृष्टे सामनि जाते चाडप्यण् डिद् दिवां विधीयते । तीयादीकक् न विधाया गोत्रादक्कविरुधते ॥ महाभाष्य ४।२।७॥

भाइदीियका शारार पर उद्धृत । ६. भाइदीियका शारार पर उद्धृत ।

७. देखो शाबर माध्य अ० २, पाद २, अधि० २।

## २-प्रोक्त

प्रोक्त शब्द का अर्थ है—कहा हुआ, पढ़ाया हुआ। पढ़ाना खरिकत प्रन्थों का भी होता है और पररचित प्रन्थों का भी। "तेन प्रोक्तम्" सूत्र से दोनों प्रकार के प्रवचन में प्रत्यय होता है। यथा—पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्, अन्येन कृता माथुरेण प्रोक्ता माथुरी वृक्तः। जिन्होंने अपने प्रन्थ को खयं नहीं पढ़ाया उन में "कृते प्रन्थे" सूत्र से प्रत्यय होता है। इस प्रोक्त-विभाग में पाणिनि ने अनेक प्रकार के कन्थों का निर्देश किया है। इस यहां उनका सूत्रानुसार उल्लेख न करके विषय-विभाग गानुसार उल्लेख करेंगे। यथा—

१ — संहिता — संहिताएं दो प्रकार की हैं एक मूलरूप, श्रीर दूसरी व्याख्यारूप । दूसरी प्रकार की संहिताओं का शाखा शब्द से व्यवहार होता है। श्रानेक विद्वान संहिता के उपर्युक्त दो विभाग नहीं मानते। उनके मत में सब संहिताएं समान हैं, परन्तु यह ठीक नहीं। प्रमहाभाष्यकार के मतानुसार चारों वेदों की ११३१ संहिताएं है। पाणिनि के सूत्रों और गणों में निम्न चरणों तथा शाखा मन्थों का उन्नेख मिलता है—

४।३।१०२—तैत्तिरीय, वारतन्तीय, खाग्डिकीय, औखीय । ४।३। १०४—हारिद्रव, तौम्बुरव, औलप, आलम्ब, पालक्क, कामल, आर्चाभ, आरुण, ताण्ड, श्यामायन । गण्पाठ ४।३।१०६—शौनक, चाजसनेय.

१. अष्टा । ४।३।१०१॥ २. महा० ४।३।१०१॥ ३. अष्टा । ४।३।११६॥

४. वेदस्यापौरुषयत्वेन स्वतः प्रामाण्यं सिक्के तच्छाखानामपि तकेतुस्वाद् प्रामाण्यामिति नादरायणादिभिः प्रतिपादितम् । शतप्र इरिस्वामी-भाष्य प्रथम काण्ड का
आरम्भ । यहां इरिस्वामी ने स्पष्टतया वेद और शाखाओं का पार्थक्य माना है । "आर्थ जगत" पत्र (लाहाँर) सं० २००४ ज्येष्ठ मास के अंक में मेरा "वैदिक सिद्धान्त विमर्श लेख" सं० ४ । ५. देखी इसी पृष्ठ की टिप्पणी ४ ।

६. एक शतमध्वर्षुशाखाः, सहस्रवरमा सामवेदः, यकविशतिषा बाह्वस्यम्, नवभार्थवणो वेदः । १।१। आ० १॥

७. चरणों और शाखा में भेद है। शाखाएं चरणों के अवान्तर विभाग का नाम है। बुलना करो — भोजवर्मा (१२ वीं शताब्दी) का ताम्पत्र — जमदिश्वितराय बाज्यसंग्य वर्जुर्वेदकाण्यशाखाध्यायिने ……। विदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ ७१ पर चक्षत

साङ्गरव, शांर्ङ्गरव, साम्पेयः शाखेय, खाडायन, स्कन्ध, स्कन्द, देवदत्तराठ, रञ्जुकठ, रञ्जुभार, कठशाठ, कशाय, तलवकार, पुरुपासक, अद्वपेय । ४। ३।१००—कठ, चरक । ४।३।१०८—कालाप । ४।३।१०९—छागलेय । ४।३।१२८—शाकल । ४।३।१२९—छन्दोग, भौक्थिक, याज्ञिक, वहवुच । गण्पाठ ६।२।३७—शाकल, आर्चाम, मौद्रल, कठ, कलाप, कौथुम, लौगान्च, मौद, पैव्पलाद । ७।४।३८—काठक ।

महाभाष्य ४।२।६६ में "क्रीड" श्रीर "काङ्कत" तथा पाणिनि से प्राचीन त्रापिशलशिचा के पष्ट प्रकरण में "सात्यमुग्रीय" श्रीर "राणा-यनीय" का नाम मिलता है ।

इन नामों में जो नाम गरापाठ में आये हैं उन में कतिपय सन्दिग्ध हैं श्रीर कतिपय नामों में केवल शाब्दिक भेद है। यथा-स्कन्ध श्रीर स्कन्द तथा साङ्गरव श्रीर शाङ्करव श्रादि।

संहिता प्रन्थों के उपर्युक्त नाम सृत्र-क्रमानुसार लिखे हैं। इन का वेदानुसार सम्बन्ध इस प्रकार है—

ऋग्वेद — बह्वुच, शाकल, मौद्गल तथा हरदत्त के मत में काठक। इन में शाकल संहिता पाणिनि से पुराण ऐतरेय ब्राह्मण १४ । ५ में उद्भृत है। अतः यह संहिता अत्यन्त प्राचीन है।

शुक्तयजुर्वेद-वाजसनेय, शापेय।

कृष्णयजुर्वेद — तैतिरीय, वारतन्तीय, खारिडकीय, श्रौखीय, हारिद्रव, तौम्बुरव, श्रौलप, छागल, श्रालम्ब, पालङ्ग, कामल, श्राचीभ, श्राहण, तारड ?, श्यामायन, खाडायन, कठ, चरक, कालाप।

सामचेद — तलवकार, सात्यमुत्रीय, राग्णयनीय, कौथुम, लौगास, छन्दोग।

अधर्ववेद -शौनक, मौद, पैपलाद।

अनिश्चित वेद् संयन्ध—वे शाखाएं जिन का संबन्ध हम किसी वेद के साथ नहीं कर सक—श्रीविथक, याज्ञिक, साङ्गरव, शाङ्गरव, साम्पेय,

१. इन्द्रोगानां सात्यमुधिराणायनीया हस्वानि पठन्ति । तुल्ना करो — नमु च भोक्छन्दोगानां सान्यमुधिराणायनीया अर्थमेकारमर्थमोकारं चार्थायते । महामाध्य प्रभोड् सृत्र तथा १।१।४७॥ ३. पदमञ्जरी ७।४।३ ॥ ॥

शाखेय, स्कन्ध, स्कन्द, देवदत्तशठ, रज्जुकठ, रज्जुभार, कठशाठ, कशाय, पुरुषासक, अश्वपेय कोंड, काङ्कत ।

इन शाखात्रों का विशेष वर्णन श्री ५० भगवदत्त जी कृत वैदिक वास्मय का इतिहास प्रथम भाग में देखना चाहिये।

२—ब्राह्मण्—वेद की जितनी शाखाएं हैं प्राय: उन सब के ब्राह्मण्यन्थ भी पुराकाल में विद्यमान थे। ब्राह्मण्यन्थों का प्रवचन भी उन्हीं ऋषियों ने किया था जिन्होंने उन की संहिताओं का। अत: पूर्वोद्धृत शाखा प्रन्थों के साथ साथ उन के ब्राह्मण्यन्थों का भी निर्देश सममना चाहिये। इस सामान्य निर्देश के अतिरिक्त पाणिनीय सूत्रों में निम्न ब्राह्मण्यन्थों का उहेख मिलता है—

पाणिनि ने "छुन्दोब्राह्मणानि च तद्धिषयाणि" सूत्र में ब्राह्मण प्रन्थों का सामान्य निर्देश किया है। "पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मण-कल्पेषु" सूत्र में ब्राह्मण प्रन्थों के प्राचीन और अर्वाचीन दो विभाग दर्शाए हैं। काशिकाकार जयादित्य ने पुराणप्रोक्त ब्राह्मणों में "भारत्व, शास्त्रायन, ऐतरेय" का श्रौर श्रवांचीन ब्राह्मणों में "थाइवस्क्य" श्रथीत् शतपथ ब्राह्मण का तृत्रेश किया है। शतपथ ब्राह्मण का तृसरा नाम वाजसनेय ब्राह्मण भी है। इस का निर्देश गराणपाठ शश्रिश्व में उपलब्ध होता है। श्रद्धांचार्या शश्रिश्व की काशिकावृत्ति में भाह्म आदि प्राचीन ब्राह्मणों के साथ "ताण्ड" श्रौर अर्वाचीन ब्राह्मणों में याङ्मवत्वय के साथ "सौलभ" ब्राह्मण का भी नाम मिलता है। यह सौलभ ब्राह्मण संभवतः उसी चित्रयक्तल-संभूता ब्रह्मविद्या-विषयक संवाद हुश्चा था। आश्रवलायन श्रादि गृह्यसूत्रों के ऋषितर्पण में मुलभा का नाम मिलता है। श्रतः सम्भव है सौलभ ब्राह्मण ऋष्वेद का हो।

लट्यायन श्रौत में एक सूत्र हैं—तथा पुराणं ताण्डम्। इस में तायड का पुराण विशेषण दिया है। इस सूत्र से पाणिनि द्वारा दर्शाए गये ब्राह्मणों के पुराण श्रौर श्रवीचीन दो विभागों तथा काशिकावृत्ति श्री दाह में पुराण ब्राह्मणों में निर्दिष्ट ताण्ड नाम की पृष्टि होती है।

१, अद्याव ४।२।६६॥

**३. महाभारत शान्तिपर्व** ।

र, अद्यव ४।३।१०४॥

४. ला० मी० ७।१०।१७॥

लाटपायन के सूत्र से यह भी विदित होता है कि तागड ब्राह्मण भी दो प्रकार का था, एक प्राचीन और दूसरा अर्वाचीन।

संचित्तसार व्याकरण के कर्ता गोयीचन्द्र श्रौत्थासानिक ने "अया-श्रवस्क्यादे ब्राह्मणे" सूत्र की वृत्ति में पुराणप्रोक्त ऐतरेय श्रौर शाटचा-यन ब्राह्मण के साथ "आगुरि" ब्राह्मण का उल्लेख किया है। यह ब्राह्मण भी पुराणप्रोक्त है। एक पुराणप्रोक्त पैक्गलायनि ब्राह्मण बीधायन श्रौत २।७ में उद्युत है।

वार्तिककार कात्यायन ने "याझवहक्यादिभ्यः प्रतिवेधस्तुह्यकाल-रवात्" कह कर याझवह्म्य ब्राह्मण को भी प्राचीन बताया है। संभव हैं कात्यायन ने पाणिनि के पुराण्प्रोक्त शब्द का ऋर्थ 'सूत्रकार से पूर्व प्रोक्त' इतना सामान्य ही स्वीकार किया हो। महाभाष्यकार ने इस वार्तिक पर ऋादि पद से सौलभ ब्राह्मण का निर्देश किया है। इससे इतना स्पष्ट हैं कि याझवह्म्य ऋौर सौलभ ब्राह्मण का प्रवचन पाणिनि से पूर्व हो गया था।

बेद की शाखाओं का अनेक बार प्रवचन—सृष्टि की आदि से लेकर भगवान वेदव्यास और उन के शिष्य-प्रशिष्यों पर्यन्त वेद की शाखाओं का अनेक बार प्रवचन हुआ है। भगवान वेदव्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा जो शाखाओं का प्रवचन हुआ वह अन्तिम प्रवचन है। छान्दोग्य उपनिषद् और जैमिनीय उपनिषद् बाह्यए से विदित होता है कि ऐतरेय बाह्यए के प्रवक्ता मिहदास ऐतरेय की मृत्यु इन की रचना से बहुत पूर्व हो चुकी थी। अत एव इन प्रन्थों में उसके लिय परोचभूत की कियाओं का प्रयोग हुआ है। शाकल संहिता का प्रवचन ऐतरेय से भी पूर्व हो चुका था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः हमारा विचार है पाणिनि के पुराण्योक्त शब्द से उन बाह्यए प्रन्थों की और संकेत हैं जिनका प्रवचन भगवान वेदव्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्यों के प्रवचन से पूर्व हो चुका था। यही श्रभिप्राय लाटचायनऔत के पूर्वनिर्दिष्ट सूत्र में पुराए पद का है।

१. तक्कित प्रवरण ४४४ । २. पूर्व पृष्ठ १३०, टी० ४। ३. महासाध्य ४।६।६६॥ ४. यानि पूर्वेर्देविविद्वक्किकाणमारभ्य याश्रवलक्यवास्त्यायनजीमन्यन्तैर्क्विभिञ्चेतरंथ-श्रतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्ःः। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ ३४१, तृतीय संस्कृत । ५. पूर्व पृष्ठ १२४। ६. पूर्व पृष्ठ १२४।

पाणिनि ने "त्रिश्चारुवात्वारिशतोर्जाह्य से संसायां हुण्" सूत्र में तीस और चालीस अध्याय वाले "त्रेंश" और "चात्वारिश" संहक ब्राह्मणों का निर्देश किया है। त्रेंश और चात्वारिश नामों से किन ब्राह्मण प्रन्थों का उद्देख है, यह अज्ञात है। एतरेय ब्राह्मण में ४० अध्याय हैं। पद्गुरुशिष्य ने ऐतरेय ब्राह्मण की वृत्ति के प्रारम्भ में उसका "चात्वारिश" नाम से उद्देख किया है। त्रेंश नाम ऐतरेय के प्रारम्भिक ३० अध्यायों का है, अन्तिम १० अध्याय अर्वाचीन हैं। पं० सत्यव्रत सामश्रमी के मत में —

| पञ्चिवश            | के | २५ प्रपाठक ү |              |
|--------------------|----|--------------|--------------|
| षड्विंश            | "  | ٠,,          | = ४० प्रपाठक |
| मन्त्र ब्राह्मण्   | "  | ₹ "          |              |
| छान्दांग्य उपनिषद् | "  | ٤ ,,         |              |

४० प्रपाठक का कभी एक ही ताराङ्य या छान्दोग्य ब्राह्मण था। आचार्य शंकर ने वेदान्त भाष्य में मनत्र-ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद् के वचन ताङ्य के नाम से उद्धृत किये हैं। सायणाचार्य ताराङ्य और षड्विश ब्राह्मण में प्रपाठक के स्थान में अध्याय शब्द का व्यवहार करता है। छान्दोग्य उपनिषद् में भी प्रपाठक के स्थान में अध्याय शब्द का व्यवहार करता हो। उपलब्ध होता है। अतः यह भी सम्भव है—चात्वारिश नाम से पञ्चिश, पड्विश, मन्त्रब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद् के सम्मिलित ४० अध्याय वाल ताराङ्य ब्राह्मण का निर्देश हो और त्रैंश नाम से पञ्चिश

<sup>).</sup> अष्टा १ ११६६२।। २. त्रिंशदध्यायाः परिमाणमेषां त्राह्मणानां त्रैशानि, त्राह्मणानि, चात्यारिशानि त्राह्मणानि । कानिचिदेव त्राह्मणान्युच्यन्ते। काश्चिका ५।१।६२॥

३. चात्वारिशास्यमध्यायाः चत्वारिशदिहोते डण् । ५७ठ २ ।

तथा षड्विंश के सम्मिलित ३० श्रध्यायों का संकेत हो। सौ श्रध्याय वाले शतपथ के १५, ६० और ८० श्रध्याय कमशः पञ्चदशपथ, षष्टिपथ और श्रशीतिपथ नाम से व्यवहत होते हैं, यह श्रनुपद दर्शाएंगें।

"शतपथे" और "बिष्टपथे" का उद्देश किया है। शतपथ का निर्देश देव पथादिगरा में मिलता है। शतपथ बाहरण में १०० अध्याय हैं। षष्टिपथ शतपथ का ही एक अंश है। नवमकार पर्यन्त शतपथ बाहरण में १०० अध्याय हैं। षष्टिपथ शतपथ का ही एक अंश है। नवमकार पर्यन्त शतपथ बाहरण में ६० अध्याय हैं। नवमकार में अगिनचयन का वर्णन है। प्रतीत होता वार्तिककार के समय में शतपथ के ६० अध्यायों का पठन पाठन विशेष रूप से होता था। काशिका २।११६ के "साग्न्यधीत" उदाहरण से भी इसकी पृष्टि होती है, क्योंकि इस उदाहरण में अगिनचयनान्त अन्थ पदने का निर्देश है। शतपथ के नवम कार पर्यन्त विशेष पठन पाठन होने का एक कारण यह भी है कि शतपथ के प्रथम ९ कार डों में यजुर्वेद के प्रारम्भिक १८ अध्यायों के प्रायः सभी मन्त्र कमशः व्याख्यात हैं। आगे यह विशेषता नहीं है। प्रतिज्ञासूत्र परिशिष्ट की चतुर्थ करिएका में शतपथ के १५ तथा ८० अध्यायात्मक "पश्चिदशपथ" और "अशीतिपथ" हो अवान्तर भेद और दर्शाय हैं।

श्रष्टाध्यायी के "न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तृदात्तः" सूत्र में "सुब्रह्मण्य" निगद का उद्घेख है। सुब्रह्मण्य निगद माध्यन्दिन शतपथ में उपलब्ध होता है। " स्वल्प पाठभेद से काण्व शतपथ में भी मिलता है। परन्तु पाणिनि श्रीर कात्यायन प्रदर्शित स्वर माध्यन्दिन श्रीर काण्व दोनों शतपथों में नहीं मिलता। शतपथ का तीसरा भेद कात्यायन भी है। स् सम्भव है पाणिनि श्रीर वार्तिककार प्रदर्शित स्वर उसमें हो श्रथवा इन दोनों का संकेत किसी श्रन्य प्रन्थस्य सुब्रह्मण्या निगद की श्रोर हो। सुब्रह्मण्या का व्याख्यान षड्विंश ब्राह्मण्या १११।८ से १।२ के श्रन्त तक मिलता है। परन्तु षड्विंश में सम्प्रति स्वरनिर्देश उपलब्ध नहीं होता।

१, यह काट्यायन से भिन्न आचार्य विराचित दलोकवार्तिक का एक अंश है। पूरा क्लोक काशिका में व्याख्यात है। महाभाष्य में इतना अंश ही व्याख्यात है।

२. अष्टा० ४ है।१००॥ ३. अष्टा० १ |२।२७॥ ४. शत० १।३। ४।१७--२०॥ ४. देखो नैटिक नाङ्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ १७४।

३-अनुत्राह्मण्-पाणिनि ने "अनुत्राह्मणादि निः" भूत्रमें साचात् "श्रनुत्राह्मण्" का उल्लेख किया है। काशिकाकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-ब्राह्मणसहशोऽयं प्रन्थोऽनुब्राह्मणम् । अनुब्राह्मण् शब्द से पाणिनि को कौनसा या कौन से प्रन्थ अभिप्रेत हैं, यह कहना कठिन है। हमारा विचार है कि यहां अनुबाह्मण शब्द आरएयक-प्रन्थों का वाचक, है, क्योंकि उनमें कर्मकाएड श्रीर ब्रह्मकाएड दोनों का सम्मिश्रए है श्रीर उनकी रचनारौली भी ब्राह्मणप्रन्थानुसारिणी है । श्रारण्यकप्रन्थों के प्रवक्ता भी प्रायः वे ही ऋषि हैं जो तत्तत् शास्त्रा या श्राह्मणुष्रन्थों के प्रवक्ता हैं। बहुदारएयक आदि कई आरएयक सालात् ब्राह्मएप्रन्थों के श्रवयव हैं। श्रतः पाणिनि के प्रन्थ में श्रारण्यक प्रन्थों का साज्ञात निर्देश न होने पर भी वे पाणिनि द्वारा ज्ञात अवश्य थे । यह भी सम्भव है अनु-ब्राह्मण नामक कोई विशिष्ट रहा प्रन्थ हो ।

४-उपनिषद् - इस शब्द का अर्थ है - समीप बैठना । इसी अर्थ को लेकर पाणिनि ने 'जीविकापनिषदावौषम्य' सूत्र में उपमार्थ में उप-निषम् शब्द का व्यवहार किया है। प्रन्थवाची उपनिषत् शब्द का उद्धेख ऋगयनादिगए में मिलता है। इस गरापाठ से यह भी व्यक्त होता है कि पाणिनि के काल में उपनिषदों पर व्याख्यान प्रन्थों की रचना भी प्रारम्भ हो गई थी। " सम्प्रति उपलभ्यमान ईश स्त्रादि मुख्य १५ उपनिष्टें संहिता, ब्राह्मण श्रीर त्यारएयक मन्थों के ही विशिष्टांश हैं। श्रतः ये पाणिनि को अवश्य ज्ञात रही होंगी । श्रष्टाध्यायी ४।३।१२९ में छन्दोग शब्द से श्राम्राय श्रर्थ में छान्दोग्य पद सिद्ध होता है। छान्दोग्य उपनिषद् इसी छान्दोग्य श्राम्नाय से संबन्ध रखती है।

५-कल्पसूत्र - इन में श्रोत, गृह्य श्रौर धर्म सम्बन्धी त्रिविध सूत्रों का समावेश होता है। शुल्वसूत्र श्रौतसूत्रों के ही परिशिष्ट हैं। श्रष्टाध्यायी के "पुराणक्रोक्तेषु ब्राह्मण्करुपेषु" सूत्र में साज्ञात् कल्प-सूत्रों का निर्देश हैं। पाणिनि ने इसी सूत्र से उनके प्राचीन श्रीर नवीन दो भेद भी दर्शाए हैं। काशिकाकार ने इस सूत्र पर पुराण कल्पों में "पैक्न" तथा "आरुणपराज" को उद्यृत किया है और अर्वाचीनों में

१. अष्टा० ४।२।६२॥ ४. यहां 'तस्य व्याख्यान:' अर्थ की अनुवृत्ति है। ५. अष्टा० ४।३।१०६॥ २३

"आश्मरथ" को । काशिका का मुद्रित 'ब्राह्मण्यराज' पाठ ब्रशुद्ध प्रतीत होता है। सम्भव है यहां "आरुणपराशरः" पाठ हो। भट्ट कुमारिल न तन्त्रवार्तिक श्र०१ पाद २, अधि० ६ में लिखा है—"अरुणपराशर-शासाबाह्यणस्य कल्परूपत्वात्"। जैन शाकटायन की चिन्तामणि युत्ति ३।१।७५ में "पैङ्गली करूप" का निर्देश है। बौधायन श्रौत २।७ में एक पैड्नलायनि ब्राह्मण उद्धृत है, क्या पैक्नलीकल्प का उसके साथ संबन्ध है या यह पैक्नीकल्प का अपपाठ है। पाणिनि ने "काश्यपकादि। काश्यामृषिभ्यां णिनिः''' सूत्र में "काइयप" श्रौर "कौशिक" प्रन्थों का उल्लेख किया है। कात्यायन के "काश्यपकाशिक ब्रहणं करेंपे नियमा र्थम् " वार्तिक से प्रतीत होता है कि उक्त सूत्र में काश्यप श्रीर कौशिक करपों का निर्देश है। कौशिक करप आधर्वण कौशिकसूत्र प्रतीत होता है। गृहपति शौनक पाणिनि का समकालिक या किंचित् पौर्वकालिक है, यह हम पूर्व तिस्व चुके हैं। उसका एक शिष्य आश्वलायन है। उसी ने आश्वलायन श्रीत और गृह्य सूत्रों का प्रवचन किया है। शौनक का दूसरा शिष्य कात्यायन है, किसने कात्यायन और श्रीर गृह्य सूत्रों । की रचना की (वर्तमान में उपलब्ध कात्यायन स्मृति आधुनिक) है। अतः ये प्रनथ पाणिनि के काल में अवश्य विद्यमान रहे होंगे। अष्टाध्यायी के "यक्षकर्मण्यजपन्यृङ्खसामसु" सूत्र में "न्यूक्स" का उल्लेख है। य न्यूङ्क आश्वलायन श्रीत ७।११ में मिलते हैं। महाभाष्य ४।२।६० में "विद्यालक्षणकल्पान्तादिति वक्तव्यम्" वार्तिक के उदाहरण "पारा-शरकल्पिकः, मातृकल्पिकः" दिये हैं। अष्टाध्यायी क्षारा६० और क्षार ६७, ७०,७२ से विद्ति होता है कि पाणिति के समय "राजसय, वाज-पेयः अग्निष्टोम, पाकयन्नः इष्टि" आदि विविध यहाँ पर प्रक्रिया प्रन्थ रचे जा चुके थे। पाणिनि के ''यहे समि स्तुवः, द मे स्त्रोऽयहे, धरी-

इ. पूर्व पृष्ठ १३९,१४०।
 इ. पंच भगवद्दसजी छत भारतवर्ष का बृहद्द्र हितिहास, भाग प्रथम, पृष्ठ २६।
 ५. पंची हि शौनकाचार्यशिष्यो भगवान् भाश्वकायनः । वेदार्थदीपिका पृष्ठ ५७।
 इ. कात्यायनगृह्य पारस्करगृह्य से भिन्न है।
 इ. अष्टा ११२।३४॥

<sup>#.</sup> अशिक दे।दे।देशी

र . अधा • शश्रद्रा।

परी यक्के भारतों में यक्कविषयक कई पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है। श्रद्धाध्यायी के ''छन्दोगौक्धिकयाक्षिकबहुवृत्तनटाञ्ज्यः'' सूत्र में छन्दोग, औक्थिक, याज्ञिक, बहवूच, श्रीर नट का निर्देश है। काशिकाकार ने कात्यायन के "चरणाद्धर्मास्नाययोः" वार्तिक का संबन्ध इस सूत्र में करके नट शब्द से भी धर्म श्रीर श्रामाय श्रर्थ में प्रत्यय का विधान किया किया है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि नट शब्द चरणवाची नहीं है। श्रत एव श्राचार्य चन्द्रगोमी ने "नटाञ्क्यो नृत्ये" पृथक सूत्र रचकर नट शब्द से केवल नृत्य श्रर्थ में प्रत्यय विधान किया है। भोजदेव ने भी चान्द्रव्याकरण का ही अनुसरण किया है। इस प्रकरण में आम्राय शब्द से किन प्रन्थों का प्रहर्ण है, यह ऋरपष्ट है। सम्भव है यहां शाखा, बाह्मण श्रीर कल्पसूत्र श्रभिप्रेत हों।

६ — अनुकल्प — अष्टाध्यायी ४।२।६० के उक्थादिगण में "अनु-करप" का निर्देश है। अनुकल्प से पाणिनि को क्या अभिनेत है, यह श्रज्ञात है। सम्भव है यहां श्रानुकल्प पद से कल्पसूत्रों के श्राधार पर लिखे गये याज्ञिक पद्धतिप्रन्थों का निर्देश हो। एक प्राचीन "कल्पानपद" सूत्र मिलता है। वह सामवेदीय याज्ञिक प्रन्थ है।

 शिचा— जिन प्रन्थों में वर्णों के स्थान प्रयत्न श्रादि का उझेय है वे प्रन्थ "शिचा" कहाते हैं। पाणिनीय सूत्रपाठ में शिचा प्रन्थों का साज्ञात उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु गरापाठ ४।२।६१ में शिज्ञा शब्द पढ़ा है। इस से व्यक्त है कि पाणिनि के काल में शिज्ञा का पठन पाठन होता था श्रीर उसके कई प्रन्थ विद्यमान थे। काशिकाकार ने "शौनकादिभ्यश्चन्द्रसि"° के "छन्द्रसि" पद का प्रत्युदाहरण "शौन• कीया शिक्षा" दिया है। ऋक्प्रातिशाख्य के १३,१४ वें पटल में वर्णों के स्थान प्रयत्न श्रादि का वर्णन होने से शिचापटल कहाते हैं। सम्भव है काशिका के "शौनकीया शिचा" प्रत्युदाहरण में इन्हीं का प्रहण हो। एक शौनकीयशिचा का हस्तलेख श्राडियार (मद्रास) के पुस्तकालय में विद्यमान

१. अष्टा० ३।३,३७॥

२. अष्टा ० ४।३।१२१॥

इ. महाभाष्य ४ । इ । १२० ॥ ४ चरणाद्धर्माग्नाययो:, तत्साइचर्यान्नट-शब्दादिप धर्माम्नाययोरेव भवति । ५. चान्द्र म्याकरण ३।३।६१ ॥ ६. नटाञ्च्यो नृत्ते । सरस्वतीकण्डामण ४।३। २६१ ॥ ७. अष्टा० ४।३।१०६॥

है। यह प्राचीन श्रार्षप्रन्थ है या श्रर्वाचीन, यह श्रक्कात है। महाभारत शान्तिपर्व ३४२ । १०४ से व्यक्त है कि आचार्य गालव ने एक शिचामन्थ रचा था। पारिएनि ने अष्टाध्यायो ८।४।६७ में गालव का निर्देश किया है। अपचार्य आपिशालि की शिक्षा सम्प्रति उपलब्ध है। श्रापिशालि का उद्धेख अष्टाध्यायी ६।१।९२ में मिलता है। इस का एक सुन्दर संस्करण इम ने प्रकाशित किया है। पाणिनि ने स्वयं शिक्तासूत्र रचे थे। उन्हीं के आधार पर आधुनिक पाणिनीयशिक्षा की रचना हुई। इस अर्वाचीन पाणियीयशिक्ता के अधिक प्रचार होने से मूल सूत्रप्रन्थ लुप्त हो गया । इस छुप्त सूत्रप्रन्थ के उद्धार का श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती को है। उन्होंने महान् प्रयत्न से इस का एक हस्तलेख प्राप्त करके उसे हिन्दी व्याख्या-सहित ''वर्णोच्चारणांशक्षा" के नाम से प्रकाशित किया। खामी द्या-नन्द को पाणिनीयशिद्धा का जो हस्तलेख प्राप्त हुआ था । वह अनेक स्थानों में खिरिडत प्रतीत होता है। इस प्रनथ का दूसरा हस्तलेख श्रमी तक उपलब्ध नहीं हुआ। पाणिनीयशिद्धा के सप्तम प्रकरण में कीशिकशिद्धा के कुछ श्लोक उद्भुत हैं। उन से स्पष्ट है कि पाणिनि के समय कौशिक-शिचा भी विद्यमान थी। गौतमशिचा नाम से एक प्रन्थ काशी से प्रका-शित "शिद्यासंप्रह" में छपा है। वह रचनारौर्ला से प्राचीन प्रन्थ प्रतीत होता है। इसी शिचासंप्रह में नारदी और मागड़की शिचाएं भी छपी हैं। वे भी प्राचीन त्रापे प्रन्थ प्रतीत होते हैं। इनके त्र्यतिरिक्त जितनी शिचाएं शिचासंप्रह में मुद्रित हैं वे सब अर्वाचीन हैं । भारद्वाजशिचा के नाम से एक शिचा छपी है। प्रन्थ के अन्त्यलेखानुसार इस का रचियता भरद्वाज है। १ इस का संबन्ध तैतिरीय शाखा के साथ है। हमें इस के प्राचीन होने में सन्देह है। इस विवेचना से स्पष्ट है कि न्यून से न्यून शौनकीया, गालवीया, श्रापिशली, कौशिकीया, श्रौर पाणिनीया ये पांच शिद्याएं उस समय अवश्य विद्यमान थीं ।

शिद्धा के व्याख्यान प्रन्थ-शिद्धा पद गणपाठ ४।३।७३ में पढ़ा है, वहां "तस्य व्याख्यानः" का प्रकरण होने से स्पष्ट है कि पाणिनि के

१. देखों सृचीपत्र भाग, २, सन् १९२८, परिशिष्ट पृष्ठ २।

२. ऋमं प्रणीय शिक्षां च प्रणियत्वा स गालवः ।

नोदात्तस्विरितोदयमगार्थकाश्यपगाळवानाम् । ४ वा सुच्यापिश्रले: ।

५. यो जानाति भरदाजशिक्षाम् "। पृष्ठ ० ६ ॥ ।

समय शिक्षा पर व्याख्यान प्रनथ भी रचे जा चुके थे। श्रापिशलिशक्षा के वृत्तिकार नामक पष्ठ प्रकरण का प्रथम सूत्र है—वृत्तिकाराः पठित्त—अवर्णो हृस्वदिर्घण्युनन्वात् । यहां वृत्तिकार पद से या तो व्याकरण के व्याख्याकारों का निर्देश है या शिक्षा के। हमारा विचार है यहां वृत्तिकार पद से शिक्षा के व्याख्याकार श्राभिष्ठत हैं। ऐसा ही एक प्रयोग भर्तृहारविरचित वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपझटीका में मिलता है—वहुधा शिक्षास्त्रकारभाष्यकारमतानि दृश्यन्ते। इस पर टीकाकार-वृष्ठभदेव लिखता है—शिक्षाकारमतस्योक्तत्वात् शिक्षाणामेव ये माष्यकारास्त्रे गृह्मन्ते। परिण्नीयशिक्षा-सूत्रों के षष्ठ प्रकरण का नाम भी वृत्तिकार ही है। इन उद्धरणों से व्यक्त है कि पाणिनि के समय शिक्षा पर श्राक वृत्तियां बन चुकी थीं।

द−व्याकरण─ अष्टाध्यायी के अवलोकन से विदित होता है कि पाणिनि के काल में व्याकरणशास्त्र का वाङ्मय अत्यन्त विशाल था। पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन में दश प्राचीन वैयाकरणों का नामोझेख-पूर्वक स्मरण किया है। वे दश श्राचार्य ये हैं - आपिशास्त्र (६।१।६२) काश्यप ( ११२१२४ ), गार्म्य ( ७१३१२० ), गालव ( ७ १ १ १४ ), चाकवर्मण (६।११३०) भारद्वाज (७।२।६७) शाकटायन (३।४१।११) शाकल्य (१।१।१६), सेनक (५।४।११२), स्फोटायन (६।१।१२३)। इन का वर्णन हम इस प्रन्थ के चौथे अध्याय में कर चुके हैं। इन के श्रतिरिक्त ''आवार्याणाम् (७।३।४९), उदीचाम् (४।१।४४३), एकेषाम् (८।३।१०४), प्राचाम (४।१।१७) पदों द्वारा श्रानेक प्राचीन वैयाकरणों का निर्देश किया है। कात्यायन ने " चयो द्वितीया शरि पोष्कर-सादे:"वार्त्तिक में पौष्करसादि आचार्य का मत उद्भृत किया है। पौष्कर-सादि के पिता पुष्करसत् का उल्लेख गरापाठ २।४।६३॥ ४।१।६६॥ ७।३। २० में तीन स्थानों पर मिलता है। पौष्करसादि पद भी तौल्वल्यादि गरा में पढ़ा है। "न तीरविकश्यः" सूत्र से युव प्रत्यय के लोप का निषेध किया है। इससे व्यक्त है कि पाणिनि पौक्तरसादि के पुत्र पौक्तज्ञसारयन से भी परिचित था। श्रतः पौष्करसादि श्राचार्य पाणिनि से निश्चय ही पूर्ववर्ती है। वृत्तिकार जयादित्य ने ४।३।११५ में काशकृतस्त ब्याकरण

१. पृष्ठ १०४ का हीर संस्कृता

र. महाभाष्य ८१४।४८ ।।

२. वही पृष्ठ १०५।

४. अष्टा ्रा४।६१॥

का उद्धेख दिया है। 'पतश्वित ने "काशकृत्स्नी मीमांसा" का उद्धेख महाभाष्य में कई स्थानों पर किया है। काशकृत्स्न के पिता कशकृत्स्न का नाम अर्राहणादिगण में मिलता है। काशिकाकार ने ४।२।६५ में काशकृत्स्न न्याकरण का परिमाण तीन अध्याय लिखा है। यही परिमाण जैन शाकटायन न्याकरण की अमोधा वृत्ति में दर्शाया है। काशिका ४।२।६५ में दर्श अध्यायात्मक देयाव्रपदीय व्याकरण का उद्देख है।

इनके अतिरिक्त इन्द्र, वायु, भरद्वाज, भागुरि, वारायण, माध्य-िन्द्रिन, रौढि, शौनिक, गौतम और व्याद्धिके व्याकरण पाणिनि से प्राचीन हैं। इन सब वैयाकरणों के विषय में हमने इस प्रन्थ के तृतीय अध्याय में विस्तार से लिग्बा है।

प्रातिशाख्य—प्रातिशाख्य वैदिक चरणों के व्याकरण प्रनथ हैं। प्राचीन काल में इनकी संख्या बहुत थी। इस समय ये प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं—शौनककृत ऋक्प्रातिशाख्य, कात्यायनविरचित शुक्रयज्ञः प्रातिशाख्य, कृष्ण्यज्ञः के तैत्तिरीय श्रौर मैत्रायणी प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्पसूत्र, श्रौर शौनकप्रोक्त श्रथ्व प्रातिशाख्य। मैत्रायणी प्रातिशाख्य हस समय हस्तिलिखत ही प्राप्त होता है। इनके श्रातिरक्त ऋखेद का श्राश्चलायन श्रौर बाष्कल प्रातिशाख्य तथा कृष्ण्यज्ञः का चारायणीय प्रातिशाख्य प्राचीन प्रनथों में उद्भृत हैं। इन में से कौनसा प्रातिशाख्य पाणिन से प्राचीन है श्रौर कौनसा श्रवाचीन यह कहना कठिन है। परन्तु शौनकीय श्रोर बाष्कलीय ऋक्प्रातिशाख्य निश्चय ही पाणिनि से पौर्वकालिक हैं। पाणिनीय गणपाठ ४।२।६२ में एक पद "छुन्दोभाषा" पढ़ा है। विष्णुमित्र ने ऋक्प्रातिशाख्य की वर्गद्वय-वृत्ति में छन्दोभाषा का श्रर्थ वैदिकभाषा किया है।

१. काशकुरस्नं गुरुवाघवम् । २. महाभाष्य ४।१।१४, ६३ ॥ ४।३।१४४ ॥ १. अष्टा० २।४।६६ ॥ ४. अष्टा० ४।२।६४ ॥ ४. त्रिकाः काशकुरस्नाः । काशिका ४।१।४ में त्रिकं काशकुरस्नम् । ६. त्रिकं काशकुरस्नीयम् । ३।२।१६१ ॥

७. पूर्व पृष्ठ ५१। बाब्बल प्रातिशाख्य का उक्केख शास्त्र्यायन औत १२।१३।५ के आनत्तीयभाष्य में मिलता है। यह प्रमाण हमें पृष्ठ ५१ के मुद्रित होने के पश्चात इपकृष्य हुआ, अत प्रव इसका वहां उक्केख नहीं है।

हि—निरुक्त — दुगोचार्य (विक्रम ६०० से पूर्व) ने अपनी निरुक्त में लिखा है—"निरुक्त चतुर्दशप्रभेदम्" अर्थात् निरुक्त १४ प्रकार का है। यास्क ने अपने निरुक्त में १२,१३ प्राचीन नैरुक्त आचार्यों का उद्धेख किया है। पाणिनि ने किसी विशेष निरुक्त या नैरुक्त आचार्य का उद्धेख नहीं किया। गणपाठ ४।२।६० में केवल "निरुक्त" पद का निर्देश मिलता है। "यास्कः, यास्काँ, यस्काः" पदों की सिद्धि के लिये पाणिनि ने "यस्कादिश्यों गोत्रे" सूत्र की रचना की है। यास्कीय निरुक्त में उद्धृत नैरुक्ताचार्यों के अनेक नाम पाणिनीय गणपाठ में मिलते हैं। यास्कीय निरुक्त में निर्दिष्ट गार्ग्य, गालव और शाकटायन के व्याकरणसंबन्धी नियम पाणिनि ने नामोझेखपूर्वक उद्धृत किये हैं। पतश्विल के काल में निरुक्त व्याख्यातव्य प्रन्थ माना जाता था। महाभाष्य में लिखा है—निरुक्त व्याख्यातव्य प्रन्थ माना जाता था। महाभाष्य में लिखा है—निरुक्त व्याख्यात्व, ज्याकरणं व्याख्या यते इत्युच्यते। उपाक और उससे प्राचीन नैरुक्ताचार्यों के विषय में श्री पं० भगवद्त्तजी विरचित वैदिक वाडमय का इतिहास भाग १, खरड स्थात् वेदों के भाष्यकार प्रन्थ देखना चाहिये।

१० — छुन्द:शास्त्र — पाणिनि ने किसी विशेष छन्द:शास्त्र का नामोहेख अपने न्याकरण में नहीं किया, परन्तु गणपाठ ४।३।७३ में छन्द:शास्त्र के "छन्दोविजिनी, छन्दोविजिती, छन्दोमान, छन्दोमाना" ये चार पर्याय पढ़े हैं। इनमें प्रथम तीन छन्द:शास्त्र के लिये ही प्रयुक्त होते हैं। छन्दोभाषा पद किन्हीं के मत में प्रातिशाख्य का वाचक है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। महाभाष्य १।२।३२ में छन्द:शास्त्र पद भी प्रातिशाख्य के लिये प्रयुक्त हुआ है। य

गण्पाठ ४१३।७३ में निर्दिष्ट नामों से विविध प्रकार के छन्दःशास्त्रों छौर उनके व्याख्यानमन्थों ( "तस्य व्याख्यानः" का प्रकरण होने से ) का सद्भाव विस्पष्ट है। अष्टाध्यायी के "छन्दोनाम्नि च" सूत्र से छन्दोवाचक "विष्टार" शब्द की सिद्धि दशाई है। यह वैदिक छन्द है।

१. पृष्ठ ७४, आनन्दाश्रम पूना संस्कृ ।

२. अष्टा० राष्ट्राइशा ३. ४:३।६६॥ ४. पूर्व पृष्ठ १२८।

व्याकरणनामेयमुत्तरा विद्या । सोऽसौ खन्दःशास्त्रव्यभिविनीता उपलब्ध्याधिग-न्तुमुत्तहते । नागेश्च-खन्दःशास्त्रेषु प्रातिशास्त्र्याशिक्षादिपु ।

क्रन्दों के विविध प्रकार के "प्रगाथ" संज्ञक समूहों के वाचक पदों की प्रसिद्धि के लिये पाणिनि ने "सोऽस्यादिशित छुन्इसः प्रगाथेषु" सूत्र रचा है। प्रसिद्ध छुन्दःशास्त्रकार पिङ्गल पाणिनि का अनुज था, यह हम पाणिनि के प्रकरण में लिख चुके हैं। पिङ्गल ने अपने छुन्दःशास्त्र में "क्रौष्ठिक (३१२९), यास्क (३१३०), ताण ही (३१२६), सेतव (५११८। ७११०), काइयप (७१९), रात (७११३) माण्डव्य (७१३४)" नामक सात छुन्दःसूत्रकारों के मत उद्वृत किये हैं। रात और माण्डव्य के मत भट्ट उत्पल ने बृहत्संहिता की विवृत्ति (१८१४८) में दिये हैं। सेतव का मत वृत्तरत्नाकर के दूसरे अध्याय में उद्वृत है। इस प्रकार पाणिनि के काल में ७ प्राचीन और १ पिङ्गलकृत = ८ छुन्दःशास्त्र अवश्य विद्यमान थे।

११— ज्योतिष — पाणिन ने उन्थादिगण में एक गणसूत्र पढ़ा है — द्विपदी ज्योतिष । इस में किसी ज्योतिश्शास्त्रसंबन्धिनी दिपदी पादवाली पुस्तिका का उद्धेख है। ज्योतिश्शास्त्र से संबन्ध रखने वाले "उत्पात, संवत्सर, मृहुर्त" संबन्धी प्रन्थों का निर्देश गणपाठ ४।३।७३ में भिलता है। नच्नों का वर्णन पाणिन ने तीन प्रकरणों (४।२।३-५; २१, २२।। ४।३।३४-३७) में किया है। इन प्रकरणों से विस्पष्ट है कि पाणिनि के काल में ज्योतिश्शास्त्र की उन्नति पराकाष्टा पर थी।

१२—सूत्रग्रन्थ—पाणिनि के समय अनेक विषयों के सूत्र विद्यमान थे। शिल्ला, कल्प, व्याकरण, छन्द आदि विषय के सूत्रपन्थों का वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं। उन से अतिरिक्त जिन सूत्रप्रन्थों का निर्देश पाणिनीय शब्दानुशासन में मिलता है वे इस प्रकार है—

भिद्धसूत्र — पाणिनि ने ऋष्टाध्यायी ४।३।११०, १११ में पाराशर्य और कमेन्द प्रोक्त भिक्षसूत्रों का उद्देख किया है। भिक्षसूत्र से यहां किस प्रकार के मन्थों का प्रहण श्राभिष्ठत है यह श्रज्ञात है। कई विद्वान् भिक्षसूत्र का श्रर्थ वेदान्तविषयक सूत्र करते हैं, श्रम्य इस सांख्यशास्त्र के प्राचीन सूत्र मानते हैं। सांख्याचाये पञ्चशिख श्रादि के लिये भिक्ष पद का न्यवहार देखा जाता है। हमारा विचार है यहां भिक्षसूत्र से उन

१. अष्टा० ४।३।५५। २. पूर्व पृष्ठ १३२ । ३. अष्टा० २।४।६०॥

४. पाराश्चिश्वािकश्यां सिक्षुनटस्त्रयोः, कर्मन्दक्कशास्त्राविनिः ।

प्रन्थों का प्रहण होना चाहिये जिनमें भिक्षुत्रों के रहन सहन व्यवहार आदि के नियमों का विधान हो। सम्भव है इन्हीं प्राचीन भिक्षुसूत्रों के आधार पर बौद्ध मिक्षुत्रों के नियम बने हों। भिक्षुत्रों की जीविका-साधन "भिका" पर लिखे गये प्रन्थ का संकेत श्रष्टाध्यायी ४।३।७७ के ऋग-यनादि गण में मिलता है।

नटस्त्र—अष्टाध्यायी ४।६।११०, १११ में शिलालि और क्रशाश्व प्रोक्त नट-सूत्रों का निर्देश उपलब्ध होता है। काशिका के अनुसार नटसंबन्धी किसी आगम का उल्लेख अष्टाध्यायी ४।३।११९ में मिलता है। ये नटसूत्र सम्भवतः भरतनाट्यशास्त्र जैसं नाट्यशास्त्रविपयक प्रनथ रहे होंगे।

१२-इतिहास पुराण--पाणिनि ने प्रोक्ताधिकार के प्रकरण में इन का निर्देश नहीं किया। भोजदेविवरचित सरस्वतीक एठा भरण नाभक ज्याकरण ४।३।२२९ की इदयहारिणी टीका में ''कल्पे'' का प्रत्युदाहरण ''काइयपीया पुराण संहिता'' दिया है। पाणिनि द्वारा निर्देष्ट काश्यपप्रोक्त कल्प श्रौर ज्याकरण का निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं।

इतिहासान्तर्गत महाभारत का साज्ञात् उद्धेख याणिनि ने अष्टाध्यायी ६।२।३८ में किया है। इस से स्पष्ट है कि पाणिनि से पूर्व ज्यास की भारत संहिता महाभारत का रूप धारण कर चुकी थी।

महाभारत से ज्ञात होता है कि उस समय इतिहास पुराण के अनेक प्रन्थ विद्यमान थे। सम्प्रति उपलभ्यमान पुराण तो आधुनिक हैं, परन्छ इन की प्राचीन ऐतिहासंबन्धी सामग्री अवश्य प्राचीन पुराणों और इति-हासप्रन्थों से संकलित की गई है। पाणिनि के "इति" प्रकरण से कुछ प्राचीन इतिहास-प्रन्थों का ज्ञान होता है उन का उहुंख हम अगले प्रकरण में करेंगे।

१४ - श्लोक काड्य - महाभाष्य ४।२। ६५ में तित्तिरिप्रोक्त श्लोकों का उद्धेख मिलता है - तित्तिरिणा प्रोक्ताः श्लोका इति । तित्तिरि

१. पृष्ठ १८ , टि० ४ । . . . . . महान् अध्याराख्युष्टीद्वासमावालभार-भारतहैलिहिलरीरवप्रवृद्धेषु ।

वैशम्पायन का ज्येष्ठ आता और उसका शिष्य था। इस का दूसरा नाम चरक था। इसी चरक द्वारा प्रोक्त चारक श्लोकों का निर्देश काशिकावृत्ति ४। ३। १०० तथा अभिनव शाकटायन व्याकरण की चिन्तामणिवृत्ति ३।१।१७१ में मिलता है। सायण ने माधवीया धातुवृत्ति में उखप्रोक्त औखीय श्लोकों का उद्धेख किया है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४।३।१०२ में तित्तिरि और उख का साचात् निर्देश किया है। चरक का उद्धेख अष्टाध्यायी ४।३।१०७ में मिलता है। सरस्वतीकण्ठाभरण ४। ३। २२७ की हृद्यहारिणी टीका में पिण्यलाद मोक्त इलोकों का उल्लेख है।

१५—आयुर्वेद — पाणिन ने आयुर्वेद के किसी प्रन्थ का सालात् निर्देश नहीं किया, परन्तु गणपाठ ४।२।६० तथा ४।४।१०२ में आयुर्वेद पद पदा है। आयुर्वेद के कौमारभृत्य तन्त्र की एकमात्र उपलब्ध काश्यपमंहिता के प्रवक्ता भगवान् काश्यप के कल्पसूत्र का उल्लेख पाणिन ने अष्टाध्यायी ४।३।१०३ में किया है अऔर ज्याकरण का अष्टाध्यायी १२।२५ में। शल्यतन्त्र की सुश्रुत संहिता पाणिनि से प्राचीन है। काशिका ६।२।६१ के "भार्यासीध्रुताः" उदाहरण में सुश्रुतापत्यों का उल्लेख है। चरक की मूल आप्रिवेश संहिता के प्रवक्ता अप्रिवेश का नाम गर्गादिगण् में पदा है। सतदन्त्र—प्रणेता आलार्य ज्याहिण स्वयं पाणिनि का संवन्धी है। अनेक विद्वान् इसे पाणिनि के मामा का पुत्र = ममेरा भाई मानते हैं, परन्तु हमारा विचार है यह पाणिनि का मामा था , यह हम एवं विस्तार से लिख जुके हैं।

१६,१७-पदपाठ कमपाठ —पाणिनि ने उक्थादिगण् में तीन पद एक साथ पदे हैं-संहिता, पद, क्रम । इस साहचर्य से निदित होता है यहां पठित 'पद' और 'क्रम' शब्द निश्चय ही बेद के पदपाठ और क्रमपाठ के वा वक हैं। ऋग्वेद के शाकल्य-भोक्त पदपाठ के कुछ विशेष नियमों का निर्देश पाणिनि ने "सम्बुद्धी शाकल्यस्येतावनार्ष, उद्यः ऊँ।" सूत्रों

१, श्री. पं अगवदतजी विरचित वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ १७६। २, काशी संस्क पृष्ठ ५९। ३, तिचित्रिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छ्रण्।

४. कठवर शास्त्रक् । ५. पूर्व पृष्ठ १०१।

६. अद्या ४।१।१०४॥ ७. देखो संप्रहकार स्वाडि नामक अगला अध्याय

न. पूर्व प्रकार ११ र. अकाक शारावका। १०. अवाक शारारव,रका।

में किया है। शाकल्य के पदपाठ की एक भूल यास्क ने अपने निरुक्त में दर्शाई है। पतः अलि ने महाभाष्य १।४। ८४ में शाकल्यकृत [पद] संहिता का निर्देश किया है।

महाभारत शान्तिपर्व ३४२। १०३, १०४ से ज्ञात होता है कि श्राचार्य गालव ने वेद का सर्वप्रथम क्रमपाठ रचा था। 3 ऋक्प्रातिशाख्य ११। ६५ में इसे बाभ्रव्य पाश्वाल के नाम से स्मरण किया है। वास्या-यन कामसूत्र १।१।१० में इसे कामशास-प्रयोता कहा है।४ गालव-प्रोक्त शिक्षा व्याकरण और निरुक्त का निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं।

१८—२१—वास्तुविद्या, अङ्गविद्या, चत्रविद्या, उत्पाद (उत्पत्ति) विद्यार्थी के व्याल्यान प्रन्थों का ज्ञान गएपाठ ४।३।७३ से होता है।

२२-२६--सर्पविद्या, नायसनिद्या, धर्मविद्या, गोलवण, श्रारवत्त्वरा -- महाभाष्य ४।२।६० में सर्पविद्या, वायसविद्या, धर्मविद्या, गोलज्ञण और अश्वलज्ञण के अध्यता और वेत्ताओं का उहेख है। अतः उस समय इन विद्याओं के प्रत्थ अवश्य विद्यमान रहे होंगे।

### ३--उपज्ञात

उपज्ञात वह कहाता है जो प्रन्थकार की अपनी सूम हो। काशिका मादि वृत्तिप्रन्थों में "उपज्ञाते" के निम्न उदाहरण दिये हैं--

पाणिनीयमकालकं व्याकरणम् । काशक्तरस्नं गुरुलाघवम् । आपिशकं पुष्करणम्।

काशिका ६।२।१४ में-"आपिशस्युपकं गुरुलाघवम् , ब्याडवुपकं दुष्करणम्" उदाहरण दिये हैं।

सरस्वतीकराठाभरण (४।३।२४४, २५४) की हृदयहारिएी वृत्ति में- "चान्द्रमसंद्रकं व्याकरणम्, काशकुत्स्नं गुरुलाघवम्, आपि-शलमान्तः करणम् भग्ठ मिलता है।

१, बाय:-बा हति च य हति च चकार ज्ञाकल्यः, उदान्तं त्वेक्माक्यातस्रविध्यहसु-समाप्तरवार्थ:। ६ । १८ ॥ १. शाकत्येन युक्ततां संहितामनु निधन्य देव: इ. पूर्व पुष्ठ १०७, टि० ५। ४. पूर्व पुष्ठ ११० टि० ह ॥ प्रावर्गत् । प्र. पूर्व पुष्ठ ११० टि० १। प्र. पूर्व पृष्ठ ११० टि० ६ । ६. पूर्व पृष्ठ ११० । ६. पूर्व पृष्ठ ११० । ९. अष्टा० ४।३।११४॥

इन उदाहरणों में पाणिनि, काशकृत्सन, आपिशलि, ज्यांडि और चन्द्रगोमी के ज्याकरणों का उद्देख हैं। चन्द्रोपज्ञ ज्याकरण पाणिनि से अर्वाचीन हैं। उपर्युक्त उदाहरणों की पारस्परिक तुलना से ज्यक्त हैं कि इन का पाठ अशुद्ध हैं। पाणिनि के विषय में सब का मत एक जैसा है। इस से स्पष्ट है कि पाणिनि ने सब से पूर्व खमित से कालाधिकाररिहत ज्याकरण रचा। इन ज्याकरणों में अकालकत्व आदि अंश ही पाणिनि आदि के खोपज्ञ अंश हैं।

इन व्याकरणों के ऋतिरिक्त और भी बहुत से उपज्ञात प्रन्थ पाणिनि के काल में विद्यमान रहे होंगे।

#### ४— कृत

कृत बन्थों का उद्देख पाणिनि ने दो खानों पर किया है — "अधिकृत्य कृते ब्रन्थ" और "कृते ब्रन्थ"। प्रथम सूत्र के उदाहरण्
काशिकाकार ने "सौभद्रः, गौरिमित्रः, यायातः," दिये हैं। इनका अर्थ
है – सुभद्रा गौरिमित्र और ययाति के विषय में लिखा गया पन्थ। महाभाष्यकार ने 'यवक्रीत, प्रियङ्कु' और 'ययाति' के विषय में लिखे गये "यावक्रीत
प्रैयङ्गव यायातिक" आख्यानप्रन्थों का उद्देख किया है। पाणिनि ने
"शिशुक्रन्दयमसभद्रन्द्रेन्द्रजननादिभ्यश्द्धः" में शिशुक्रन्द = वसों
का रोना, यमसभा, इन्द्रसमास = अग्निकाश्यप, श्येनकपोत और
इन्द्रजनन = इन्द्र की उत्पत्ति तथा आदि शब्द से प्रद्युम्नागमन आदि
विषयों के प्रन्थों का निर्देश किया है। वार्तिककार ने "लुवाख्यायिकाभ्यो बहुलम्" और "देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः" वार्तिकों से अनेक
कृत प्रन्थों की त्रोर संकेत किया है। पत्रज्जित ने प्रथम वार्तिक के उदाहरण "वासवदत्ता, सुमनोत्तरा" और प्रत्युदाहरण "भेमरथी" तथा
दितीय वार्तिक के उदाहरण "देवासुरम्, राजोग्ररम्" दिये हैं।

श्लोक, काव्य —काशिकाकार ने "कृते ग्रन्थे" सृत्र के उदाहरण "वारक्चाः श्लोकाः, हेंकुपादो ग्रन्थः, मैकुराटो ग्रन्थः, जालुकः" दिये हैं। इन में कौनसा प्रन्थ पाणिनि से प्राचीन है यह श्रज्ञात है। वरहिचकृत श्लोक निश्चय ही पाणिनि से श्रवीचीन हैं। यह वरहिच

१. अष्टा० ४।३।८७॥ २. अष्टा० ४।३।११६॥ ३. अष्टा० ४।३।८८॥

४. महाभाष्य ४।३।८८ ५. महाभाष्य ४।३।८८ ६ अष्टा० ४।३।११६।

वार्तिककार कात्यायन है। पत्रजालि ने महाभाष्य ४।२।१०१ में 'बाररुच काव्य' का निर्देश किया है। जैन शाकटायन की लघुगृत्ति २।१।१८६ में 'बाररुचानि वाक्यानि" पाठ छपा है, यह पाठ अशुद्ध है। यहां शुद्ध पाठ "वाररुचानि काव्यानि" होना चाहिये। जल्हण की सूक्ति-मुक्तावली में राजशेखर का निम्न श्लोक उद्भृत है—

यथार्थतां कथं नाम्नि माभूद् वरवचेरिह । व्यथत्त करात्राभरणं यः सदारोहणप्रियः ॥

कृष्णचरित की प्रस्तावनान्तर्गत मुनिकविवर्णन में लिखा है-

यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान् भुवि । काज्येन रुचिरेणैव ख्यातो चररुचिः कविः ॥

इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पूर्वोद्शृत राजशेखरीय श्लोक के चतुर्थ चरण का पाठ अशुद्ध है। वहां "सद।रोहणिप्रयः" के स्थान में स्वर्गारोहणाप्रयः" पाठ होना चाहिये।

महाभाष्य के प्रथमाहिक में पतः जिल ने आजसंज्ञक श्लोकों का उद्देख किया है और तदन्तर्गत निम्न श्लोक वहां पढ़ा है—

यस्तु प्रयुक्कं कुशलो विशेषे राज्दान् यथावद् व्यवहारकाले। सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्यागविद् दुष्यति चापशब्दैः॥

कैयट श्रादि टीकाकारों के मतानुसार भ्राजसंज्ञक श्लोक कात्यायन विरचित हैं।

पाणिनि ने खयं "जाम्बवतीविजय" नामक एक महाकाव्य रचा था। इसका दूसरा नाम "पाताळविजय" है। इस महाकाव्य में न्यूना-तिन्यून १८ सर्ग थे। पाश्चात्य तथा तदनुगामी भारतीय विद्वान् जाम्बव-तीविजय को सूत्रकार पाणिनि विरचित नहीं मानते, परन्तु यह ठीक नहीं हैं। भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार यह काव्य व्याकरणप्र-वक्ता महामुनि पाणिनिवरचित ही है। इस काव्य के विषय में हम पूर्व पाणिनि के प्रकरण में विस्तार से लिख चुके हें।

महाभारत जैसे बृहत्काव्य का साचात् निर्देश पाणिनि ने ६।२।३८ में किया है, यह हम पृवे लिख चुके हैं।

१. पूर्व पृष्ठ १६१ ।

ऋतुत्रन्थ—पाणिनि ने "वसन्तादिश्यष्टक्" सूत्र में वसन्त आदि ऋतुत्रों पर लिखे गये प्रन्थों के पठन-पाठन का उल्लेख किया है। वसन्तादि गण में "वसन्त, वर्षा, हेमन्त, शरद्, शिशिर" का पाठ है। इस से स्पष्ट है कि इन सब ऋतुत्रों पर प्रन्थ लिखे गये थे। सम्भव है ये काव्य-प्रन्थ हों। कालिदासिवरिचत ऋतुसंहार इन्हीं प्राचीन प्रन्थों के अनुकरण पर लिखा गया होगा।

अनुक्रमणी-ग्रन्थ —श्रष्टाध्यायी के "सास्य देवता" प्रकरण से विदित होता है कि उस समय वैदिक मन्त्रों के देवतानिदेशक प्रन्थों की रचना हो चुकी थी। शौनक-कृत ऋग्वेद की ऋषि, देवता आदि की १० अनुक्रमणियां निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं। शौनक के शिष्य आश्र-लायन और कात्यायन ने ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणियां रची हैं। आश्रलायन सर्वानुक्रमणी इस समय प्राप्त नहीं हैं, परन्तु अथ्वंवेद की सर्वानुक्रमणी में वह उद्भृत है। यजुर्वेद की एक सर्वानुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु वह अर्वाचीन अप्रामाणिक प्रन्थ है। "

संग्रह—दाचायण की प्रसिद्ध कृति संग्रहमन्थ पाणिनि का समकालिक है। दाचायण का ही दूसरा नाम व्याडि है। दाचायण पाणिनि का संबन्धी है, यह पत्रज्जलि के "दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः" वचन से स्पष्ट है। ऐतिहासिक विद्वान दाचायण को पाणिनि के मामा का पुत्र (ममेरा-भाई) मानते हैं, परन्तु हमारा विचार है कि दाचायण पाणिनि का मामा है। यह हम पाणिनि के प्रकरण में लिख चुके हैं। " संग्रह का नाम गणपाठ ४।२।६० में उपलब्ध हांता है। कैयट ब्यादि वैयाकरणों के मतानुसार संग्रह प्रन्थ का परिमाण एकलच क्लांक था। महावैयाकरण भर्तृहरि ने अपनी महाभाष्य-दीपिका में लिखा है कि संग्रह में १४ सहस्र पदार्थों की परीचा है। भर्तृहरि के शब्द इस प्रकार है—"चतुर्दशसहस्त्राणि वस्तूनि अस्मिन् संग्रहमन्थे ( पर्राचितानि )।"

१. अष्टा० ४।२)६१॥

२. अष्टा० ४।२।२४-३५॥

३. ऋषिदैवतछ्रव्दास्यादवलायनानुकमानुसारेणानुकभिष्यामः । पृष्ठ १७८।

४. 'दयानन्द सन्देश' मार्च सन् ११३६, पृष्ठ ३०। तथा वैदिकनिवन्थमास्ता। मेरा यह अन्य रात्रि प्रकाशित होया। ५. महाभाष्य ११११२०॥

इ. पूर्व पृष्ठ १३१।

७, हमारा इस्तरुख पृष्ठ २६।

इतिहास, पुराण, आख्यान, आख्यायका और कथा प्रन्थों का पाणिनीय अष्टाभ्यायी में साज्ञात् उद्धेख नहीं मिलता, परन्तु पूर्वनिर्दिष्ट "अधि कृत्य कृते प्रन्थे" सूत्र तथा "लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्" "देवान सुरादिभ्यः प्रतिषेधः" और "आख्यानाक्यायिकातिहासपुराणेभ्य-भ्यात्वेकों में इन विषयों के अनेक प्रन्थों की ओर संकेत विद्यमान है। काश्यपप्रोक्त पुराण्संहिता का निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं। "कथा-दिभ्यष्टक्" सूत्र में कथासंबन्धी प्रन्थों की ओर संकेत है। उसके अनुसार कथा में चतुर के लिये "कथिक" शब्द का व्यवहार होता है। जैन कथाएं प्रायः इन्हीं प्राचीन प्रन्थों के अनुकरण पर रची गई हैं।

#### ५ -- डयाख्यान

पाणिनि की अष्टाध्यायी ४।३।६६-७३ में "तस्य व्याख्यानः" का प्रकरण है। इस प्रकरण में अनेक व्याख्यानग्रन्थों का निर्देश है। इस काशिकावृत्ति में दिए गए उदाहरण नीचे उद्धृत करते हैं —

सूत्र ४।३।६६,६७ — सौपः, तैङः, षात्वणत्विकम्, नातानिकम्। सूत्र ४।३।६८ — आग्निष्टोमिकः, वाजपेयिकः, राजस्यिकः, पाक-यक्तिकः, पाञ्चौदनिकः, दाशौदनिकः।

सूत्र ४।३।८०-पौरोडाशिकः, पुरोडाशिकः।

सूत्र ४।३।७१ — देष्टिकः, पाशुकः, चातुर्होमिकः, पाञ्चक्षोतृकः, ब्राह्मणिकः, आर्चिकः (ब्राह्मण् श्रीर ऋचाश्रों के व्याख्यान), प्राथ-मिकः, आध्वरिकः, पौरश्चरणिकः।

सूत्र ४।३।७३ में — ऋगयनादि गरा पढ़ा है, उस में निम्न शब्द हैं, जिन से व्याख्यान ऋथे में प्रत्यय होता है —

ऋगयन, पद्व्याख्यान, छुन्दोमान, छुन्दोभाषा, छुन्दोवि-चिति, न्याय, पुनरुक्त, व्याकरण, निगम, चास्तुविद्या, अङ्गविद्या, क्षत्रविद्या, उत्पात, उत्पाद, संवत्सर, मुहुत, निमित्त, उपनिषद्, शिक्षा।

इस गए से स्पष्ट है कि पाणिनि के काल में इन विषयों के व्याख्यान प्रनथ ऋवश्य विद्यमान थे।

१. अष्टा० ४।३।८७।

इ. महाभाष्य ४।३।८७॥

५. पूर्व पृष्ठ ११०।

र महाभाष्य ४।३।८७॥

४. महाभाष्य ४।२।६०॥

६. अष्टा ४४४१०२॥

हमने इस लेख में पाणिनीय शब्दानुशासन के आधार पर जितने प्रन्थों के नाम संकलित किए हैं, वे उस उस विषय के उदाहरणमात्र हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे प्रन्थ भी उस समय विद्यमान रहे होंगे जिन का पाणिनीय शब्दानुशासन में उहेख नहीं हैं। इतने से अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनि के समय में संस्कृत का वाङ्मय कितना विशाल था।

# प्रो० बलदेव उपाध्याय की भूलें

प्रो० बलदेव उपाध्याय एम. ए. हिन्दू विश्वविद्यालय काशी का इसी विषय का एक लेख "प्रेमी आभिनन्दन ग्रन्थ" के पृष्ठ ३७२—३७६ तक छपा है, उस में अनेक मूल हैं। उन में से कतिपय मूलों का दिग्दर्शन हम नीचे कराते हैं—

१—एष्ठ ३७४ में लिखा है-"पाणिनि ने बन्ध ऋथे में उपनिषद् शब्द का व्यवहार नहीं किया।"

उपनिषद् शब्द प्रन्थविशेष के ऋथे में "ऋगयनादिभ्यश्च" सूत्र के ऋगयनादि गए में पढ़ा है। वहां "तस्य ब्याख्यानः" का प्रकरण होने से पाणिनि ने न केवल उपनिषद् का उल्लेख किया है, अपितु उनके व्याख्यान = टीकाप्रन्थों का भी निर्देश किया है।

२—पृष्ठ २७५ में लिखा है—"पाणिनि के फुफेरे आई संप्रह्कार व्याडि……"

महाभाष्य १। ४। २० में पाणिनि को "दार्श्वापुत्र" कहा है अतः दाचायण अर्थात् व्याडि पाणिनि के मामा का पुत्र ( ममेरा ) हो सकता है न कि कुफेरा। वस्तुतः दाचायण व्याडि पाणिनि का मामा था यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

३—एछ ३७६ में लिखा है—"इन में ऋक्यातिशाख्य का रचयिता शाक्त्य का नाम अतिप्रसिद्ध है।"

उपलब्ध ऋक्प्रातिशाख्य का रचयिता शाकल्य नहीं है, अपितु आचार्य शौनक है। शाकल्य प्रातिशाख्य किसी प्राचीन प्रन्थ में विश्वित भी नहीं है।

४-पृष्ठ ३७६ में -- "सुनाग" को "शौनग" लिखा है।

१. अहाक ४।३।७३॥

५-पृष्ठ३७६ में लिखा है - "पतश्वलि ने "कुणि का उल्लेख किया है।"
महाभाष्य में कुणि का नाम कहीं नहीं मिलता। हां, महाभाष्य १।१।
७५ के "एङ् प्राचा दशे शैषिकंपु" वार्त्तिक पर कैयट ने लिखा है "माष्यकारस्तु कुणिदर्शनमाशिश्रियत्।" अर्थात् भाष्यकार ने कुणि के मत का आश्रयण किया है।

६-पृष्ठ २७६ में लिखा है - "४।२।६५ के ऊपर काशिका वृत्ति से व्या-घपद और काशकृत्स्त नामक व्याकरण के आचार्यों का पता चलता है।"

काशिका ४।२।६५ में उदाहरण है "दशका वैय घपदीयाः।" इस में विश्वत वैयाघपदीय व्याकरण के प्रवक्ता का नाम "वैयाघपदा" था, व्याघपद नहीं। व्याघपद से प्रक्ति अर्थ में तिख्ति प्रत्यय हो कर वैयाघपदीय शब्द उपपन्न नहीं होता, व्याघपदीय होगा।

प्रो० बलदेव उपाध्याय के लेख की कुछ भूलें हमने उपर दर्शाई हैं। इसी प्रकार की श्रमेक भूलें उनके लेख में विद्यमान हैं।

श्रमले ऋध्याय में हम संप्रहकार व्याडि का वर्णन करेंगे।



# सातवां अध्यायं

# संग्रहकार ड्याडि (२८०० वि० पूर्व)

श्राचार्य ज्याहि श्रपर नाम दात्तायण ने संप्रह नाम का एक प्रन्थ रचा था। वह पाणिनीय ज्याकरण पर था, ऐसी पाणिनीय वैयाकरणों की धारणा है। महाराज समुद्रगुप्त ने भी ज्याहि को "दात्तिपुत्रवचोव्या ख्यापदुः" लिखा है। अंस्रहपद पाणिनीय गणपाठ ४।२।६० में उपलब्ध होता है। यदि वह प्रतिप्त न हो तो मानना होगा कि संप्रह पाणिनीय शब्दानुशासन पर नहीं था, श्रथवा सम्भव है संप्रह नाम के कई प्रन्थ रहे हों। पत्रज्ञिल ने महाभाष्य के प्रारम्भ में संप्रह का उल्लेख किया है, श्रीर महाभाष्य २।३।६६ में संप्रह को दात्तायण की कृति कहा है। भ

# परिचय

पर्याय—पुरुषोत्तम देव ने त्रिकाएड-शेष में व्याडि के विन्ध्यस्थ, निदः नीसुत श्रौर मेधावी तीन पर्याय लिखे हैं।

श्विन्ध्यस्य आवार्य हेमचन्द्र इस का पाठान्तर विन्ध्यवासी श्रीर केशव विन्ध्यनिवासी लिखता है।। अर्थ तीनों का एक है। एक विन्ध्य-वासी सांख्याचार्य सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका में बहुधा उद्धृत

१. संमहो व्याक्तितो क्यासंख्यो मन्यः। महाभाष्यप्रदीपोद्योत, निर्णयसागर संस्त्रः पृष्ठ ४ ४ । तथा इसी पृष्ठ की दूसरी टिप्पणी।

२, संप्रहोऽप्यस्यैव शास्त्रस्यैकदेशः । महाभाष्यदािपिका अर्तृहरिक्कतः, इस्तलेख पृष्ठ २० । इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे न्याङ्युपर्यानतं कच्छमन्थपरिमाणं संप्रहा-भिषानं निषम्थमासीतः । पुण्यराजकृत वाक्यपदीयटीका काशी संस्कृ पृष्ठ १८३ ।

र. कृष्णचरित, मुनिकविवर्णन, रुखोक १६।

४. संग्रह पतत् पाचान्येन परीक्षितम्। ...... संग्रहे तावत् कार्यप्रतिहृत्विः भावान्मन्यामहे.....। २०१, पाद १, आ०१॥ ५. शोभना खलु वाचायणस्य संग्रहस्य कृतिः। ६. अभिधानचिन्तामणि, महर्यक्षण्ड ५१६, १ण्ड ३४०। ७, शब्द्यक्ष्मद्रुम पृष्ठ = ३।

है। किसी विन्ध्यवासी ने वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को वाद में पराजित किया था। वह विन्ध्यवासी विक्रम का समकालिक था। 3

नन्दिनीसुत-इस नाम का उहेस्त कोशश्रन्थों से ऋन्यत्र हमें नहीं मिला।

मेघावी--भामह अपने अलंकार शास्त्र २।४०,८८ में किसी अलंकार शास्त्र-प्रवक्ता मेघावी को उद्धृत करता है।

इन पर्यायों में ज्याहि के प्रसिद्धतम दात्तायण नाम का उल्लेख नहीं है। श्वतः प्रतीत होता है हंम, केशव श्वीर पुरुषोत्तमदेव के लिखे हुए पर्याय प्राचीन ज्याहि के नहीं हैं। ज्याहि नाम के कई ज्यक्ति हुए हैं, यह हम श्वनुपद लिखेंगे।

व्याडि—वैयाकरण व्याडि आचार्य का उद्वेख ऋक्प्रातिशाख्य, प्रमहाभाष्य, काशिकावृत्ति कौर भाषावृत्ति आदि अनेक प्रन्थों में मिलता है।

च्याडि पद का अर्थ-धातुवृत्तिकार सायण व्याडि पद का अर्थ इस प्रकार करता है-

अडो वृद्यिक लाङ्गूलम्, तेन च तैष्ण्यं लक्ष्यते, विशिष्टोऽ-इस्तैदण्पमस्य व्यडः, तस्यायत्यं व्याडिः। अत इक्, स्वागतादीनां चेति वृद्धिप्रतिषेधैज्ञागमयोर्निषेधः।

अनेक व्याडि — व्याडि नाम के अनेक आचार्य हुए हैं। प्राचीन व्याडि संप्रह प्रन्थ का रचयिता है। इसका उद्धेख ऋक्प्रातिशाख्य आदि अनेक प्राचीन प्रन्थों में मिलता है। एक व्याडि कोशकार है। इसके कोश

रे. पृष्ठ पंति — ४; ७। २०८; ७, २०, २१, १२, १३। १४४; १२०। १४८; १०। २, भी पं∙ भगवस्त्रजी क्रत भारत वर्ष का इतिहास, क्रि० संस्क०, पृष्ठ १४२। ३, वही, पृष्ठ १४२।

४, २।२३१२८॥ ६।४६॥१३।३१,३७॥ ५. आपिश्रकपाणिनीयम्यादीय-गौतमीयाः । ६।२।३६॥ द्रम्याभिषानं न्यादिः । ११२।६॥। ६. पूर्व पृष्ठ ६३ ।

७. इकां यण्मिन्यंवयानं न्याडिगालक्योरिति वक्तन्यम् । ८. भातुबुत्ति पृष्ठ ८२, काशी संस्कृ । दुकना करो---काशिका ७।३।७॥ प्रक्रिया कौ । पूर्वार्थ पृष्ठ ११४। गणरत्नमहोदवि एक ३६ ॥

के अनेक उद्धरण कोशप्रनथों की टीकाओं में उपलब्ध होते हैं। आचार्य हेमचन्द्र के निर्देशानुसार न्यांडि के कोश में २४ बौद्ध जातकों के नाम मिलते हैं। अतः यह महात्मा बुद्ध से उत्तरवर्ती है, यह स्पष्ट है। प्रसिद्ध मुसलमानयात्री अल्बेह्नी ने एक रसज्ञ न्यांडि का उद्धय किया है। वह विक्रम-समकालिक है।

दाश्चायण — इस नाम का उद्धेख महाभाष्य २।३।६६ में मिलता है। विक् दाक्ति—वामन ने काशिका ६।२।६९ में इस नाम का उद्धेख किया है। विमस्य पुराग १९५।२५ में दान्ति गोत्र का निर्देश उपलब्ध होता है।

यद्यपि दाचि और दाचायण नामों में गोत्र और युव प्रत्यय के भेद से अथे की विभिन्नता प्रतीत होती है, तथापि पाणिन और पाणिनि, तथा काशकृत्सन और काशकृत्सिन आदि के समान दोनों नाम एक व्यक्ति के हैं। इसकी पृष्टि काशिका ४।१।१७ के ''तत्र भवान दाचायणः दाचिवां'' उदाहरण से होती है।

वंश — ज्याडि नाम से इसके पिता का नाम ज्यड प्रतीत होता है। माता का नाम श्रज्ञात है। दाचि श्रीर दाचायण नामों से इस वंश के मृल पुरुष का नाम 'दच्च' विदित होता है। मत्स्य पुराण १९५१२५ में दाचि को श्रङ्गिरा वंश का कहा है। न्यासकार जिनेन्द्रवृद्धि के लेखानुसार ज्याडि दाचायण का जन्म बाह्मण कुल में हुआ था। १

स्वसा—पाणिन ने कौड्यादि गण में ज्याडि का निर्देश किया है उसके अनुसार उसकी किसी भगिनी का नाम 'ज्याड्या' प्रतीत होता है। इसका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। पाणिन की माता का नाम दाची था यह हम पूर्व लिख चुके हैं। "दाचि और दाचायण के एक होने पर वह ज्याडि की बहिन होगी और पाणिनि उसका भान हो।

आचार्य - विकृतवही नाम का एक लच्चण प्रन्थ व्याडि-विरचित माना जाता है। उसके आरम्भ में शौनक को नमस्कार किया है। आर्थ प्रन्थों

१. अभिधान विन्तामाणि, देवकाण्ड, क्लोक १४७ की टीका, पृष्ठ १००, १०१॥

२. पृष्ठ टि०४ । ३. कुमारीदाक्षाः । ४. कपितरः स्वरिनरो दाक्षिः

शक्तिः पतम्जालः । ५. माह्मणगोत्रप्रतिवेधादिह न सविति—दाक्षायण हति । न्यास राधाप्रद पण्ठ ४७०। ६. अष्टा० धारा⊏०॥ ७ पूर्व पृष्ठ १३१।

८. नत्वादी श्रीनकाचार्य गुरुं वन्दे सहामुनिम् ।

में इस प्रकार नमस्कार की शैजी उपलब्ध नहीं होती। ऋतः यह ऋोक प्रचिप्त होगा, या यह प्रन्थ किसी ऋवीं चीन ज्यांड का होगा, या किसी ने ज्यांड के नाम से इस प्रन्थ की रचना की होगी। ज्यांडि शौनक का समकालिक है, शौनक ने ऋपने ऋक्प्रातिशाख्य में ज्यांडि का उल्लेख किया है। ऋतः सम्भव हो सकता है कि ज्यांडि ने शौनक से विद्याध्ययन किया हो। प्राचीन श्याचार्य अपने प्रन्थों में श्रपने शिष्य के मत उद्युत करने में संकोच नहीं करते थे। ऋष्ण दैपायन ने अपने शिष्य जै।मान के अनेक मत अपने महासूत्र में उद्युत किये हैं।

देश — पुरुषोत्तमदेव श्राद् ने व्यांडि का एक प्यांय विन्ध्यस्थ = विन्ध्यासी = विन्ध्यनिवासी लिखा है। नदनुसार यह विन्ध्य पर्वत का निवासी था। काशिका २।४।६० में "प्राचामिति किम्—दाक्तिः पिता, दाक्तायणः पुत्रः" लिखा है। पाणिनि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश का रहने वाला था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। श्रातः उसका सम्बन्धी दाचायण भी उसी के समीप का निवासी होगा। इस से भी प्रतीत होता है कि पुरुषोत्तमदेव के लिखे हुए व्यांडि के पर्याय आर्षकालीन व्यांडि के नहीं हैं। काशिका ४।१।१६० में दाचि को प्रागर्दशीय लिखा है। यह उस के पूर्वोक्त वचन से विरुद्ध है। हो सकता है दो दाचि रहे हों। श्राभनवशाकटायन व्याकरण २।४।११७ भी चिन्तामणि युत्ति में श्रंगबंग प्रागर्दशवासियों के साथ दाचि पद पढ़ा है। "

दाक्षायण देश — दान्ति या दान्तायणों का कुल बहुत विस्तृत और समृद्ध था, वह कुल जहां बसा हुआ था, वह स्थान (देश) दान्त के और दाक्षायण मकत के नाम से प्रसिद्ध था। काशिका ४१२।१४२ में "दान्तिपलद, दाक्षिनगर, दाक्षित्राम," दान्तिहद, दान्तिकन्था" संज्ञक प्रामों का उद्देख है। काशिका के अनुसार ये प्राम वाहिक = सतलज

१. शरास्ट, इशा शरायना आया द, ४०॥ प्राह्मारा

२. पूर्व पृष्ठ १३३। ३. काचित्र मवस्येव-दाक्तिः। ४ अङ्गवङ्गदाक्षयः आङ्गवङ्गदाक्षयः। ४. दाक्षि+अक, राजन्यादिभ्यो बुज्। अष्टा० ४। ग४३॥

६. दाक्षि+भक्त, भौरिक्याचेषुकायांदिभ्या विधल्भक्तलौ । अष्टा० ४।२।५४॥

दाक्षियामः दाइयादयो निवसन्ति यस्मिन् आमे स तेषामिति व्यपदिः
 इयते । काशिका ६।२।८४ ॥

श्रीर सिन्धु के मध्य थे। काशिका ६।२।८६ में "दाविघोष, दाविकट, दाविपस्वल, दाक्षिह्द, दाविबदरी, दाक्ष्यश्वतथ, दावि-शास्मली, दाक्षिपिक्कल, दाविपिशक, दाविरक, दाक्षिशिस्पी, दाविपुंस, दाक्षिकूट" का निर्देश मिलता है।

व्याडिशाला—पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी ६।२।८६ के छात्र्यादिगण् में व्याडि पद का निर्देश किया है, तदनुसार शाला उत्तर पद होने पर "व्याडिशाला" पद श्रायुदात्त होता है। यहां शालाशब्द पाठशाला का वाचक है, यह हम श्रापिशलिशाला के प्रकरण में लिख चुके हैं। इस से प्रतीत होता है कि पाणिनि के समय में श्राचार्य व्याडि का विद्यालय अत्यन्त प्रसिद्ध होगया था।

# व्याहि का वर्शन

महाराज समुद्रगुप्त ने श्रपने कृष्णचरित की प्रस्तावनान्तर्गत मुनिकवि-वर्णन में लिखा है—

> रसाचार्यः कविर्वादिः शब्दब्रह्मैकवाङ्मुनिः। दाक्षीपुत्रवचोव्याख्यापदुर्मीमांसाव्रशिः ॥ १६॥ बळचरितं कृत्वा यो जिगाय भारतं व्यासं च। महाकाव्यविनिर्माणे तन्मागस्य प्रदीपमिषः॥ १७॥

इन श्लोकों से विदित होता है कि संप्रह्कार व्याडि दाचीपुत्रवचन (ऋष्टाध्यायी) का व्याख्याता, रसाचार्य श्रीर श्रेष्ठ मीमांसक था। उसने बलरामचरित लिखकर व्यास श्रीर भारत को जीत लिया था, अर्थात् उसका बलचरित भारत से भी महान् था।

रसाचार्य—कृष्णचिरत के उपर्युक्त उद्धरण में व्याहि को रसाचार्य कहा है। वाग्भट्ट ने रसरत्नसमुच्चय के आरम्भ में प्राचीन रसाचार्यों में व्याहि का उल्लेख किया है। पार्वतीपुत्र नित्यनाथिखद्ध-विरचित रस-रत्न के वादिखण्ड उपदेश १ श्लोक ६६-७० में २७ प्राचीन रसाचार्यों के नाम लिखे हैं, उन में सब से प्रथम नाम "व्यालाचार्य" है। ड ल

१. पञ्चानां सिन्धुपञ्ठानामन्तरं ये समाजिताः । वाहिका नाम ते देशाः """। महाभारत कणपर्वे, महाभाष्यप्रदीपोद्योत १। १। ७५ में वद्भृतः

२. शन्द्रदो गोमुलक्ष्येव कम्बलिन्यांब्रिक च । १ । ३ ॥

रसरत्नसमुच्चाय में भी २७ रसाचर्यों का बल्लेख है।

कां अभेद होने से सम्भव है यहां शुद्धपाठ व्याख्याःचार्य हो। रामराजा के रसरक्षप्रदीप में भी व्याद्ध का उड़ेख मिलता है। अत आचार्य व्याद्ध रस = पारद शास्त्र का विशिष्ट आचार्य था, यह निर्विवाद है।

नागार्जुन रसशास्त्र का उपद्वाता नहीं — लोक में किवदन्ती है कि श्रीषध रूप में रस = पारद के व्यवहार का उपज्ञाता बौद्ध विद्वान् नागार्जुन है। वस्तुतः यह मिध्या श्रम है। रसचिकित्सा भी उतना ही प्राचीन है जितनी श्रीद्भजचिकित्सा। चरक और सुश्त मुख्यतया श्रीद्भिज श्रीर शास्य चिकित्सा के प्रतिपादक प्रन्थ हैं। इसलिय उन में रसचिकित्सा का विशेष उद्देख नहीं मिलता। श्राग्निवेश श्रादि रसचिकित्सा से परिचित नहीं थे, यह धारणा मिध्या है। चरक चिकित्सास्थान श्रध्याय ७ में लिखा है—

श्रेष्ठं गन्धकसंयोगात् सुवर्णमात्तिकप्रयोगाद्वा । सर्वव्याधिविनाशनमद्यात् कुष्ठी रसं च निगृहीतम् ।

चरक में इस के अतिरिक्त अन्य रसों का भी उड़िख है। त्री॰ दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी ने रसरत्न मुच्चयटीका की भूमिका पृष्ठ २, ३ पर अन्य रसों का भी वर्णन दर्शया है। कॉटल्य अर्थशास अभ्याय ३४ में सुवर्ण का एक भेद "रसिंबद्ध" = पारद निर्मित बताया है।

वस्तुतः प्राचीन काल में एक एक विषय पर प्रनथ लिखने की परि-पाटी थी। प्राचीनप्रन्थकार स्वप्रतिपाद्यविषय से भिन्न विषय में इस्तचेष नहीं करते थे। इसलिय चरक सुश्रुत में रसचिकित्सा का विधान नहीं है। सम्भव है ज्यांडि ने रसचिकित्सा पर कोई प्रनथ रचा हो।

### मीमांसक व्याहि

कृष्णचरित में न्याडि को 'मीमांसकाभणी' लिखा है। श्रतः सम्भव है न्याडि ने मीमांसाशास्त्र पर भी कोई मन्थ लिखा हो। जैमिनि श्राकृति को पदार्थ मानता है। असहाभाष्य १। २। ६४ में न्याडि को

कलायास्त्रपुटः प्रोक्तः सताला वर्तुला मतः । हरेणु कण्टका केयेति व्याजितिक मरतः । हिस्स् आफ दी र्राण्डयन मेडिशन, पृष्ठ ७५८,७५१ उद्धतः ।

२. तेषामभिन्यक्तिराभिप्रदिष्टा भाळाक्यतन्त्रेषु चिकित्सितं च । पराधिकारे तुन विस्तरोक्तिः भस्तेति तेनात्र न नः प्रयासः । चरक चिकित्सा० २६।१३०,१३१॥

३, आकृतिस्तु कियार्थत्वात् । मीमांसा १।३।३३।

द्रव्यपदार्थवादी लिखा है। इससे स्पष्ट है कि व्याडि द्रव्यपदार्थवादी मीमां-सक रहा होगा। महाभाष्य में काशकृतिस्रिपोक्त मीमांसा का उल्लेख मिलता है। वह द्रव्यपदार्थवादी था या आकृतिपदार्थवादी यह श्रज्ञात है।

#### काल

व्याहि का उहेल गृह्पति शीनक ने श्रपने ऋक्षातिशाख्य में श्रनेक स्थानों पर किया है। उगृह्पति शोनक ने ऋक्ष्रातिशाख्य का प्रवचन भारतयुद्ध के लगभग २५० वर्ष पश्चान् महाराज श्रधिसीम ऋष्ण के काल में किया था, यह हम पूर्व लिख पुके हैं। उच्चाहि श्रपर नाम दान्नायण पाणिनि का मामा है, यह भी पूर्व लिखा जा चुका है। अञ्चतः व्याहि का काल भारतयुद्ध पश्चात् २००-३०० वर्षों के मध्य है।

## संग्रह का परिचय

महाभाष्य २।३।६६ में लिखा है-

शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृति:।

श्रर्थात् दाचायणविरचित संप्रह की कृति मनोहर है।

महाभाष्यकार जैसा विवेचनात्मक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जिस कृति को सुन्दर मानता हो, उसकी प्रामाणिकता श्रीर उत्कृष्टता में क्या सन्देह हो सकता है।

संग्रह ग्रन्थ का स्वरूप — संग्रह ग्रन्थ चिरकाल से छुप्त है। इसलिये इसका क्या स्वरूप था, यह हम नहीं कह सकते। इस के जो उद्धरण उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार इसके विषय में लिखा जाता है।

संग्रह में '\ अध्याय—चान्द्र व्याकरण ४।१।६२ की वृत्ति में एक उदाहरण है—पञ्चकः संग्रहः। इस की 'अष्टकं पाणिनीयम्' उदाह-रण से तुलना करने पर विदित होता है कि संग्रह में पांच अध्याय थे।

संप्रह का परिमाण—वाक्यपदीय का टीकाकार पुरुषराज लिखता है—

१. द्रव्याभिषानं व्याद्धिः।

<sup>4.</sup> RISISK 8 SIIRI 316 NAI

४. पूर्वपृष्ठ १३६।

पूर्व पृष्ठ १९४ टि० ४ ।

५ पूर्वपृष्ठ १३१।

इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे व्याङ्कषुपराचितं स्वायन्थ-परिमाणं संग्रहाभिधानं निबन्धमासीत्।

नागेश भी संमह का परिमाण लच्च रतोक मानता है।

संग्रहसूत्र—महाभाष्य ४।२।६० में एक उदाहरण है — सांग्रहस्ति-कः । इस से प्रतीत होता है कि संग्रहमन्थ सूत्रात्मक था ।

संग्रह दार्शनिक ग्रन्थ था-पतञ्जलि महाभाष्य के श्रारम्भ में

लिखता है-

संग्रहे तावत् प्राधान्येन परीतितम्—नित्यो वा स्यात् कार्यो वा। तत्रोका दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि। तत्र त्वेष निर्णयः-यद्येव नित्योऽथापि कार्य उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्यम्।

श्रागे पुनः लिखता है-

संग्रहे तावत् कार्यप्रतिद्वीन्द्वभादान्मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणामिति ।

इन दोनों उद्धरणों से तथा भलेहरिकृत वाक्यपदीय की खोपझटीका में उद्धृत संप्रह के पाठों से विदित होता है कि संप्रह वाक्यपदीय के समान ज्याकरण का दार्शनिक प्रन्थ था।

नागेशकृत भाष्यप्रदीपोद्योत ४।३।३९ से प्रतीत होता है कि संप्रह में कहीं कहीं श्रप्टाध्यायी के सुत्रों के उदाहरण भी दिये थे।

संग्रह में १४ सहस्र पदार्थों की परीक्षा—महाभाष्य के 'संग्रहे तावत् प्राधान्येन परीक्षितम्' इस वचन की व्याख्या में भर्त्हरि लिखता है—

चतुर्दशसहस्राणि वस्त्नि अस्मिन् संप्रहम्ये (परीकितानि)। प्रश्चीत् संप्रह में १४ सहस्र पदार्थों की परीक्षा की थी। यदि मर्छ। हिर का यह वचन ठीक हो तो संग्रह का एक लक्ष श्लोक परिमाण अव- स्य रहा होगा।

१. वाक्यपदीय टीका, काशी संस्क० पृष्ठ १८३।

२. संग्रहो क्याविकृतो लक्षक्षेकसंख्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः । नवाहिक, निर्णय-सागर संस्कृत पृष्ठ ४४ । ३. अ० १, पा०१, आ० १ ।

४ एवं च संग्रहाादेषु तदुदाहरणदानमसंगतं स्यात् ।

५. इमारा इस्तकेख पृष्ठ २६।

संग्रह की प्रतिष्ठा—संग्रह प्रन्थ किसी समय श्रत्यन्त प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। काशिका ६।२।६९ के 'कुमारीदाक्षाः' उदाहरण से व्यक्त होता है कि श्रनेक व्यक्ति कुमारी की प्राप्ति (= विवाह) के लिये कृठमूठ श्रपने को दान्ति-प्रोक्त प्रन्थ के ज्ञाता बताया करते थे। काशिकाकार ने इस उदाहरण की जो व्याख्या की है, वह चिन्त्य है। प्रतीत होता है, उसने इस उदाहरण का भाव नहीं समका। 'दान्त' पद की 'दान्ना-दिभिः प्रोक्तानि शास्त्राण्यधीयते' व्याख्या में 'दान्नादिभः' पाठ श्रग्रुद्ध है, वहां 'दाक्यादिभिः' पाठ होना चाहिय।

संग्रह के उद्धरण — संग्रह के उद्धरण अनेक प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। भर्त्रहरिविर्याचत वाक्यपदीय के ब्रह्मकाएड की खोपइटीका में संग्रह के १० दस वचन उद्धृत हैं। श्री पं० चारुदेव जी ने खसम्पादित वाक्य-पदीय ब्रह्मकाएड के अन्त में उन्हें संग्रहीत कर दिया है। हम ने संग्रह के ४ चार नये वचन संग्रहीत किये हैं। दशम वचन का दितीय उद्धरण का खान भी हम ने दूंदा है। आजतक संग्रह के जितने वचन उपलब्ध हुए हैं। वे नीचे दिये जाते हैं—

- नहि किञ्चित् पदं नाम रूपेण नियतं किञ्चत् । पदानां रूपमर्थो वा वाक्यार्थादेव जायते ॥'
- अर्थात् पदं सामिधेयं पदाद् वाक्यार्थनिर्णयः। पदसंघातजे वाक्यं वर्णसंघातजं पदम्॥
- रे. शब्दार्थयोरसंभेदे व्यवहारे पृथक् किया। यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेकं तत्समवस्थितम्॥
- ४. संबन्धस्य न कर्त्तास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । शब्दैरेव हि शब्दानां संबन्धः स्यात् कृतः कथम् ॥
- ५. वाचक उपादानः स्वरूपवानव्युत्पत्तिपक्षे । व्युत्पत्तिपत्ते स्वर्थविद्दितं समाश्रितं निमित्तं शब्दव्युत्पत्तिकर्माणे प्रयोजकम् । उपादानो द्योतक इत्येके । सोऽयमितिब्यपदेशेन संवन्धोपयोगस्य शक्यत्वात् । ४

१. वाक्यपदिय स्वोपश्च टीका लाहौर संस्क० पृष्ठ ४२ ।

र. नहीं, पृष्ठ ४३। र. नहीं, पृष्ठ ४३।

४. वही, पृष्ठ ४३। ५. वही, पृष्ठ ५५।

- ६. निह स्वरूपं शब्दानां गोपिएडादिवत् करेण संनिविशते। तत्तु नित्यमभिष्यमेवाभिषानसंनिवेशे सति तुस्यरूपत्वादसंनिविष्ट-मपि समुच्चार्यमाणत्वेनावसीयते।
  - शब्दस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वानिरिष्यते । स्थितिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते ॥
  - ८. असतक्वान्तराते याञ्ज्ञब्दानस्ताति मन्यते । प्रतिपत्तुरशाक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः॥<sup>3</sup>
  - ९. यथाद्यसंख्यात्रहणसुपायः प्रतिपत्तये । संख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा शब्दान्तरश्रुतिः ॥
  - १०. शब्दप्रकृतिरपभ्रंशः। १
  - ११, शुद्धस्योच्चारणे स्वार्थः प्रसिद्धो यस्य गम्यते । स मुख्य इति विश्वेयो रूपमात्रनिबन्धनः ॥
- १२. संस्त्यानं संहननं तमो निवृत्तिरशक्तिरुपरतिः प्रवृत्तिप्रति-बन्धातरोभावः स्त्रीत्वम्, प्रसवो विष्वग्भावो वृद्धिशक्तिलाभोऽ-भ्युद्रेकः प्रवृत्तिराविर्भाव इति पुंस्त्वम् । अविवक्षातः साम्यस्थिति-रौत्सुक्यनिवृत्तिरपरार्थत्वमङ्गाङ्गिभावनिवृत्तिः कैवस्यमिति नपुंसक-त्वीमिति।\*
  - १३. इकां यण्भिर्व्यवधानमेकेषामिति संग्रहः।
  - १४. जाज्वलीति संग्रहे । <sup>६</sup>
- १. वही, पृष्ठ ६६ । २. वही, पृष्ठ ७६ । तथा-यदाइ संम्रहकारः—शब्दस्य महणे हेतुः ..... । स्थादादरकाकर भाग ३ पृष्ठ ६४४ । ३, वही, पृष्ठ ६४
  - ४. वही, १९ठ, ८८ । तथा-स्याद्वादरत्नाकर भाग ३, पृष्ठ ६४६ ।
  - प्रवही, पृष्ठ १३४। तथा देलाराजटीका काण्ड ३, पृष्ठ १११, काशी संस्कः ।
- ६. पतंदेव संग्रहकारोक्तरकोकप्रदर्शनेन संवादियितुमाह । वाक्य० टीका पुण्यराज, काण्ड २ क्लोक २६७ ।
  - ७, वास्य० टीका हेलाराज, पृष्ठ ४३१, काशी संस्क०।
- क् जैनेन्द्र न्या महानन्दिटीका १।२।१, पृष्ठ ५६ । तुलना करो— इका यण्म-र्व्यवधानं न्याडिगालवयोरिति वक्तस्यम् । भाषात्रति ६।१।७७ ॥
- श्रीकिषकण्ठाहारकृत चर्करीतरहस्य। इण्डिया आफिस का इस्तलेख, स्वीपत्र माग २, पृष्ठ २०६।

संप्रह के उपर्युक्त वश्वनों से विदित होता है कि संप्रह में गद्य, पद्य दोनों थे।

इनके ऋतिरिक्त न्यास, महाभाष्यप्रदीप, पदमश्वरी, योगव्यासभाष्य आदि में संप्रद के नाम से कुछ वचन उपलब्ध होते हैं।

न्यास और संग्रह — न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने पांच वचन संग्रह के नाम से उद्धत किये हैं। वे महाभाष्य में उपलब्ध होते हैं। न्यास के पाठ में संग्रह का ऋषे संन्तेपवचन हो सकता है।

महाभाष्यप्रदीप और संग्रह—कैयट ने महाभाष्य में पठित कई रलोकों के विषय में 'पूर्वोक्तार्थसंग्रहश्लोकाः' लिखा है। इस वाक्य के दो श्रर्थ हो सकते हैं—

महाभाष्य में पूर्व प्रतिपादित श्रर्थ की पुष्टि में संप्रह प्रन्थ के श्रोक।
 पूर्व गद्य में विस्तर से प्रतिपादित श्रथं को संप्रह = संत्तेप से कहने
 वाले श्लोक।

कई विद्वान् कैयट की पंक्ति का प्रथम अर्थ समक्त कर महाभाष्य-निर्दिष्ट श्लोकों को संग्रह के श्लोक मानते हैं, परन्तु हमारा विचार है ये श्लोक महाभाष्यकार के हैं।

पदमञ्जरी और संग्रह—हरदत्त ने पदमश्जरी में आठ स्थानों पर संग्रह श्लोक लिखे हैं। उन में कुछ महाभाष्यपठित श्लोक हैं, श्रौर कुछ हरदत्त के स्वविरचित प्रतीत होते हैं। हरदत्त ने जिस चिषय को प्रथम गद्य में विस्तर से लिखा, श्रम्त में उसी को संत्रंप से श्लोकों में संगृहीत कर दिया है।

प्रक्रियाकी मुदी टीका और संग्रह—विटुल काशिका में उद्धृत "एक-स्मान्ङञणवटा" श्रादि श्लोक को संग्रह के नाम से उद्धृत करता है। यहां संग्रह शब्द से व्याडि का ग्रन्थ श्रभिष्ठेत नहीं है।

१. ४।२।८, पृष्ठ ६४१॥ ४।२।६, पृष्ठ १०३०॥ २. ४।२।४८॥ ।

३. ४११७८, पृष्ठ ६८॥ ४१२८, ६ पृष्ठ १२७॥ ५१३१८३, पृष्ठ ३६२॥ ६।११६८, पृष्ठ ४४१॥ ६॥१६६ पृष्ठ ४४३, इस्यादि ।

४ संग्रहरकोकानुसारेण कथयति — एकस्मान् ""। आग १, पृष्ठ २०। भाषावृत्ति का व्याख्याता सृष्टिकर इसे भाष्यवजन कहता है, यह उस की भूछ है।

उयासभाष्य और संग्रह—योगदर्शन के व्यासमाध्य में एक संप्रह श्लोक उद्धत है। वह व्याडि का नहीं है।

यञ्चकलनाटक और संग्रह—कुछ वर्ष हुए गोएडल काठियावाड़ से भास के नाम से एक यज्ञफलनाटक प्रकाशित हुआ है। उस के पृष्ठ ११६ पर लिखा है—ससूत्रार्थसंग्रहं व्याकरणम्।

रामायण उत्तरकाण्ड और संप्रह — रामायण उत्तरकाराड में लिखा है — हनुमान ने संप्रहसहित ज्याकरण का श्राध्ययन किया था। उत्तरकाराड श्रादि किव वास्मीकि की रचना नहीं है, पर है पर्याप्त प्राचीन। उस का संकेत ज्याडिविरचित संप्रह प्रन्थ की श्रोर मानना श्रानुचित है। क्या प्राचीन काल में श्रान्य भी संप्रह प्रन्थ थे ?

संग्रह के नाम से अन्य ग्रन्थों के उद्धरण—सायण ने अपने वेदभाष्यों में अनेक स्थानों पर स्वविरचित जैमिनीयन्यायाधिकरणमाला के श्लोक संग्रह के नाम से उद्धत किये हैं। अतः संग्रह नाम से उद्धृत सब बचनों को व्याडिकृत संग्रह के बचन नहीं समक्तना चाहिये।

संग्रह का लोप-भर्तृहरि वाक्यपदीय के द्वितीय कारख के अन्त में लिखता है-

प्रायेण संखेपरुचीन् अस्पविद्यापरिष्रहान् । संप्राप्य वैयाकरणान् संप्रहेऽस्तमुपागते ॥ ४८४॥ कृतेऽथ पतञ्जालेना गुरुणा तीर्थदर्शिना । सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥४८५॥

इस उद्धरण से विदित्त होता है कि संग्रह जैसे महाकाय ग्रन्थ के पठन-पाठन का उच्छेद पतञ्जिल से पूर्व ही हो गया था, श्रीर शनैः शनैः ग्रन्थ भी नष्ट हो रहे थे। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय की स्वीपझटीका में संग्रह के कुछ

१. ब्राह्मस्त्रिमृमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान् । मोहेन्द्रश्च स्वारित्युक्तो दिवि सारा सुवि प्रजाः ॥ इति संग्रह्कोकः । स्यास माध्य ३।२६॥

२. सस्त्रवृष्यर्थपदं महार्थे ससंमहं सिध्यति वै कमीन्द्रः ।३६।४४॥

उद्धरण दिये हैं, अतः उसके काल तक संग्रह ग्रन्थ पूर्ण या खिएडत रूप में अवश्य विद्यमान था। मट्ट बाण ने भी हपचितित में संग्रह का उद्धेख किया है। उससे बाण के काल में उसकी सत्ता अवश्य प्रमाणित होती है, परन्तु न्यासकार जैसे प्राचीन ग्रन्थकार द्वारा संग्रह का उद्धेख न होना सन्देहजनक है। बाण और न्यासकार में काल का अधिक अन्तर नहीं है। हेलाराज ने प्रकीर्णकाएड की टीका में संग्रह का एक लम्बा बचन उद्भृत किया है। यदि उसने वह उद्धरण किसी प्राचीन टीकाग्रन्थ से उद्धत न किया हो तो ११वीं शताब्दी तक संग्रह प्रन्थ की सत्ता स्वीकार करनी होगी।

#### अन्य ग्रन्थ

- १. ब्याकरण व्याडि ने एक व्याकरणशास्त्र रचा था, उस में दश अध्याय थे। उसका वर्णन हम "पाणिनीयाष्टक में अनुहिस्तित आचार्य" नामक प्रकरण में पूर्व कर चुके हैं।
- २. वलचरित महामुनि ज्याडि श्रभी तक केवल वैयाकरण रूप में विख्यात थे, परन्तु महाराज समुद्रगुप्तकृत कृष्णचिति के कुछ श्रंश के उपलब्ध हो जाने से ज्याडि का महाकवित्व भी व्यक्त हो गया। उसके मुनिकविवर्णन में लिखा है—

रसाचार्यः कविर्वािष्ठः शब्दब्रह्मैकवाङ्मुनिः। दात्तीपुत्रवचोव्याख्यापद्धमीमांसकात्रणीः॥१६॥ बस्रविर्ते कृत्वा यो जिगाय भारतं व्यासं च। महाकाव्यविनिर्माणं तन्मार्गस्य प्रदीपिनव॥१७॥

इन श्लोकों में व्याडि को रसतन्त्र का आचार्य, महाकित, शब्दब्रह्मै-कवाद का प्रवर्तक, पाणिनीय सूत्रों का व्याख्याता और मीमांसकों में अपणी लिखा है। उस ने चल = बलराम चिरत लिख कर भारत और व्यास को जीत लिया था। महाकाव्य के निर्माण में व्याडि का काव्य प्रदीपमृत था।

१ देखो पूर्व पृष्ठ २०२, २०३,संख्या १-१० तक उद्धरण।

२. सुकृतसंम्रहान्यासगुरवो लब्बसाधुशब्दा लोक इव व्याकरणेऽपि । उच्छ्वास ३, पृष्ठ ८७३, संख्या १२ का उद्धरण ।

इस वर्णन से विदित होता है कि संप्रह के रचियता व्याडि ने भारत से भी बृहत् बलचरित रचा था।

व्यांडि के काव्यनिर्माण की पुष्टि श्रमरकोष की एक श्रज्ञातकर्त्रक टीका से भी होती है। यह टीका मद्रास के राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय में सुरिच्ति है। उसके १८५ वें पत्रे में व्यांडि का निम्न पद्यांश उद्घृत हैं'—

कमपि भूभुवनाङ्गणकोणम् इति व्याडिभाषासमावेशः।

भट्टिकाव्य के १२ वें सर्ग के सदश व्यादि के काव्य में भी भाषा-समावेश नामक कोई भाग था, यह इस उद्धरण से व्यक्त है।

3. परिभाषापाठ—इण्डिया आफिस लण्डन के पुस्तकालय में परिभाषावृत्ति का एक हस्तलेख है। वह भास्करभट्ट अग्निहोत्री के किसी अन्तेवासी की रचना है। उस के प्रारम्भ में लिखा है—

केचित् व्याख्यानत इति परिभाषा व्याडिमुनिविरचिता इत्याहुः। अर्थात् किन्ही वैयाकरणों के मत में परिभाषाएँ व्याडिविरचित हैं। डी० ए० वी कॉलिज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय में परिभाषा-पाठ के दो हस्तलेख विद्यमान थे। उनके अन्त में लिखा है—

केचित्तु ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरित्याद्यः सर्वाः परिभाषा व्याहिमुनिना विरचिता इत्याहुः।

जम्मू के रघुनाथमन्दिर के पुस्तकालय में 'व्याडीयपरिभाषावृत्ति' नाम का एक प्रन्थ विद्यमान है। देखां सूचीपत्र पृष्ठ ४७।

इन प्रमाणों से प्रतीत होता है कि परिभाषात्र्यां का मृल कदाचित् ज्याडिविरचित संप्रह प्रनथ रहा होगा। इस पर विशेष विचार आगे परिभाषा के प्रकरण में किया जायगा।

४. लिङ्गानुशासन — न्याडिकृत लिङ्गानुशासन का उहेख वामन तथा हर्पवर्धन के लिङ्गानुशासनों में मिलता है। सम्भव है यह कोपकार न्याडि की रचना हो। इसका विशेष वर्णन लिङ्गानुशासन के प्रकरण में किया जायगा।

१. देखों व मदास ओरियण्डल जनरल सन् १६३२, १४ २५३।

२. देखी, सूर्वापत्र जिल्द १, भाग २, यन्थ नं० ६७३।

३. देखो, संख्या ३२७०, ३२७२ के इस्तलेख।

४.यद् च्या डिप्रमुखे:, पृष्ठ १, २ । व्याडिप्रणातमथ, पृष्ठ २० ।

५. व्याद्धेः शंकरचन्द्रयोर्वररुचेर्विद्यानिधेः पाणिनेः । कारिका १७ ।

4. विकृतिवल्ली—विकृतिवल्ली संक्षक ऋग्वेद का एक परिशिष्ट उपलब्ध होता है। वह आचार्य व्याडिकृत माना जाता है। उसके प्रारम्भिक श्लोक में आचार्य शौनक को नमस्कार किया है। अर्थ आर्थमन्थों में इस प्रकार नमस्कार की शैली उपलब्ध नहीं होती। अतः यह श्लोक या तो किसी शौनकभक्त ने मिलाया होगा या यह प्रन्थ अवोचीन व्याडि कृत होगा।

६. कोश-व्यािं के कोश के उद्धरण कोशमन्थों की श्रनेक टीकाश्रों में उपलब्ध होते हैं। यह कोश विक्रमसमकालिक अर्थाचीन व्यािंड का बनाया हुआ है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

इस अध्याय में हमने महावैयाकरण व्याहि श्रौर उस के संप्रह प्रन्थ का संज्ञिप्त वर्णन किया है। अगले अध्याय में अष्टाध्यायी के वार्तिककारों के विषय में लिखा जायगा।



# आठवां अध्याय

# अष्टाध्यायी के वार्त्तिककार

( २७००--१५०० विक्रम-पूर्व )

पाणिनीय श्रष्टाध्यायी पर श्रनेक श्राचार्यों ने वार्त्तिकपाठ रचे । उन के प्रन्थ इस समय श्रनुपलच्ध हैं । बहुत से वार्त्तिककारों के नाम भी श्रज्ञात हैं । महाभाष्य में श्रनेक श्रज्ञातनामा श्राचार्यों के वचन 'अपर आह' निर्देश पूर्वक एडि़खित हैं । वे प्रायः पूर्वाचार्यों के वार्त्तिक हैं । पतःश्रति ने कहीं कहीं वार्त्तिककारों के नाम निर्देश किये है, परन्तु बहुत स्वल्प । महाभाष्य में निम्न वार्त्तिककारों के नाम उपलब्ध होते हैं ।

१. कात्य वा कात्यायन । २. <mark>भारढाज ।</mark> ३. सुनाग । ४. कोष्टा । ५. वाडव ।

इन के श्रातिरिक्त निम्न दो वार्त्तिककारों के नाम महाभाष्य की टीकाश्चों से विदित होते हैं—

६. व्याघ्रभृति । ७. वैयाघ्रपद्य ।

## वार्तिककार = वाक्यकार, पदकार ?

भरेहरि, जिनेन्द्रबुद्धि, हेलाराज, सायण तथा नागेश वि वार्त्तिककार को वाक्यकार नाम से स्मरण करते हैं सांख्यसप्ति की युक्तिदीपिका टीका में पदकार के नाम से एक वार्तिक उद्भृत किया है। प पदकारशब्द का प्रयोग शयः महाभाष्यकार के लिये होता है, यह हम महाभाष्यकार पतः जिले के प्रकरण में लिखेंगे।

- १. एमा भाष्यकारस्य कल्पना न वानयकारस्य । महाभाष्यदीपिका पृष्ठ १६०।
- २. न्यास ६।२।११॥ ३. वान्यपदीय टीका काण्ड ३,१७ठ २,१२,२७,आदि ।
- ४. चुलुम्पाद्या वानयकारीयाः । धातुवृत्ति पृष्ठ ४०२ ।
- ५. वाक्यकारो वार्त्तिकमारभते । भाष्यप्रदीपोद्योत ६।१।१३६॥
- ६. पदकारश्चाह जातिवाजकत्वात् । पृष्ठ ७ । तुल्ना करो दम्भेईल्झहणस्य जातिवाचकत्वात् सिद्धम् । वार्तिक १।२।१० ॥ न्यासकार ३।२:१२ में पदकार के नाम से पक पाठ उद्धृत करता है, वह पूर्णतया नार्तिक और उसके भाष्य से नहीं मिलता ।

### वार्तिक का लच्या

पाराशर उपपुराण में वार्षिक का निम्न लच्चण लिखा है— उक्ताचुक्तदुरुकामां चिन्ता यत्र प्रवर्तते। तं प्रम्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकहा मनीषिणः॥

अथात् जिस मन्थ में सूत्रकार द्वारा उक्त, अनुक्त और दुरुक्त विषयों पर विचार किया हो वह वार्त्तिक कहाता है।

### वार्तिक के अन्य नाम

भाष्यसूत्र — भर्तहरि ने महाभाष्यदीपिका में दो स्थानों पर वार्लिकों के लिये 'भाष्यसूत्र' पद का प्रयोग किया है। र

अनुतन्त्र— भर्तहरि वाक्यपदीय त्रहाकायह की स्वोपझटीका में वार्सिकों को खनुसन्त्र नाम से उद्धृत करता है।

अनुस्मृति—सायग् अपनी धातुवृत्ति में वार्त्तिकों के लिये अनुस्मृति इन्द्र का व्यवहार करता है।

द्वितीय और तृतीय नाम में तन्त्र और स्वृति शब्द से पाणिनीय शास का शह्या होता है। अब हम उन वार्त्तिककारों का वर्णन करते हैं, जो हमें इति हैं।

### १. कात्यायन

पाणिनीय व्याकरण पर जितने वार्तिक लिखे गये उन में कात्यायन का वार्त्तिकपाठ ही प्रसिद्ध है। महाभाष्य में मुख्यतया कात्यायन के वार्त्तिकों का व्याख्यान है। महाभाष्य ३।२।११८ में पतश्वित ने कात्यायन को स्पष्ट शब्दों में 'वार्त्तिककार' कहा है।<sup>४</sup>

१. तुक्रमा करो-उक्तानुकतुककिनता वार्तिकम् । कान्यमीमांसा पृष्ठ ४ ।

२. भाष्यस्त्रे गुरुकाषवस्यानाभितस्वात्, कवणप्रपञ्चयोस्तु मूलस्त्रेऽप्याभयणाद्
इहापि कवणप्रपञ्चाभ्यां प्रवृत्तिः। पृष्ठ ४ द । न व तेषु भाष्यस्त्रेषु गुरुकपुप्रयक्तः
क्रियते, तथा चा [ह] — नहीदानीमाचार्याः कृत्वा स्त्राणि निवंतयन्ति हति ।
भाष्यस्त्राणि हि कक्षणप्रपञ्चाभ्यां समर्थतराणि । पृष्ठ २ द १,२ ६ २ ॥

१. अनुतन्त्रे खस्वपि-सिद्धे श्रष्टार्थसम्बन्धे शति । पृष्ठ १५, काहौर संस्कः ।

४. अनुस्मृती कारशब्दस्य स्थाने करशब्दः पञ्चते । पृष्ठ ३० ।

म रम पुरानवतन इति मुक्ता कात्वायनेनेइ। रम्रादिविधि: पुरान्तो यद्यवि-शेवेण मवति, किं वार्तिककार: बतिवेधेन करोति--न स्म पुरानवतन इति।

पर्याय-पुरुषोत्तमदेव ने अपने त्रिकास्डरोप कीय में कात्यायन के १ कात्य, २ कात्यायन, ३ प्रनर्वसु, ४ मेधाजित् और ५ वरस्यि नामान्तर लिखे हैं। 3

- १. काल्य यह गोत्रप्रत्ययान्त नाम है। महामाध्य १।२।३ में वार्तिककार के लिये इस नाम का उहेस मिलता है।
- २. कात्यायन यह युवप्रत्ययान्त नाम है। पूज्य व्यक्ति के सम्मान के लिये युवप्रत्ययान्त नाम से स्मरण करते हैं। महाभाष्य ३।२।११८ में इस नाम का उद्धेख है। म
- ३. पुनर्वसु—यह नास्त्र नाम है। भाषावृत्ति ४।३।३४ में पुनर्वसु को वररुचि का पर्याय लिखा है। महाभाष्य १।२।६३ में 'पुनर्वसु माण्-वक' नाम मिलता है, परन्तु यह कात्यायन के लिये नहीं है।
  - ४. मेघाजित्-इसका प्रयोग धन्यत्र देखने में नहीं भाया।
- ५. बरहासि—महामाध्य ४।३।१०१ में वारहास रलोकों का वर्णन है। भ महाराज समुद्रगुप्त ने कृष्णासरित में वरहासि को स्वर्गारोहण काव्य का कर्ता कहा है। प्रतस के अनुसार वरहासि ही वार्त्तिककार कात्यायन है। प्र

कथासरित्सागर और षृहत्कथामकरी में कात्यायन का भ्रतथर नाम भी मिलता है।

बंदा—कात्यायन पद गोन्नप्रत्ययान्त है। इस इतना स्पष्ट है कि कि कात्यायनवंदा का मूल पुरुष कत है। प्राचीन वाक्सय में अनेक कात्यायनों का उद्गेख मिलता है। एक कात्यायन कौशिक है, दूसरा आद्गिरस है, तीसरा भागव है, चौथा द्वशामुख्यायण है। स्कन्द पुराण नागर खरह छ० १३० ऋोक ७१ के अनुसार एक कात्यायन याद्भवल्क्य

१ मेशाजिए कास्यायनश्य सः । पुनर्शसुर्वरवाचिः ।

प्रोबाच मगवान् कात्यस्तेनासिक्विणस्तु ते ।

**१, वृद्यस्य च पूजायाम् । वार्तिक ४।१।१६**३ ॥

४. देखो, पृष्ठ ००, ११०। ४. पुनर्वश्चरंग्विः।

तिष्यक्ष माणवकः पुनर्वस् च माणवकौ तिष्वपुनर्वसवः ।

क. वारकचं कान्यव् ।
 कागे स्वर्गारीहणकान्य के क्कक्क में बद्धरिन्यमाण कोक ।
 क. क्वासारित्सागर रूपक १, तरक्ग ६, कोक ६६-७० ।

का पुत्र है। इसने वेदस्त्र की रचना की थी। 'स्कन्द पुराण में ही इस कात्यायन को यहाविद्याविच्चण कहा है और उसके वरहचि नामक पुत्र का उद्देश किया है। यहावल्क्यपुत्र कात्यायन ने ही श्रीत, गृह्य, धर्म और गुक्लयजुःपार्षत् आदि सूत्रप्रन्थों की रचना की है। यह कात्यायन को हो। इसने वाजसनेयों के आदित्यायन को छोड़कर आहि-रसायन स्वीकार कर लिया था। वह स्वयं प्रतिहापरिशिष्ट में लिखता है—

्रदं वाजसनेयानामिक्करसां वर्णातां सोऽहं कौशिकपक्षः शिष्यः

पार्षद्: पञ्चदशसु तत्तच्छाखासु साधीयकमः।

यही कात्यायन शुकु यजुर्वेद के श्रङ्गिरसायन की कात्यायन शाखा का प्रवर्तक है। कात्यायन शाखा का प्रचार विनध्य के दक्षिण में महाराष्ट्र श्रादि प्रदेश में रहा है।

हमारा विचार है कि याज्ञवल्क्य का पौत्र, कात्यायन का पुत्र वरहाचि कात्यायन अष्टाध्यायी का वार्तिककार है। इसमें निम्न हेतु हैं—

१—काशिकाकार ने "पुराणश्रोक्तेषु ब्राह्मणकरूपेषु" सृत्र पर आख्यानों के आधार पर शतपथ ब्राह्मण को अचिरकालकृत लिखा है।

१. कात्यायनसुतं प्राप्य वेदस्त्रस्य कारकम्। र. कात्यायनाभिधं च यस्ति-याविचक्षणम्। पुत्रो वररुचियस्य वभव गुणसागरः। अ० १३१, श्लोक ४८, ४६।

३ वाजसनेयों के दो अथन हैं — इयान्येव यजूषि, आदित्यानामिङ्गरसानां।
प्रतिज्ञास्त्र कण्डिका ६, स्त्र ४। इन दोनों का निर्देश माध्यान्दिन शतपथ, ४।४।६।
१६,२० में भी मिछता है।

४. प्रतिकापरिशिष्ट के ब्याख्याता अण्णा शास्त्री ने 'शिष्य' पद का सबन्ध भी कीशिक के साथ छगाया है, परन्तु हमारा विचार है कि शिष्य पद का संबन्ध 'आिद्वर-सानां वर्णानां' के साथ है। उन्होंने याक्षवल्यचारित (पृष्ठ ४४) में याक्षवल्ययप्र कात्यायन और शास्त्रायनर्क कात्यायन में भिन्नता दर्शाने के लिये प्रवर्भेद का निर्देश किया है, परन्तु वह ठीक नहीं। अञ्चित्रसायन की स्वीकार कर छेने पर आिक्षगरसाथादि भिन्न प्रवर्शे का निर्देश युक्त है।

४. प्रतिकापरिशिष्ट, अण्णाशास्त्री हारा प्रकाशित, कण्डिका ११ सन्न ४।

६ यात्रवल्क्यचरित पृष्ठ ८७ से आगे स्था 'शुक्त यजुःशास्त्राचित्रपट ।

**ゆ、研題で 31を1その火制** 

परन्तु वार्तिककार ने "याद्वयन्क्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तुल्यकालत्वात्" में याद्ववल्क्यशोक्त शतपथ ब्राह्मण् को अन्य ब्राह्मणों का समकालिक कहा है। इस से प्रतीत होता कि वार्तिककार का याद्ववल्क्य के साथ कोई विशेष संबन्ध था। अत एव उसने तुल्यकालत्वहेतु से शतपथ को पुराग्ण्योक्त सिद्ध करने की चेष्टा की है। अन्यथा पुराग्ण्योक्त होने पर भी उक्त हेतु निर्देश के विना "याद्वयल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः" इतने वार्तिक से ही कार्य चल सकता था।

२—महाभाष्य से विदित होता है कि कात्यायन दान्तिगात्य था। कात्यायन शाखा का अध्ययन भी प्रायः महाराष्ट्र में रहा है। यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

३—ग्रुक्टयजुः शादिशाख्य के श्रमंक सूत्र कात्यायनीय वार्तिकों से समानता रखते हैं। यह समानता भी इनके पारस्परिक संबन्ध को पृष्ट करती है।

देश—महाभाष्य परपशाहिक में 'यथा लौकिकवैदिकेषु' वार्त्तिक की व्याख्या करते हुए लिखा है—

भियतादिता दात्तिणात्याः। यथा लोके चेदे च प्रयोक्तव्ये यथा स्रोकिकवैदिकेषु प्रयुक्तते।

इस से विदित होता है कि वार्त्तिककार कात्यायन दान्निगात्य था। स्कन्द पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य का आश्रम आनर्त = गुजरात में था। असंम्भव है याज्ञवल्क्य के मिथिला चले जाने पर उसका पुत्र कात्यायन महाराष्ट्र की ओर चला गया होगा।

कात्यायन की प्रामाणिकता—पतः जलि ने कात्य (कात्यायन) के लिये 'भगवान' शब्द का प्रयोग किया है। इससे वार्तिककार की प्रामाणिकता स्पष्ट है। न्यासकार भी लिखता है—

एतश्च कात्यायनप्रभृतीनां प्रमाणभृतानां वचनाद् विज्ञायते।

- १ महाभाष्य ४।२। ६६। २. प्रियतिहता दाक्षिणात्याः। यथा छोके वेदे चेति प्रयोक्तभ्ये यथा छौकिकवैदिकेषु प्रयुक्तते। २००१, पा०१, आ०१।
  - इ. महाभाष्य अ० १. पाद १, आ० १ ।।
    ४. नागरखण्ड १७४।५५।।
- ४. प्रोबाच भगवांस्तु कात्यः ।३।२।३॥ ६. न्यास ६।३।४०, भा० २ पृष्ठ ४५३, ४५४॥

कात्यायनवचनप्रामाण्याष् घातुर्त्वं वेदितव्यम् ।

कात्यायन और श्वरस्वामी—ऐसे प्रमाणभूत आवार्य के विषय में मीमांसाभाष्यकार श्वरस्वामी लिखता है—सद्वादित्वात् पाणिनेर्व-चनं प्रमाणम्, असद्वादित्वान्न कात्यायनस्य । २

शबरस्वामी का कात्यायन के लिये 'असद्वादी' शब्द का प्रयोग करना चिन्त्य है। हमारे विचार में शबरस्वामी ने कात्यायन के वार्तिक का भाव भले प्रकार नहीं समभा।

#### काल

यदि हमारा पूर्व विचार ठीक हो अर्थात् वार्त्तिककार याझवल्क्य का पीत्र हो तो वार्तिककार का काल पाणिमि के अष्टाध्यायी-प्रणयन से कुछ उत्तर होगा, क्योंकि याझवल्क्य ने शुक्रयजुःशाखाओं और शतपथ माझण का प्रवचन भारतयुद्ध से कुछ पूर्व किया था। याझवल्क्य दीर्घायु था, लगभग २०० वर्ष जीवित रहा था। अतः वार्तिककार कात्यायन का काल विक्रम से लगभग २७०० सौ वर्ष पूर्व रहा होगा।

आधुनिक ऐतिहासिकों की भूल— अनेक आधुनिक ऐतिहासिक "वहीनरस्थेद् वसनम्" वार्तिक में बहीनर शब्द का प्रयोग देखकर वार्तिककार कात्यायन को उदयनपुत्र वहीनर से अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु यह मस सर्वथा अयुक्त है। वैहिनरि अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है। इसका उद्धेख बौधायन श्रीससूत्र के प्रवराध्याय (३) में मिलता है। वहां उसे भुगुवंश्य कहा है। मत्त्य पुराग्य १९४।१९ में भी भुगुवंश्य वैहिनरि का उद्धेख है। वहां उसका अपना नाम "विरूपास" लिखा है। महाभाष्यकार ने उपभूकत वार्तिक की व्याख्या में लिखा है—

कुरणवाडवस्त्वाह — नैय वहीनरः, कस्तर्हि ? विहीनर एवः। विहीनो नरः कामभोगाभ्याम् । विहीनरस्यापत्यं वैहीनरिः।

अर्थात् वैहीनरि प्रयोग वहीनर से महीं बना, इस की प्रकृति विहीनर है। कामभोग से रहित = विहीनर का पुत्र वैहीनरि है।

१. न्यास १।१।१४, भाग १ पृष्ठ ५२७।

२. मीमांसायाध्य १०।८।४॥

इ. महाभाष्य ७।३।१॥

४. देखो पूर्व पृष्ठ १६ हि० १ में क्यूमूत पाठ।

वेदिनरिर्निक्षाको राहित्यायनिरेव च ।

इस वार्तिक में छद्यनपुत्र वहीनर का निर्देश नहीं हो सकता, क्योंकि उदयनपुत्र वहीनर महाभाष्यकार से कुछ शताब्दी पूर्ववर्ती है। अतः निश्चय ही पतअलि को उदयनपुत्र का वास्तविक नाम ज्ञात रहा होगा। ऐसी अवस्था में वह कुरणवाडव की व्युत्पत्ति को कभी स्वीकार न करता। कुरणवाडव के 'काम भोग से विहीन' अर्थ से प्रतीत होता है कि वैही-नरि का पिता ऋषि था, राजा नहीं । वैहीनरि पद की न्युत्पत्ति 'वहीनर' श्रीर 'बिहीनर' दो पदोंसे दर्शाई है। इस से प्रतीत होता है कि यहां व्युत्पाच-मान वैहीनरि प्रयोग अत्यन्त पुरा काल का है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त वार्तिक के प्रमाण से वार्त्तिककार कात्यायन और कुरणवाहव दोनों उदयनपुत्र वहीनर से अर्वाचीन नहीं हो सकते । कथासरित्सागर आदि में उक्षिखित श्रुतधर कात्यायन वार्त्तिककार कात्यायन से भिन्न व्यक्ति है ।

## वार्तिकपाठ

का वार्त्तिकपाठ पाणिनीय व्याकरण अत्यन्त महस्त पूर्ण अङ्ग है। इस के विना पाणिनीय व्याकरण अधरा रहता है। पतः जिल ने कात्यायनीय वार्त्तिकों के आधार पर अपना महाभाष्य रचा है। कात्यायन का वार्तिक-पाठ स्वतन्त्ररूप में उपलब्ध नहीं होता । महाभाष्य से कात्यायन के वार्त्तिकों की निश्चित संख्या की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि उस में बहुत्र अन्य वार्तिककारों के वचन भी संगृहीत हैं। महाभाष्यकार ने प्रायः उनके नाम का निर्देश नहीं किया।

प्रथम वार्त्तिक-श्राधुनिक वैयाकरण 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' को कात्यायन का प्रथम वार्तिक सममते हैं, यह उनकी भूल है। इस भूल का कारण भी वही है जो हमने प्रष्ठ १४७ पर दर्शाया है। महाभाष्य में लिखा है-

माङ्गलिक आबार्यो महतः शास्त्रीघस्य मङ्गलार्थ सिद्धशब्दमादितः श्युक्के।<sup>ध</sup>

हमारा विचार है यहां भी 'त्रादि' पद मुख्याथे का वाचक नहीं हैं। कात्यायन का प्रथम वार्त्तिक 'रक्षोहागमलच्चसन्देहाः प्रयोजनम्' है। इस में निम्न प्रमाण हैं-

१. पाश्वास्यों के मतानुसार।

२. महाभाष्य भाग १, पृष्ठ ६ ।

महाभाष्य भाग १, पृष्ठ ६, ७। ४० महाभाष्य भाग १, पृष्ठ १।

१-सायण अपने ऋग्भाष्य के उपोद्धात में लिखता है-

तस्यैतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनिषशेषा वररुचिना वार्तिके द्शितः—'रक्षोद्वागमलघ्यसन्देहाः प्रयोजनम्' इति । पतानि रक्षा-दीनि प्रयोजनानि प्रयोजनान्तराणि च महाभाष्ये पतः जिल्ला स्पष्टी-कृतानि ।

श्वथोत् वररुचि = कात्यायन ने व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन रक्तो-हागम' श्रादि वार्त्तिक में दर्शाए हैं।

२—महाभाष्य के इस प्रकरण की तुलना 'क्डिंति च' सूत्र के महाभाष्य से की जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि रचादि पांच प्रयोजन वार्तिककारकथित हैं श्रीर 'हमानि च भूयः' वाक्यनिर्दिष्ट १३ प्रयोजन भाष्यकार द्वारा प्रतिपादित हैं। 'क्डिंत च'सूत्र पर प्रयोजनवार्तिक इस प्रकार है—क्डिंतिप्रतिप्रेचे तासिमिन्तग्रहणमुपधारोरवित्यर्थम्।

महाभाष्यकार ने इस वार्त्तिक में निर्दिष्ट प्रयोजनों की न्याख्या करके लिखा है—इमानि च भूयः तिश्वमित्तप्रहणस्य प्रयोजनानि ।

इन दोनों स्थलों पर 'इमानि च भूयः प्रयोजनानि' पद समान लेखनरीली के निर्देशक हैं, श्रीर दोनों स्थलों पर 'इमानि च भूषः' वाक्यनिर्दिष्ट प्रयोजन महाभाष्यकार प्रदर्शित हैं, यह सर्वसम्मत है। इसी प्रकार क्टिंग्डित च सूत्र के प्रारम्भिक दो प्रयोजन वार्त्तिककारनिर्दिष्ट हैं, यह भी निर्विवाद है। श्रतः उसी रौली से लिखे हुए 'रक्षोहागत्त' श्रादि वाक्यनिर्दिष्ट पांच प्रयोजन निस्सन्देह कात्यायन के समभने चाहियें। इसलिये कात्यायन के वार्तिकपाठ का श्रारम्भ—'रक्षोहागमछ इवसन्देहाः प्रयोजनम्' से ही होता है।

महाभाष्य में व्याख्यात वार्त्तिक अनेक आचार्यों के हैं

महाभाष्य में जितने वार्तिक व्याख्यात हैं वे सब कात्यायनविरचित नहीं हैं। पतः जिल ने अनेक आचार्यों के उपयोगी बचनों का संप्रह अपने प्रन्थ में किया है। कुछ स्थानों पर पतः जिल ने विभिन्न वार्तिककारों के

१. वडङ प्रकरण, पृष्ठ २६, पूना संस्कः । तुलना करो — कात्यायनोऽपि व्याकरणप्रयोजनान्युदाजहार — रक्षोइ। गमलध्वसंदेहाः प्रयोजनम् । तै० सं० सायण-भाष्य, भाग १ पृष्ठ ३०। २. अष्टा० १। १। १। १।

नामों का उल्लेख किया है, परन्तु अनेक स्थानों पर नामनिर्देश किये विना ही अन्य आचार्यों के वार्तिक उद्घृत किये हैं। यथा—

१—महाभाष्य ६।१।१४४ में एक वार्तिक लिखा है—समो हिततयो-र्वा लोपः। यहां वार्तिककार के नाम का उल्लेख न होने से यह कात्यायन का वार्तिक प्रतीत होता है, परन्तु 'सर्वादीनि सर्वनामानि'' सूत्र के भाष्य से बिदित होता है कि यह वचन अन्य वैयाकरणों का है। वहां स्पष्ट लिखा है—इहान्ये वैयाकरणाः समस्तत विभाषा लोपमा-रभन्ते— समो हिततयोर्वा इति।

२. महाभाष्य ४।१।१५ में वार्तिक पढ़ा है — नञ्स्न जीकक्ष्युंस्त-रुणतञ्जनानामुपसंख्यानम् । यहां वार्तिककार के नाम का निर्देश न होने से यह कात्यायन का वचन प्रतीत होता है, परन्तु महाभाष्य ३।२।५६ तथा ४।१।८७ में इसे सौनागों का वार्तिक कहा है।

इस विषय पर श्रिधिक विचार हम ने इस श्रध्याय के अन्त में 'महाभाष्यस्थ वार्तिकों पर एक दृष्टि' प्रकरण में किया है।

#### ऋन्य ग्रन्थ

१. स्वर्गारोहण काव्य महाभाष्य ४।३।१०१ में वारहच काव्य का उद्धेख मिलता है। वरहचि कात्यायन का पर्याय है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। महाराज समुद्रगुप्त ने कृष्णचिरत के मुनिकविवर्णन में लिखा है—

यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान् भुवि।
काव्येन रुचिरणैव स्थातो वरराचिः काव्यः ॥
न केवलं व्याकरणं पुपाष दाची सुतस्येरितवार्तिकैर्यः ।
काव्येऽिष भूयोऽनु चकार तं वै कात्यायनोऽसी किवकर्मद्वः ॥
अर्थात्—जो स्वर्गा में जाकर (श्लेष से स्वर्गारोहण संज्ञक काव्य
रचकर) स्वर्ग को पृथिवी पर ले आया, वह वररुचि अपने मनोहर काव्य
से विख्यात है। उस महाकवि कात्यायन ने केवल पाणिनीय व्याकरण को ही अपने वार्तिकों से पुष्ट नहीं किया, अपितु काव्यरचना में भी उसी
का अनुकरण किया है।

१. अष्टा ं १।१।२७॥

कात्यायन के स्वर्गारोहरण काव्य का उद्धेख जल्हराकृत सूक्तिमुक्तावली में भी मिलता है। उस में राजशेखर के नाम से निम्न कोक उद्घृत है—

यथार्थता कथं नाम्निमा भूद् वररुचेरिह । व्यथस कण्डाभरणं यः सदारोहणित्रयः॥

इस श्लोक के चतुर्थ चरण का पाठ कुछ विश्वत है। वहां 'सदारो-हणप्रियः' के स्थान में 'स्वर्गारोहणप्रियः' पाठ होना चाहिये।

श्राचार्य वरर्हाच के अनेक ऋोक शाईधरपद्धति, सदुक्तिकर्णामृत और सुभाषितमुक्तावली आदि अनेक प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।

- २. श्राजसंब्रक न्ह्रोक—महाभाष्य छ० १, पाद १, ब्राह्मिक १ में 'श्राज' संब्रक ऋोकों का उद्धेख मिलता है। कैयट र, हरदत्त अरेर नागेश भट्ट 'श्रादि का मत है कि श्राजसंब्रक ऋोक वार्तिककार कात्यायन की रचना हैं। ये ऋोक इस समय अप्राप्य हैं। इन ऋोंकों में से 'यस्तु प्रयुक्ति कुशलों विश्रवे' ऋोक पनखाल ने महाभाष्य में उद्युत किया है। ध
- ३. स्मृति —पद्गुरु-शिष्य ने कात्यायन समृति और आजसंज्ञक ऋतेकों का कता वातिककार को माना है। वितेमान में जो कात्यायन समृति पपलब्ध होती है, वह संभवतः अर्जाचीन है।
- ४, उमयसगरकः-मःण- महास से चतुर्भाणी प्रकाशित हुई है। उसमें बरु चिक्रत 'उमयसारिका' नामकभाण छपा है। उसके अन्त में लिखा है-इात श्रीमद्वर राचिमुनिकृति रुभयसारिकः नाम भाणः सभानः।

इस वाक्य में यद्यपि वरहिष का विशेषण 'मु'ने' लिखा है, तथापि यह वातिककार वरहिष्कृत प्रतीत नहीं होता । महाभाष्य के परप्रधाहिक में बातिककार को 'नांझतामा' लिखा है, परन्तु उभयसारिका में तिक्षियता उपलब्ध नहीं होती । उसमें तिक्षिय स अत्यस्य हैं, इस् प्रयोगों का बाहुल्य है। श्रतः 'कृतप्रयोगसन्त्रय उर्द्यक्यः' इस नियस

- १. अपुनरिर्द पश्चितम् १ आणा नाम केकाः । २. कारणपनिपानवद्य-आञास्यके कमस्य रिकिरस्य """। महाभाष्यप्रधाप, नवाहिक निर्णयनागर् सेव पृष्ठ १००
- इ. कात्यायनप्रणातेषु आजास्यक्षेकेषु सध्य पिठतोऽयं श्रेकः । पदमक्तरी
   साम १, पष्ठ ०० । ४. आजा नाम नात्यायनप्रणाताः वलोका द्रान्य हु ।
   सहाभाष्यप्रणीक्षेत्रोतः, नवाद्विकः, निणयसागर सं ० पृष्ठ ३३। ५. भहाभाष्य प्रथमाद्विः
- ६. स्थृतेइच कता इक्कोकामां भूजमानानां च कारणः विद्यासम् सी भूनेका पृथ्व ए७ पर उद्भुतः ७. काष्यमीम सा पृथ्व २२ ।

के अनुसार उपर्युक्त भागा का कर्ता कोई उदीच्य कवि है। सम्भव है यह भागा विक्रमसमकालिक वरहचि कविकृत हो।

अनेक प्रन्थ — आफ्रेक्टफ़्त इस्तलेख-सूचीपत्र में कात्यायम तथा बरहचि के नाम से अनेक प्रन्थ उद्भृत हैं। उनमें कितने प्रन्थ बातिककार कात्यायन कृत हैं, यह अभी निश्चेतव्य है। हमें उनमें अधिक प्रन्थ विक्रमकालिक वरहचिकृत प्रतीत होत हैं।

#### २ - भारद्वाज

भगवान् पतः जिल ने भारद्वाजीय वार्तिकों का उहेस महाभाष्य में अनेक स्थानों पर किया है। य वार्तिक पाणिनीयाष्टक पर ही रचे गये थे, यह वात महाभाष्य में उद्भृत भारद्वाजीय वार्तिकों के सूक्ष्म प्रवेशका से स्पष्ट हो जाती है। भारद्वाजीय वार्तिक कात्यायनीय वार्तिकों से कुष्ट विस्तृत थे। यथा —

भारतः घुसंश्वायां प्रकृतिग्रहणं शिद्र्यम् ।' भारक — घुसञ्जायां प्रकृतिग्रहणं शिद्र्विकृतार्थम् । र भारताक — यक्षिणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिशिव्यामुपसंक्यानम् । भारक — यक्षिणोः प्रतिषेधे णिश्वानेथम् स्थिव्यामारमेन । दाकर्मक

काणामुपनंख्यानम्।"

इन भारद्वाजीय वार्तिकों का रचियता कौन भारद्वाज है, यह अज्ञाब है। यदि य वार्तिक पाणिनीय व्याकरण पर नहीं लिखे गय हों, तो अवस्य ही पूर्वनिदिष्ट भारद्वाज व्याकरण पर रहे होंगे। ऐसी अवस्था में भार-द्वाज व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण में बहुत समानता माननी होगी।

१. महाभाष्य १।११२०,५६।११२२२।१।३१६७।१३१८८,५६,५६,५६,६६।४।१। । १. भारद्वाजीयाः पठान्ति—तिरमाविन्त्विमिहायोः, क्रवाप्रत्यक्षम् । महाभाष्य १।२।२२॥ न्यासकार किश्वता है—पृङ्केत्सन स्वे
द्वयार्विभाषयोर्मध्ये ये विभयस्त नित्या भवन्तीति मन्यमानैभिष्दाजीवेरिऽमुक्तम्—
गित्यनिकिमिहायोरिति । भाग १, पृष्ठ १२२ । भारद्वाजीयाः पठन्ति अस्वो
रोपभयोर्लोपः, आगमो रम् विभयते । महाभाष्य ६।४।४७॥

३. महाभाष्य १।१।२०॥ ४. महाभाष्य १।१।८६॥

### ३--सुनाग

महाभाष्य में श्रानेक त्यानों पर सौनाग वार्तिक उद्गृत हैं। हरदत्त के लेखानुसार इन वार्तिकों के रचियता का नाम सुनाग था। कैयट-विरचित महाभाष्यप्रदीप २।२।१८ से विदित होता है कि सुनाग श्राचार्य कात्यायन से श्रवीचीन है। 3

## सौनाग वार्तिक ऋष्टाध्यायी पर थे

महाभाष्य ४।३।११५ से प्रतीत होता है कि सौनाग वार्तिक पाणि-नीयाष्टक पर रचे गये थे। प्रत्यालि ने लिखा है—'इह हि सौनागाः पटन्ति—बुजश्चा अकृत असंगः। इस पर कैयट लिखता है— पाणिनीय-स्नक्षणे दोषोद्द्रभावन मेतत्।

इसी प्रकार पतलालि ने 'ओमाङोश्च' सूत्रख चकार का प्रत्याख्यान करके लिखा है—एवं हि सोनागाः पठान्त -चाऽनर्थकाऽधिकारादे छः।

शी पं० गुरुपद हालदार ने सुनाग को पाणिनि से पृर्ववर्ती माना है। ध उनका मत ठीक नहीं, यह उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है। हालदार महोदय ने सुनाग श्राचार्य को नागवंशीय लिखा है।

### सौनाग वार्तिकों का स्वरूप

सीनाग वार्तिक कात्यायनीय वार्तिकों की अपेचा बहुत विस्तृत हैं। अत एव महाभाष्य २।२।१८ में कात्यायनीय वार्तिक की व्याख्या के अनन्तर पतःजलि ने लिखा है—एतदेव च सीनागार्विस्तरतरकेण पांठतम्।

्र महाभाष्य ४।१।१५ में लिखा है—अत्यस्पमिद्मुच्यते ख्युन इति । तञ्चनत्रीकक्ष्युंस्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम् ।

यद्यपि महाभाष्य में यहां 'नज्स्तज्' आदि वार्तिक के कर्ता का नाम नहीं लिखा, तथापि महाभाष्य २।२।५६ तथा ४।१।८७ में इसे सीनागों का वार्तिक कहा है। 'अतः यह सीनाग वार्तिक है, यह स्पष्ट है।

१. महाभाष्य राराश्याशस्य हाराश्याशस्य हाराश्या हार्यहाहाशस्य हिष्या है। स्था विकास स्थापन क्षा विकास स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

३. कात्यायनाभिप्रायमेव प्रदर्शायतुं सीनागैरतिविस्तरेण पठित्रामत्यर्थः ।

४. महाभाष्य ६।१।६४॥ ५. व्याकः दर्शः इति ४४५।

६. पर्व हि सीनागाः पर्ठान्त-नगुरनभीकन्।

# यह वार्तिक भी कात्यायनीय वार्तिक से बहुत विस्तृत है। महाभाष्यस्थ सौनाग वार्तिकों की पहचान

पूर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि सौनाग वार्तिक कात्यायनीय वार्तिकों से अत्यधिक विस्तृत थे। महाभाष्य ४।१।१५ में 'अत्यस्पामिद्मुच्यते' लिख कर उद्धृत किया हुआ वार्तिक सौनागों का है, यह पूर्व लेख से स्पष्ट है। महाभाष्य में अनेक खानों पर 'अत्यस्पिमद्मुच्यते' लिखकर कात्यायनीय वार्तिक से विस्तृत वार्तिक उधृद्त किये हैं। वहुत सम्भव हं वे सब सौनाग वार्तिक हों।

## सौनाग मत का अन्यत्र उन्लेख

महाभाष्य के अतिरिक्त काशिका, विरित्तरङ्गिणी विश्वा धातुवृत्ति आदि प्रन्थों में सौनागों के अनेक मत उद्भृत हैं।

### ४—कोष्टा

इस श्राचार्य के वार्तिक का उल्लेख केवल महाभाष्य १।१।३ में एक स्थान पर मिलता है। पतः जिल लिखता है—

परिभाषान्तरमिति च कृत्वा क्राष्ट्रीयाः पठान्ति—नियमादिको गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन ।

इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि कोष्ट्रीय वार्तिक पाणिनीय श्रष्टाध्यायी पर ही थे। कोष्ट्रीय वार्तिकों का उद्घेख श्रन्यत्र नहीं मिलता।

१. महाभाष्य राष्ट्राकृष्टि । शार्ष्य, २२,२५,६७॥ शारास्ट इत्यादि ॥

२. सीनागाः कर्माणे निष्ठायां धकेरिटामिच्छान्त विकल्पेन, अस्यतेर्भावे । ७।२।१७॥

३. धातूनामथैनिदेशोऽयं प्रदर्शनार्थ इति सीनागाः। यदाहुः -- क्रियावाः चित्वमा-क्यातुमेकोऽत्रार्थः प्रदर्शितः । प्रयोगतोऽतुगन्तच्या अनेकाथां हि धातवः । देखो मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र पृष्ठ १८४१ । रोमनाक्षर मुद्रित जर्मन संस्करण में ''धातूना — यदाहुः" पाठ नहीं है । 'क्रियावाचित्वमाख्यातुम्' श्लोक चान्द्र धातुपाठ के अन्त में भो उपलब्ध होता है ।

४. शक् भातु पृष्ठ ३०१, अस् भातु पृष्ठ ३०७, शक्ल भातु पृष्ठ ३१६।

## ४-वाडव (कुरख्वाडव ?)

महाभाष्य ८।२।१०६ में लिखा है—अनिष्ठको वाडवः पठित । इस पर नागेश महाभाष्य प्रदीपोद्योत में लिखता है—सिद्धं त्विदितोरिति वार्तिकं वाडवस्य।

इस वार्तिककार के सम्बन्ध में इससे ऋधिक कुछ ज्ञात नहीं।
क्या वादव और क्ररणवादव एक है ?

महाभाष्य ३।२।१४ में लिखा है-

ूकुरणवाडवस्त्वाह—नेषा शंकरा, शंगरेषा । गुणातिः शब्दकर्मा तस्यव प्रयोगः ।

पुनः महाभाष्य ७।३।१ में लिखा है-

कुरणयाडवस्त्वाह — नैष वहीनरः, कस्तर्हि ? विहीनर एषः । विहीने। नरः कामभागाभ्याम् । विहीनरस्यापत्यं वैहिनरिः ।

महाभाष्य के इन उद्धरणों में "कुरणवाडव" आचार्य का उद्धेश मिलता है। क्या महाभाष्य ८।२।१८६ में स्मृत वाडव "पदेश पदंकदेशान्" नियम से कुरणवाडव हो सकता है ? कुरणवाडव का उद्धेश आगे किया जायगा।

# ६- ब्याघ्रभृति

महाभाष्य में व्याव्रभृति आचार्य का साजात् उद्धेख नहीं है। महा-भाष्य २।४।३६ में 'जांग्धविधिक्येपि' इत्य दि एक श्लोकवार्तिक उद्भृत है। कैयट के मतानुसार यह श्लोकवार्तिक व्याव्रभृति-विराचित है।' काशिका ७।१,९४ में एक श्लोक उद्भृत है। कातन्त्रवृत्ति-पश्चिका का कत्तो त्रिलोचनदास उसे व्याव्रभृति के नाम से उद्भृत करता है। वह लिखता है—

१. आष्य, कैयटकृत प्रदीप भादि प्रन्थों के पर्याकोचन से इमें 'तत्रायभेद्दप्रसंगः'
नातिक बाडक आचार्य का प्रतात होता है।

२. अथमवार्थे। व्यामभृतिनाष्युक्त इत्याहः । १, संबोधने तूशनसिक्कपं सान्तं तथा नान्तमथाष्यदन्तम् । माध्यन्दिनिर्वेष्टिशुणन्तियगन्तं नपुंसके व्यामध्यां वरिष्ठः ।

तथा च ब्याब्रभूतिः—संबोधने त्शनसिक्तरुपं सान्तं तथा नान्तमधाष्यदम्तमिति।

सुपद्ममकरन्दकार ने भी इसे व्याघ्रभूति का वचन माना है। न्यास-कार इसे आगम वचन लिखता है।

काशिका ७।२।१० में उद्घृत श्रानिट् कारिकाएं भी व्याघ्रभृतिविर्ाचत मानी जाती हैं। पं० गुरूपद हालदार ने इसे पाणिनि का साचात् शिष्य लिखा है। इसमें प्रमाण श्रान्वेषणीय हैं।

# ७—वैयाघ्रपद्य

श्राचार्य वैयात्रपद्य का नाम उदाहरण्हूप में महाभाष्य में बहुधा उद्भृत है। वैयात्रपद्य ने एक व्याकरण्शास्त्र रचा था। उसका उहेख इम पूर्व कर चुके हैं।

काशिका ८।२।१ पर "शुष्किका शुष्कजङ्घा च" एक क्लोक उद्धृत है । भट्टोजिदी जित ने इसे वैयाघपदा विरचित वार्तिक लिखा है। यहि भट्टोजिदी जित का लेख ठीक हो और उक्त श्लोक अष्टाध्यायी ८।२।१ का प्रयोजनिव्हाक वार्तिक ही हो तो निश्चय ही यह पाणिनि अर्थाचीन होगा। हमारा विचार है, यह श्लोक वैयाघपदीय व्याकरण का है, परन्तु पाणिनीय सूत्र के साथ भी संगत होने से प्राचीन वैयाकरणों ने इसका सबन्ध अष्टाध्यायी ८।२।१ से जोड़ दिया। महाभाष्य में यह श्लोक नहीं है। अथवा वैयाघपद्य नाम के दो आचार्य मानने होंगें, एक व्याकरण हास का प्रवक्ता और दूसरा वार्तिककार।

आचार्य वैयाघपद्य के विषय में हम पूर्व पृष्ठ ८६ पर लिख चुके हैं।

१. कातस्य, चतुष्ट्यः। २. सुपद्म, सुबन्त २४। १. स्यास ७।१।६४।

४. अभिनंभनतेष्वानेकेक इध्यते इति न्यावभृतिना न्याह्नतस्य ....। शष्टकीस्तुम अ० १, पाद १, आ० ९, पृष्ठ ८२। तपि तिपिमिति न्याव्यभृतिवचनविरोधाच्य । धातुवृत्ति पृष्ठ ८२। ५. स्याक्त दर्शे इति पृष्ठ ४४४।

६. पूर्व पुण्ठ ८६। ०. अत प्रव शुन्तिका हित वैयान्नपदीयवार्तिके जिज्ञक्द प्रव प्रकारते । शब्दकारसुभ १।१।५६॥

# महाभाष्य में स्मृत अन्य वैद्याकरण

उपर्युक्त वार्तिककारों के श्रातिरिक्त निम्न वैयाकरणों के मत महाभाष्य में उद्भृत हैं--

१. गोनर्दीय २. गोणिकापुत्र ३. सौर्य भगवान

५. भवन्तः ? ४. कुरणवाडव

ये आचार्य अष्टाध्यायी के वार्तिककार थे या वृत्तिकार या इनका संबन्ध किसी ऋन्य व्याकरण के साथ था, यह ऋज्ञात है।

# १-- गोनदीय

गोनदीय आचार्य के मत महाभाष्य में निम्न स्थानों में उद्भूत हैं-गोनदींयस्त्वाह—सत्यमेतत् 'सति त्वन्यस्मिश्चिति।'

गोनदीयस्त्वाह -अकच्सवरी तु कर्तव्यी प्रत्यक्तं मुक्तसंश्रयी। स्वकत्पितृको मकत्पितृक इत्येव भवितव्यमिति ।

न तर्हि इदानीमिदं भवति—इच्छाम्यहं काशकटीकारमिति। इष्टमवैतद् गानदींयस्य।

गोनदींयस्त्वाह - इष्टमेवैतत् संगृहीतं, भवति । अतिजरमति-जरौरिति भवितब्यम्।"

### परिचय

गोनदीय नाम देशनिमित्तक है। इससे प्रतीत होता है कि गोनदीय श्राचार्य गानदं देश का है। इसका वास्तविक साम श्रज्ञात है।

गोनर्ददेश-संयुक्त प्रान्त का वर्तमान गोंडा जिला सम्भवतः प्राचीन गोनर्द है। काशिका १।१।७५ में गोनर्द को प्राच्य देश लिखा है। कई ऐतिहासिक गोनर्ट् को कश्मीर में मानते हैं। राजतर्राङ्गर्शी नामक कश्मीर के ऐतिहासिक प्रन्थ में गोनदे नामक तीन राजाओं का उल्लेख है। सम्भव है उनके संबन्ध से कश्मीर का कोई प्रान्त भी गानदे नाम से प्रसिद्ध रहा हो। ऐसी अवस्था में गोनर्ट नामक दो देश मानने होंगे।

गोनदीय शब्द में विद्यमान तद्धित प्रत्यय से स्पष्ट है कि गोनदीय श्राचार्य प्राच्य गोन्द् देश का था।

१. महाभाष्य १।१।२१॥

२. महाभाष्य शश्रहा।

इ. महाभाष्य ३।११६२॥ ४. महाभाष्य ७ २।१०१॥

# गोनदींय और पतञ्जलि

कैयट राजशेखर आदि मन्थकार गोनर्दीय शब्द को पत स्विल का नामान्तर मानते हैं। वैजयन्ती-कोषकार भी इसे पत स्विल का पर्याय लिखता है। वात्स्यायन कामसूत्र में गोनर्दीय आचार्य का उस्नेख बहुधा मिलता है। कामन्दकनीतिसार की उपाध्यायनिरपेक्तिगी नाम्नी प्राचीन टीका का रचयिता कामसूत्र को आचार्य कीटिल्य की कृति मानता है। ध्र यदि टीकाकार का लेख ठीक हो तो गोनर्दीय नाम महाभाष्यकार का नहीं हो सकता। डा० कीलहाने का भी मत है कि गोनदीय आचार्य महाभाष्य-[कार से भिन्न न्यक्ति है।

# २---गोखिकापुत्र

इस बाचार्य का मत पतश्विल ने महाभाष्य १।४।५१ में उद्भृत किया है—उभयथा गोणिकापुत्र इति । इस पर नागेश लिखता है—गोणि-कापुत्रो भाष्यकार इत्याहुः । 'बाहुः' पद से प्रतीत होता है कि नागेश को यह मत अभीष्ट नहीं है । वात्स्यायन कामसूत्र में गोणिकापुत्र का

१. भाष्यकारस्त्वाह — प्रदीप १। १। २१।। गोनदीयपदं स्थानहे — भाष्यकार इति । स्थात १।१।२१॥ १, यस्तु प्रयुक्ते ""तस्त्रमाणमेनेति गोनदीयः । कान्य-मीमाता पृष्ठ २६। ३. गोनदीयः पतम्जलिः । पृष्ठ ६६, इलोक १५७।

४. १।१।१६॥ १।६।२५॥ ४।२।२५॥ यह संस्था दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस अजमेर सं मुद्रित कामसूत्र हिन्दी अनुवाद के अनुसार है। यह कामसूत्र का संचित्र संस्करण है।

प्र. न्याय-कौटिल्य-बात्स्यायन-गौतमीयस्मृतिभाष्यचतुष्टयेन प्रकाशितः, प्रकाशितः पुरुतकाक्य पूर्वापत्र, परिशिष्ट पृष्ठ ११०। भाष्य शब्द का प्रत्येक के साथ संबन्ध है। न्यायभाष्य, कौटिल्यमाष्य (अर्थशास्त्र), वात्स्यायनभाष्य (कामशास्त्र) और गौतमस्मृतिभाष्य। अर्थशास्त्र और कामशास्त्र का प्रथमाध्याय सूत्र ग्रन्थ है, शेष संपूर्ण ग्रन्थ उन सूत्रों का भाष्य है। कामन्दकर्नातिसार १।५ में चाणक्य का विशेषण 'एकाकी' है। गौतम भमसूत्र के मस्करीभाष्य में असहायभाष्य बहुषा उद्धृत है। एकाकी और असहाय शब्द के पर्यायवाची होने से क्या वह कौटिल्यनिरचित हो सकता है?

भी उद्धेख मिलता है। कोशकार पत अलि के पर्यायों में इस नाम को नहीं पढ़ते। अतः यह निश्चय ही महाभाष्यकार से भिन्न व्यक्ति है।

# ३—सौर्य भगवान

पत्रश्वित महाभाष्य ८।२।१०६ में लिखता है—तत्र सौर्यंभगवता इक्स्म-अनिष्ठको वाडवः पठित ।

कैयट के मतानुसार यह आचार्य 'सीर्य' नामक नगर का निवासी था। दे सौर्य नगर का उल्लेख काशिका २।४।७ में मिलता है। महाभाष्य-कार ने इस आचार्य के नाम के साथ भगवान शब्द का प्रयोग किया है। इससे इस आचार्य की महती प्रामाणिकता प्रतीत होती है। पतः जिल के लेख से यह भी विदित होता है कि सौर्य आचार्य वाडव आचार्य से अर्वाचीन है।

### ४--- कुरमावादव

कुरणवाडव श्राचार्य का मत महाभाष्य २।२१४ तथा ७।२।१ में उद्धृत है। क्या यह पूर्वोक्त वार्तिककार वाडव हो सकता है ?

### ५--भवन्तः ?

# महाभाष्य ३।१।८ में लिखा है-इह भवन्तस्त्वाहु:- न भवितब्य-

- १. गोणिकापुत्रः पारदारिकम् । १ । १ । १६ ॥ संबन्धिसाखिश्रोत्रियराजदार-वर्जमिति गोणिकापुत्रः । १। ५ । ११ । २ . सीर्यं नाम नगरं तत्रत्येनाचार्येणेदमुक्तम् । भाष्यप्रदीप दाराश्वतः ॥ १. सीर्यं च नगरं कैठवतं च ग्रामः ।
- ४. कुरणवाडवस्स्वाइ नैवा शंकरा, शंगरेवा। कुत पतत् ? गृणातिः शब्दकर्मा। तस्येव प्रयोगः ॥ कुरणवाडवस्त्वाइ नैव वहीनरः, कस्ताई ? विहीनर एवः । विहीनो नरः कामभोगाभ्यां विहीनरः । विहीनरस्यापस्यं वैहीनरिः ।

मिति । पतः जिल ने यहां 'भवन्तः' पद से किस आचार्य या किन आचार्ये का स्मरण किया है, यह अज्ञात है ।

भर्तृहरि ने श्रापनी महाभाष्यदीपिका में चार खानों में 'इह भवन्त-स्त्वाहुः' निर्देश करके कुछ मत उद्घृत किये हैं । महाभाष्यदीपिका पृष्ठ २६९ में 'इन्द्रभवस्त्वाहुः' पाठ है। यह श्रशुद्ध प्रतीत होता है, यहां भी कदाचित् 'इह भवन्तस्त्वाहुः' पाठ हो पत अलि श्रोर भर्तृहरि किसी एक ही श्राचार्य के मत उद्घृत करते हैं या भिन्न भिन्न के यह भी विचारणीय है।

इनके श्रांतिरिक्त महाभाष्य में श्रान्य श्रापर श्रादि शब्दों से श्रानेक श्राचार्यों के मत उद्भृत हैं, परन्तु उनके नाम श्रज्ञात हैं।

## महाभाष्यस्थ वार्तिको पर एक दृष्टि

यद्यपि महाभाष्य में प्रधानतया कात्यायनीय वार्तिकों का उल्लेख है, तथापि उस में अन्य वार्तिककारों के वार्तिक भी उद्घृत हैं। कुछ वार्तिकों के रचियताओं के नाम महाभाष्य से विदित हो जाते हैं, अनेक वार्तिकों के रचियताओं के नाम महाभाष्य में नहीं लिखे, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इन सब वार्तिकों के अतिरिक्त महाभाष्य में बहुत से ऐसे वचनों का संप्रह है जो वार्तिक प्रतीत होते हैं, परन्तु वार्तिक नहीं हैं। महाभाष्यकार ने अन्य ज्याकरणों से उन उन नियमों का संप्रह किया है, कहीं पूर्वाचार्यों के शब्दों में, और कहीं स्वल्प शब्दान्तर से। यथा —

१—महाभाष्य ६।१।१४४ में एक वचन है—समो हिततयोः वीलोपः।यह वार्तिक प्रतीत होता है, परन्तु महाभाष्य १।१।२७ में इसे अन्य वैयाकरणों का वचन लिखा है—इहान्ये बैयाकरणाः समस्तते विभाषा लोपमारभन्ते, समो हिततयोवी इति।

महाभाष्य ६। १। १४४ में श्रन्य कई नियम उद्घृत हैं। वे श्रन्य वैयाकरणों के प्रन्थों से संगृहीत प्रतीत होते हैं। महाभाष्यकार ने इन

१. इमारा इस्तलेख, पृष्ठ ६१, १०७, १२४, २७२।

२. समी हिततयोवी कोपः । संतुमुनीः कामे । मनासे च । अवहयमः कृत्ये ।

नियमों का संग्रह जिस प्राचीन कारिका के आधार पर किया है, वह काशिका ६।१।१४४ में उद्घृत है।

२—महाभाष्य ४। ३। ६० में लिखा है—सर्वसादेक्किंगोश्च लः। यह वचन प्राचीन वैयाकरणों की किसी कारिका का श्रंश है। महाभाष्य के कई हस्तलेखों में इस सूत्र के अन्त में कारिका का पूरा पाठ मिलता है। वह निम्न प्रकार है—

> अनुसूर्वस्यलक्षणे सर्वसादेद्विगोध लः। इकन् पदोत्तरात् पदात् शतषष्टेः विकन् पथः।

३—महाभाष्य ४। ३। ४७ में पढ़ा है—हायना वयासि रुमृत: । यह पाठ भी किसी प्राचीन कारिका का एकदेश हैं । कारिका में ही 'स्मृत:' पद श्लोकपूर्त्यर्थ लगाया जा सकता है, अन्यथा वह व्यर्थ होगा।

४—महाभाष्य में कहीं कहीं पूरी पूरी कारिकाएं भी प्राचीन प्रन्थों से उद्भृत हैं। यथा—

> इष्णुच इकारादित्वमुद्दात्तत्वात् कृतं भुवः । नञस्तु खरसिद्ध्यथेमिकारादित्वमिष्णुचः ॥ डावतावर्धवैशिष्याक्षेत्रेशः पृथगुच्यते । मात्राद्यप्रतिघाताय भावः सिद्धश्च डावतेः ॥

इन कारिकाओं में 'इष्णुच्' और 'डावनु' प्रत्यय पर विचार किया है। श्रष्टाध्यायी में ये प्रत्यय नहीं हैं। उस में इनके स्थान में क्रमशः 'खिष्णुच' और 'वतुप्' प्रत्यय हैं। परन्तु इन कारिकाओं में जो विचार किया है वह श्रष्टाध्यायी के तन् तत् प्रकरणों में भी उपयोगी है। श्रतः महाभाष्यकार ने वहां वहां विना किसी परिवर्तन के इन प्राचीन कारिकाओं को उद्धृत कर दिया है।

१. जुग्पेदवश्यमः कृत्ये तुंकाममनसोरपि । समो हिततयोर्वा मांसस्य पन्नि युड्यश्री:॥

२. केयट ने पूरी कारिका की ज्याख्या की है, परन्तु महाभाष्य के कई हस्त-छेखों में पूरी कारिका उपलब्ध नहीं डोती।

३. महाभाष्य ३।२। ५७॥

४. महाभाष्य ४ । २ । ५९ ॥ देखो "बाबताविति — पूर्वाचार्यप्राक्रियापेक्षा निर्देशः" इसी सूत्र पर कैयट ।

५—महाभाष्य ४। ३। ६० में किसी प्राचीन व्याकरण की निम्न-तीन कारिकाएं उद्भृत हैं —

समानस्य तदादेश्चाध्यातमादिषु चेष्यते ।
ऊर्ध्वं दमास देहास लोकोत्तरपदस्य च ॥
मुखपार्श्वतसोरीयः कुग्जनपरस्य च ।
ईयः कार्योऽथ मध्यस्य मण्मीयौ चापि प्रत्ययौ ॥
मध्यो मध्यं दिनण् चास्मात् स्थाम्ना लुगजिनात्तथा ।
बाह्यो देव्यः पाञ्चजन्यः गम्भीराञ्ड इष्यते

कैयट नागेश आदि टीकाकारों ने इन कारिकाओं को अष्टाध्यायी ४। ३। ६० पर वार्तिक समम कर इनकी पूर्वापर संगति लगाने के लिये अत्यन्त क्लिप्ट कल्पनाएं की हैं। क्लिप्ट कल्पनाएं करने पर भी इन्हें अष्टाध्यायी पर वार्तिक मानने से जो अनेक पुनरुक्ति दोष उपस्थित होते हैं, उनका वे पूर्ण परिहार नहीं कर सके। इन्हें वार्तिक मानने पर रतिय कारिका का चतुर्थ चरण स्पष्टतया व्यर्थ है, क्योंकि अष्टाध्यायी ४। ३। ५८ में "गम्भीराज्ञ्यः" सूत्र विद्यमान है। इसी प्रकार गहादि गण (४। २। १३८) में "मुखपाइर्वतसोर्लोणः, जनपरयोः कुक् च" गणसूत्र पढ़े हैं। अतः द्वितीय कारिका का पूर्वार्थ भी पिष्टपेषणवत् व्यर्थ है। इसलिये ये निश्चय ही किसी प्राचीन व्याकरण की कारिकाएं हैं। इनमें अपूर्व विधायक श्रंश की अधिकता होने से महाभाष्यकार ने इनका पूरा पाठ उद्धृत कर दिया।

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि महाभाष्य में उद्धृत अनेक वचन वार्ति-कारों के वार्तिक नहीं हैं।

इस अध्याय में हमने पाणिनीयाष्टक पर वार्तिक रचने वाले सात वार्तिककारों और पांच अन्य वैयाकरणों (जिन के मत महाभाष्य में उद्घृत हैं) का संदोप से वर्णन किया है। अगले अध्याय में वार्तिकों के भाष्यकारों का वर्णन होगा।

# नवमां ऋध्याय

### वार्तिकों के भाष्यकार

पतन्जलि-विरचित महाभाष्य में दो स्थानों पर लिखा है — उक्तो भामभेदो भाष्य ।

इस पर कैयट श्रादि टीकाकार लिखते हैं कि यहां 'मान्य' पद से 'सार्वधातुके यक्' सूत्र के महाभाष्य की श्रोर संकेत है, परन्तु हमारा विचार है कि पतञ्जलि का संकेत किसी प्राचीन भाष्यप्रनथ की श्रोर है। इसमें निम्न प्रमाण हैं—

- १. महाभाष्य के 'उक्तो भाषभेदो भाष्ये' वाक्य की तुलना 'संग्रहे एतत् प्राधान्येन परीक्षितम्' 'संग्रहे तावत् कार्यप्रतिद्वान्द्व-भावान्मन्यामहे' इत्यादि महाभाष्यस्य-वचनों से की जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त वाक्य में संग्रह के समान कोई प्राचीन 'भाष्य' मन्थ श्रभिन्नेत है। श्रन्यथा पतञ्जलि श्रपनी शैली के श्रनुसार 'उक्तो भाषभेदो भाष्ये' न लिखकर 'उक्तम्' शब्द से संकेत करता।
- २. महाभाष्य शब्द में "महत्त्" विशेषण इस बात का द्यातक है कि उस से पूर्व कोई भाष्य प्रन्थ विद्यमान था। अन्यथा 'महत्' विशेषण व्यर्थ है।
- ३. भर्तृहरि महाभाष्यदीपिका में दो स्थानों पर वार्त्तिकों के लिये "भाष्यसूत्र" पद का प्रयोग करता है ! पाणिनीयसूत्रों के लिये "वृत्तिसूत्र" पद का प्रयोग अनेक प्रन्थों में उपलब्ध होता है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं ।" भाष्यसूत्र श्रीर वृत्तिसूत्र पदों की पारस्परिक तुलना से व्यक्त होता है कि पाणिनीय सूत्रों पर केवल वृत्तियां ही लिखी गई थीं, श्रत एव उन का 'वृत्तिसूत्र' पद से व्यवहार होता है। वार्तिकों पर

१.३।३।१६॥३।४.६७॥ २.अशा०३।१।६७॥

३. सार्वभातुके भावभेद: प्रतिपादित: । ३ । ३ । १६ ॥ सार्वभातुके यगित्यत्र बाक्षास्यन्तरथोर्भावयो विशेषा वर्शितः। ३ । ४ । ६७॥ ४. महाभाष्य अ० १, पा० १ आ० १, पृष्ठ ६ । ४. महाभाष्य अ० १, पा० १, आ० १, पृष्ठ ६ ।

६. देखो पूर्व एष्ठ २१०, टिप्पणी २। ७. पृष्ठ १५२ ।

सीधे भाष्य प्रनथ लिखे गये, इसिलये वार्तिकों को 'भाष्यसूत्र' कहते हैं। वार्त्तिकों के लिये 'भाष्यसूत्र' नाम का व्यवहार इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि वार्तिकों पर जो व्याख्यामन्थ रचे गये वे 'भाष्य' कहाते थे।

### अनेक भाष्यकार

महाभाष्य के श्रवलोकन से विदित होता है कि उस से पूर्व वार्तिकों पर श्रनेक भाष्य प्रन्थ लिखे गये थे। वे इस समय श्रनुपलब्ध हैं। महाभाष्य में श्रनेक स्थानों पर 'अपर आह' लिख कर वार्त्तिकों की कई विभिन्न व्याख्याएं उद्भृत की हैं। यथा—

अभ्रकुंसादीनामिति वक्तव्यम् । भ्रुकुंसः भ्रुकुंसः, भ्रुकुटिः भ्रुकुटिः ।

अपर आह—अकारो भूकुंसादीनामिति वक्तव्यम् । भ्रकुंसः, भ्रकुटिः।'

यहां एक व्याख्या में वार्तिकस्थ 'अ'वर्ण निषेधात्मक है, दूसरी व्या-ख्या में 'अ' का विधान किया है।

इसी प्रकार महाभाष्य १।१।१० में 'सिद्धमनच्स्वाद् वाक्या-परिसमाप्तेर्वा' वार्तिक की दो व्याख्याएं बदुधृत की हैं।

महाभाष्य २ । १ । १ में 'समर्थतराणां वा'वार्तिक की 'श्रपर श्राह' लिखकर तीन व्याख्याएं उदुधृत की हैं।

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि महाभाष्य से पूर्व वार्तिकों की अनेक व्याख्याएं लिखी गई थीं। केवल कात्यायन के वार्तिक पाठ पर न्युनाति-न्यून तीन व्याख्याएं महाभाष्य से पूर्व अवश्य विद्यमान थीं। इसी प्रकार भारद्वाज, सौनाग आदि के वार्तिकों पर भी अनेक भाष्य प्रन्थ लिखे गये होंगे। यह प्राचीन महती प्रन्थराशि इस समय सर्वथा छप्त हो चुकी है, प्रन्थ या प्रन्थकारों के नाम तक भी ज्ञात नहीं हैं।

# श्रवीचीन वार्तिक व्याख्याकार

महाभाष्य की रचना के अनन्तर भी कई विद्वानों ने वार्तिकों पर व्याख्याएं लिखीं, परन्तु हमें उन में से केवल तीन व्याख्याकारों का ज्ञान है।

१. महाभाष्य ६ । ३ । ६१ ॥

१. हेलाराज

हेलाराजकृत वाक्यपदीय की टीका से विदित होता है कि उसने वार्तिकपाठ पर 'वार्तिकोन्मेष' नाम्नी एक व्याख्या लिखी थी। वह लिखता है—

वाक्यकारस्यापि तदेव दर्शनमिति वार्तिकोन्मेषे कथितम-स्माभिः।

वार्तिकोन्मेषे विस्तरेण यथातत्त्वमस्माभेर्व्यावमिति तत एवावधार्यम् ।

वार्तिकोन्मेषे यथागमं ज्यास्यातम्, तत एवावधार्यम्।

वार्तिकोन्मेष प्रनथ इस समय उपलब्ध नहीं है। हेलाराज का विशेष वर्णन त्रागे 'व्याकरण के दार्शनिक प्रनथकार' नामक अध्यायान्तर्गत वाक्यपदीय के प्रकरण में किया जायगा।

#### २. राघवध

राघवसूरि ने वार्तिकों की 'अर्थप्रकाशिका' नाम्नी न्याख्या लिखी है। इस का एक इसलेख मद्रास के राजकीय इसलेख संग्रह में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग ४ खराड १ ८. १७ ५८०४ प्रन्थाङ्क ३९१२ В.।

#### ३. राजरद्र

राजरुद्र नामक किसी परिद्वत ने काशिकावृत्ति में उद्घृत श्लोक-वार्तिकों की व्याख्या लिखी है। राजरुद्र के पिता का नाम 'गन्नय' था। इसके अन्त में निम्न पाठ है—

इति राजरुद्रिये (काशिका) वृत्तिप्रलोकव्याख्यानेऽष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

तृतीयकाण्ड पृष्ठ ४४३ काशी सं० ।
 तृतीयकाण्ड पृष्ठ ४४४ ।

र. तृतीय काण्य पृष्ठ ४४६ I

इस का एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय पुस्तकालय के हस्तलेख-संप्रह में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग ४ खराड १ С. पृष्ठ ५८०३, प्रन्थाङ्क ३९१२ A. पर निर्दिष्ट है।

इन दोनों प्रन्थकारों का काल खज्ञात है।

इस श्रध्याय में वार्तिकों के प्राचीन भाष्यकारों श्रौर तीन श्रवीचीन व्याख्याकारों का संत्रेप से वर्णन किया है। श्रगले श्रध्याय में महा-भाष्यकार पतञ्जित का वर्णन किया जायगा।



# द्सवां अध्याय

# महाभाष्यकार पतञ्जलि (१५०० वि० ५०)

महामुनि पतञ्जलि ने पाणिनीय ज्याकरण पर एक महती ज्याख्या लिखी है। यह संस्कृत वाङ्मय में महाभाष्य के नाम स प्रसिद्ध है। इस प्रन्थ में भगवान पतञ्जलि ने ज्याकरण जैसे दुरुह और शुक्क विषय को जिस सरल और सरस रूप से हृदयङ्गम कराया है, वह देखते ही बनता है। प्रन्थ की भाषा इतनी सरल और प्राञ्जल है कि जो कोई विद्वान इसे देखता है, इसके रचना-सौष्ठव की मुक्तकराठ से प्रशंसा करता है। वस्तुत: यह प्रन्थ न केवल ज्याकरण सम्प्रदाय में श्रिपित सकल संस्कृत वाङ्मय में श्रिप्त हो का एक निराला प्रन्थ है। महाभाष्य पाणिनीय ज्याकरण का एक प्रामाणिक प्रन्थ है। समस्त वैयाकरण इसके सन्मुख नतमस्तक हैं। श्रवीचीन वैयाकरण जहां सूत्र, वार्तिक श्रीर महाभाष्य में परस्पर विरोध समस्तते हैं, वहां वे महाभाष्य को ही प्रामाणिक मानते हैं।

### परिचय

नामान्तर - विभिन्न प्राचीन प्रन्थों में पतञ्जिति को गोनदीय, गोणिकापुत्र, नागनाथ, श्रिहिपति, फिणभूत्, चूर्णिकार ख्रीर पदकार श्रादि नामों से स्मरण किया है।

गोनदींय—यादवप्रकाश आदि कोषकारों ने इस नाम को पत-कजिल का पर्याय लिखा है। महाभाष्य १।१।२१,२९॥३।१। ९२॥७।२।१०१ में 'गोनदींय' आचाये के मत निर्दिट हैं। भिर्तेहरि और कैयट आदि टीकाकारों के मत में यहां गोनदींय का आर्थ पतकजिल है। किसी गोनदींय आचार्य का मत वास्यायन कामसूत्र में भी मिलता है। इसारा विचार है कि गोनदींय पतकजिल से भिन्न व्यक्ति है।

१. यथोत्तरं हि मुनित्रथस्य प्रामाण्यम् । कैयट, भाष्यप्रदीप १।१। २९॥ यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् । नागेश, उद्योत ३ । १। ८७॥

२. पूर्व पृष्ठ २२४ टि० ३। इ. पूर्व पृष्ठ २२४, टि॰ १---४

४. पूर्व पृष्ठ २२५ टि० १। ४. पूर्व पृष्ठ २२७ टि० ४।

गोणिका-पुत्र — महाभाष्य १।४।५१ में गोणिकापुत्र का एक मत निर्दिष्ट है। नागेश की व्याख्या से प्रतीत होता है कि कई प्राचीन टीका-कार गोणिकापुत्र का ऋथे यहां पतञ्जलि समभते थे। वात्स्यायन कामसूत्र में भी गोणिका-पुत्र का निर्देश मिलता है। इमारा विचार है कि गोणिकापुत्र भी पतञ्जलि से पृथक व्यक्ति है।

नागनाथ — कैयट ने महाभाष्य ४।२।९३ की व्याख्या में पत-इजिलि के लिये नागनाथ नाम का प्रयोग किया है।

अहिपति —चक्रपाणि ने चरकटीका के प्रारम्भ में ब्रहिपति नाम से पतञ्जिल को नमस्कार किया है। ध

फिणभूत्-भोजराज ने योगसूत्र वृत्ति के प्रारम्भ में फिणभृत् पद से पतब्जिल का निर्देश किया है।

चू जिंकार — भरेह रिविरचित महाभाष्यदीपिका में तीन बार चूरिंकार पद से पतञ्जिल का उल्लेख मिलता है। " सांख्यकारिका की युक्तिदीपिकाटीका में महाभाष्य १। ४। २१ का वचन चू िंकार के नाम से उद्भृत है। "स्कन्दस्वामी निरुक्त ३। १६ की व्याख्या में चू िंग्कार के नाम से महाभाष्य १। १। ५७ का पाठ उद्भृत करता है। "स्कन्दस्वामी की निरुक्त टीका ८। २ में चू िंग्कार के नाम से एक पाठ खाँर उद्भृत है, " परन्तु वह पाठ महाभाष्य का नहीं है, वह मीमांसा १। ३। ३० के शाबर भाष्य का पाठ है। आधुनिक पाणिनीयशिचा का शिचाप्रकाश टीकाकार शाबरभाष्य के इस पाठ को महाभाष्य के नाम

- १. उमयथा गोणिकापुत्र इति । २, गोणिकापुत्री भाष्यकार इत्यादुः ।
- इ. पूर्व पृष्ठ २२६ टि० १। ४ तत्र आत इत्यत्र तु सूत्रेऽस्य लक्षणस्य-माश्रि येतेषां सिद्धिममिषास्यति नागनाथः।
  - ४. पातक्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतैः। मनीवानकायदोषागां हन्त्रेऽहिपतये नमः॥
  - ६ बाबचतीवपृशं मलः फाणिभृतां भन्नेव येनोद्धृतः।
  - ७. इमारा इस्तलेख पृष्ठ १७६, १६६, २३६।
- द. कदाचित् गुणो गुणिविशेषको भगति कदाचित् गुणिना गुणा विशेष्यते इति चूर्णिकारस्य प्रयोगः । एष्ठ ७ ।
  - ह. तथा च चूर्णिकारः पठति-वितिनिर्देशोऽयं सन्ति न सन्तिति ।
  - १० चूर्णिकारो वते -य एव लौकिकाः शब्दा शति।

से उद्भृत करता है। वौद्ध चीनी यात्री इस्सिग ने महाभाष्य का चूर्णि नाम से उल्लेख किया है। वे

पदकार—स्कन्दस्वामी ने निरुक्तदीका १। ३ में पदकार के नाम से महाभाष्य ५। २। २८ का पाठ उद्भृत किया है। उठवट ने भी क्यातिशाख्य १३। १९ की टीका में पदकार शब्द से महाभाष्य १। १। ९ का पाठ उद्भृत किया है। अधारमानन्द ने अध्यवामीयस्कृत के भाष्य में पदकार के नाम से महाभाष्य १। १। ४७ की आरे संकेत किया है। भामह ने अपने अलंकार प्रन्थ में सूत्रकार के साथ पदकार का समरण किया है। विचीरस्वामी ने अमरकोश ३। १। ३५ की टीका में पदकार के नाम से एक पाठ उद्भृत किया है, परन्तु वह महाभाष्य में नहीं मिलता। सांख्यकारिका की युक्तिवीपिका टीका में पदकार के नाम से एक वार्तिक उद्भृत है। न्यास ३। २। २१ में जिनेन्द्रबुद्धि ने एक पदकार का पाठ उद्भृत किया है वह वार्तिक और उसके भाष्य से अन्तरशः नहीं मिलता। किता ।

१ य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वीर्वकास्त एव च तेषामर्था इति महाभाष्या-कते: । शिकासंग्रह पृष्ठ ३८६ काशी सं० ।

२. इत्सिंग की भारत यात्रा पृष्ठ २७२।

पदकार आइ—उपसगांश्च पुनरेवमात्मका:"" क्रियामादु:।

४. पदकारेणायुक्तम्-प्रथमदितीयाः "" महाप्राणा इति ।

पदकारास्तु परभक्तं नुममादुः । पृष्ठ १३ । महाभाष्यकार ने सिद्धान्त पक्ष में
 नुम् की पूर्वभक्त माना है । कैयट लिखता ह—तदत्र निर्दोषत्वात् पूर्वन्तपक्षः स्थितः ।

६. स्त्रकृत्पदकारेष्टप्रयोगाद् योऽन्यथा भेवत् । ४ । २२ । यहां पदकार् शब्द महाभाष्यकार के लिये प्रयुक्त हुआ है । मुद्रितग्रन्थ में 'पादकार' छए। है वह अशुद्ध है।

<sup>💩</sup> यजजप इत्यत्र बदेरनुपदेशः कार्य इति पदकारवान्याद्कः।

पदकारस्त्याह — जातिवाचकर्यात् । पृष्ठ ७ । तुकना करो — दम्भेईल्ग्रइणस्य जातिवाचकस्वात शिद्धम् । वार्तिक १ । २ । १० ॥

तथादि पदकारः पठित — उपपदिविर्धा भयाद्यादिम्रहणं तदन्तिविधि
 प्रयोजयतीति ।

१०, उपपदिवशै भयाद्यादिश्रहणम् । उपपदिविधौ भयाद्यादिश्रहणं प्रयोजनम् । महाभाष्य १। १। ७२॥

दुर्घटयृत्ति पृष्ठ १२९ पर अनुपदकार के एक मत का उल्लेख मिलता है। मैत्रेयरचित ने भी तन्त्रप्रदीप ७।४।१ में अनुपदकार का मत उद्भृत किया है। ये अनुपदकार के नाम से उद्भृत मत महाभाष्य में नहीं मिलते। काशिका ७।२।५८ में पदशेषकार का एक मत उद्भृत है वह भी महाभाष्य में नहीं मिलता। पदशेषकार का एक उद्धरण पुरुषोत्तमदेव-विरचित महाभाष्य लघुवृत्ति की 'भाष्यव्याव्याप्रपञ्च' नामनी टीका में भी उपलब्ध होता है। हमारा विचार है अनुपदकार, और पदशेषकार दोनों एक ही हैं।

महाभाष्यकार को पदकार क्यों कहते हैं, यह स्रज्ञात है। शिशुपाल-वध के 'अनुत्स्त्रपदन्यासा' इत्यादि श्लोक की व्याख्या में बल्लभदेव लिखता है—पदं शपाहि विरचितं भाष्यम्। बल्लभदेव ने 'पद' का स्रर्थ 'पतञ्जलिविरचित महाभाष्य' किस स्राधार पर किया यह स्रज्ञात है। यदि यह स्रर्थ ठीक हो तो काशिका और भाष्यव्याख्याप्रपञ्च में निर्दिष्ट 'पदशेषकार' का स्रर्थ 'महाभाष्य-शेष का रचयिता' होगा। इस प्रन्थ का उल्लेख स्रन्यत्र नहीं मिलता।

वंश और देश — पतञ्जिल ने महाभाष्य जैसे विशालकाय प्रन्थ में अपना किञ्चिनमात्र परिचय नहीं दिया। अतः पतञ्जिल का इतिवृत्त सर्वथा अन्धकारावृत है।

हम पूर्व लिख चुके हैं कि महाभाष्य के कुछ व्याख्याकार 'गोिशका-पुत्र' शब्द का ऋषे पतञ्जलि मानते हैं, यदि वह ठीक हो तो पतञ्जलि की माता का नाम "गोर्गणका" होगा, परन्तु हमें ठीक प्रतीत नहीं होता।

१. प्रेन्वनमिति अनुपदकारेणानुम उदाहरणमुपन्यस्तम् ।

२. एवं च युवानमास्यत् अजीकलदित्यादिष्रयांगे उतुपदकारेण नेष्यत इति लक्ष्यते । देखो, भारतकौ मुदी भाग २, पृष्ठ ८ ६४ की टिप्पणी में उद्धृत ।

१. पदशेषकारस्य पुनिरिदं दर्शनम् "" ।। पदशेषो अन्थविशेष इति
 पदमम्जरी । काशिका का उद्धृत पाठ धातुवृत्ति में भी उद्धृत हैं । देखो गम धातु,
 पृष्ठ १९ ।

४. पदशेषकारस्तु शब्दाध्याहरं श्रेषमिति वदाति । विण्डयन हिस्टोरिकल नवाटली सेप्टेम्बर १६४३, पृष्ठ २०७ में उद्धृत ।

भ. २। ११२॥

कुछ प्रन्थकार 'गोनर्दीय' को पतञ्जलि का प्याय मानते हैं। यदि उनका मत प्रामाणिक हो तो महाभाष्यकार की जनमभूमि गोनर्द होगी। गोनर्द देश वर्तमान गोएडा जिले का श्रासपास का प्रदेश है। एक गोनर्द देश कश्मीर में भी है। परन्तु गोनर्दीय को पतञ्जलि का पर्याय मानने पर उसे प्राप्टेशवासी मानना होगा, क्योंकि गोनर्दीय पद में गोनर्द की 'एड प्राचां दश' से बृद्ध संज्ञा होकर छ = ईय प्रत्यय होता है। हमाग विचार है गोनर्दीय यतञ्जलि से भिन्न व्यक्ति है।

महाभाष्य ३। २। ११४ में 'आभजानासि देवदत्त कश्मीरान् गमिष्यामः तत्र सकतृत पाभ्यामः'' इत्यादि उदाहरणों में असवृत् कश्मीर गमन का उल्लेख मिलता है यह उल्लेख ऐसा प्रतीत होता हैं जैसे कि कश्मीर जाने की बड़ी उक्कराठा हो रही हो। इन उदाहरणों के आधार पर कुछ एक विद्वानां का मत है कि पतञ्जिल की जन्मभूमि कश्मीर थी। महाभाष्य ३। २ १२३ में प्रतीत होता है कि पतञ्जिल अधिकतर पाटितिपुत्र में निवास करता था। मह भाष्य के विविध निदंशों से व्यक्त होता है कि पतञ्जिल मथुग, साकेत, कौशाम्बी और पाटिल-पुत्र आदि से भले प्रकार विद्या था। अतः पतञ्जिल की जन्मभूमि कोन सी थी, यह सिन्द्राथ है।

#### अनेक पत्रज्ञलि

पतञ्जलि विरचित तीन प्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं— सामवेदीय निदानसूत्र, योगपूत्र और महः भाष्य सामवेद की एक पातञ्जलशाखा भी थी, इस का निर्देश कई प्रन्थों भें मिलता है है योगसूत्र के व्यास भाष्य में किसी पतञ्जलि का एक मत उद्युत है। वाचस्पतिमिश्र ने न्यायवातिकतात्पये टीका भें पतञ्जलि के किसी प्रन्थ का एक वचन उद्युत किया है। सांख्यकारिका की युक्तिदीपिकाटीका भें पतञ्जलि के

१. अष्टा० १। १। ७४॥

२. देवो बैदिक वाङ्मय का इतिहास माग १, पृष्ठ २०७।

३. अयुत्तासिद्धावयवभेदानुगतः समृहो द्रव्यामिति पतव्यक्तिः । १ । ४४ ।। तुलना करो — क्षेत्र्यसांख्यानामान्यार्यस्य पतव्यलेरित्यर्थः । 'गुणसमृहो द्रव्यमिति पतव्यलिः' इति योगभाष्य स्पष्टम् । नागंश, उद्योत ४ । १ । ४ ।।

४. यथाहुस्तत्र भवन्तः पतन्जलिपादाः— 'को हि योगप्रभावाहृते अगस्त्यहव समुद्रं पिन्नति सहत् च दण्डकारण्यं सुजाति' हाति। न्या० ना० ता० टी० १।१।१।

सांख्यांसद्धान्त-विषयक अनेक मत उद्भृत हैं। आयुर्वेद की चरकसंहिता भी पत्तकलि द्वारा परिकृष्त मानी जाती है। समुद्रगुप्तविरचित कृष्ण-चरित के अनुसार पत्तकलि ने चरक में कुछ धर्माविरुद्ध-योगों का सिन्नवेश किया था। चक्रपाणि, उप्रयराज और भोजदेव आदि अनेक प्रनथकार महाभाष्य, योगसूत्र और चरकसंहिता इन तीनों का कर्त्ता एक मानते हैं। मैक्समूलर ने पड्गुरुशिष्य का एक पाठ उद्भृत किया है, जिसके अनुसार योगदर्शन और निद्मसूत्र का कर्त्ता एक व्यक्ति है।

महाराज समुद्रगुप्त ने श्रपने कृष्णचरित की प्रस्तावना में पतञ्जलि के लिये लिखा हे—

विद्ययोद्रिकतगुणतया भूमावमरतां गतः । पतङ्जिक्षिमिवरो नमस्यो विदुषां सदा ॥ कृतं यन व्याकरणभाष्यं वचनशोधनम् । धर्मावियुक्ताश्चरके योगारोगमुषः कृताः ॥ महानन्दमयं काव्यं यागदर्शनमद्भुतन् । योगव्याख्यानभूतं तद् रचितं चिक्तदापहम् ॥

श्चर्यात् महाभाष्य के रचियत। पतञ्जलि ने चरक में धर्मातुकूल कुछ योग सम्मिलित किये, श्रीर योग की विभूतियों का निद्शेक योगव्याख्या-नमृत 'महानन्दकाव्य' रचा।

पृष्ठ ६ ॥ तुलना करो व्यासभाष्य ४ । ४० - - दण्डकारण्यं च चित्तवलक्यांतरेकेण इरिरेण कर्मणा सूर्यं कः कर्तुमुत्सहेत, ममुद्रमगस्त्यवद् वा पिवेत्।

१. पृष्ठ ३२, १००, १३६, १४४, १४६, १७४।

२ धर्मावियुक्तः अरके योगा रेगगुषः कृताः । मुनिकाविवर्णन ।

क पूर्वपृष्ठ २३५ टि० ५।

४. तंदवं बह्मकाण्डे 'कायवाग्बुद्धिविषया ये मलाः' (कारिका १४७) इत्या॰ दिइलाकेन भाष्यकारप्रशंसाक्ता । वाक्यपदीयधीवा काण्ड २, पृष्ट २८४ काशी संस्कृत । वातुतः इस कारिका में भाष्यकार की प्रशंसा का न कोई प्रसङ्ग ही है और न मतृंहरि ने अपनी स्वापन्नव्याख्या में इसकी भाष्यकार की प्रशंसापरक व्याख्या ही की है। अतः पुण्यराज की यह अप्रासंगिक क्लिष्ट बल्पना है।

५. पूर्वपृष्ठ २३५ टि६। ६. थोगाचार्यः स्वयं कर्त्वा थोगशास्त्रनिदानयोः । A.S.L. पृष्ठ २३६ में उद्धृत ।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि महाभाष्यकार पतञ्जिल का चरकसंहिता और योगदर्शन के साथ कुछ सम्बन्ध अवश्य है। चक्रपाणि आदि प्रनथकारों का लेख सर्वथा काल्पनिक नहीं है। हमारा विचार है पातञ्जल शाखा, निदानसूत्र और योगदर्शन का रचियता पतञ्जिल एक ही व्यक्ति है, यह अति प्राचान ऋषि है। एक आङ्गिरस पतञ्जिल का उल्लेख मत्स्य पुराण १९५। २५ में मिलता है। पाणिनि ने २। ४। ६९ के उपकादिग् गण में पतञ्जिल पद पढ़ा है। महाभाष्यकार इन से भिन्न व्यक्ति है। और वह इनकी अपेदा अर्वाचीन है।

#### पतञ्जलि का काल

पतः जिल का इतिवृत्त अन्धकारावृत है, यह हम पूर्व तिख चुके हैं। पतः जिल के काल निर्णय में जो सहायक सामग्री महाभाष्य में विपलव्ध होती है, वह इस प्रकार है —

- १. अनुशोणं पाटलिपुत्रम् । २ । १ । १ ५ ॥
- २. जेयो वृषळः । १ । १ । ५० ॥
- ३. काण्डीभूतं वृषलकुलम् । कुड्यीभूतं वृषलकुलम् । ६।३ । ६१ ॥
- ४. मौर्वेहिरण्यार्थिभिरचीः प्रकल्पिताः । ५। ३। ९९॥
- ५. अरुण्द् यवनः साकतम् , अरुण्द् यवनो माध्यामिकाम् । ३ । २ । १११॥
- ६. पुष्यमित्रसभा, चन्द्रगुप्तसभा । १ । १ । ६८॥
- ७. महीपालवचः श्रुत्वा जुघुषुः पुष्यमाणवाः । एष प्रयोग उपपन्नो भवति । ७ । २ । २३ ॥
- ८. इह पुष्यमित्रं याजयामः । ३ । २ । १२३ ॥
- ९. पुष्यमित्रो यजते, याजका याजयन्ति । ३ । १ । २६ ॥
- १०. यदा भवद्विधः चित्रयं याजयेत् । यदि भवद्विधः चित्रयं याजयेत् । ३ । ३ । १४७ ॥

इन उद्धरणों से निम्न परिणाम निकलत हैं -

र-प्रथम उद्धरण में पाटलिपुत्र का उहेख है। महाभाष्य में पाटलि-पुत्र का नाम श्रनेक बार श्राया है। वायु पुराण ९९। ३१८ के श्रनुसार

१. कांपेतरः स्वस्तितरा दाश्चिः शक्तिः पतर्जालः ।

महाराज उदयी ( उदायी ) ने गंगा के दिन्ति कूल पर कुसुमपुर बसाया था। समन्द्रितक ऐतिहासिकों का मत है कि कुसुमपुर पाटलिपुत्र का ही नामान्तर है। अतः उनके मत में महाभाष्यकार महाराज उदयी से अर्वाचीन है।

२—संख्या २, ३ में वृषल श्रीर वृषलकुल का निर्देश है। संख्या २ में वृषल को 'जीतने योग्य' कहा है। संख्या ३ में किसी महान् वृषलकुल के कुट्य के सटश श्रातिसंकीर्ण होने का संकेत है। यह वृषलकुल मौर्यकुल है। मुद्राराच्चस में चाणक्य चन्द्रगुप्त को प्रायः 'वृषल' नाम से संबोधित करता है। महाभाष्य के इन दो उद्धरणों की श्रोर श्री पं० भगवहत्त जी ने सब से प्रथम विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट किया है।

वृपल शब्द का अर्थ — सम्प्रति वृषल शब्द का अर्थ शुद्र समभा जाता है। विश्वप्रकाश-कोश में वृषल का अर्थ शुद्र, चन्द्रगुप्त और अर्व लिखा है। वस्तुतः वृषलशब्द देवानांप्रियः के समान द्वयथेक है, उसका एक अर्थ है पापी और दूसरा धर्मात्मा। निरुक्त ३। १६ में वृषलशब्द का अर्थ लिखा है—

ब्राह्मणवद् वृपलवद् । ब्राह्मणा इव वृषला इद । वृषलो वृषशीलो भवति, वृषाशीलो वा ।

श्रियोत्—वृषल का श्रियं वृण = धर्म $^{\vee}$  + शील श्रीर वृष = धर्म + श्रशील है । द्वितीय श्रियं में शकन्धु के समान श्रकार का पररूप होगा ।

इन्हीं दो अथों में वृषलशब्द की दो व्युत्पत्तियां भी उपलब्ध होती हैं। एक-वृषं धर्म लाति आदत्ते हति वृषतः है। इसी अर्थ में 'वृषादि स्परच'

उदायी भिवता यस्मात् श्रयास्त्रशस्तमा नृपः । स वै पुरवरं राजा पृथिव्यां कुम्रमाह्मथम् । गङ्गाया दक्षिणे कुले चतुर्थेऽव्दे करिव्यति ।।

२. भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ २६३,२७४ द्वितीय संस्क० ।

३. वृष्ठः कथितः शुद्धे चन्द्रगुप्ते च वाजिनि । पृष्ठ १५६, रुलोक ६० : 'वाजिनि' के स्थान पर 'राजिनि' पाठ शुक्त प्रतीत होता है। ४. देवताओं का प्यारा और मूर्छ। इस को न समझकर भट्टाजि दीक्षित ने 'देवानां प्रिय हित चोपसंख्यानम्' (महामान्य ६। १। २१) वार्तिक में 'मूर्खें' पद का प्रक्षेप कर दिया। सि० की० स्त्रसंख्या ६७६। ५. वृष्टें हि भगवान् धर्म: । मनु ६ । १६॥

६ शक+अन्धुः = शक्नुः । शकन्ध्वादिषु च । वार्तिक ६ । १ । ९४ ॥

७. एं० उणा० १। १०१॥ दश्च० उणा० दार्व ॥

इस वर्णन से स्पष्ट है कि महाभाष्यकार पतञ्जिल का चरकसंहिता और योगदर्शन के साथ कुछ सम्बन्ध अवश्य है। चक्रपाणि आदि प्रनथकारों का लेख सर्वथा काल्पनिक नहीं है। हमाग विचार है पातञ्जल शाखा, निदानसूत्र और योगदर्शन का रचियता पतञ्जिल एक ही व्यक्ति है, यह अति प्राचान ऋषि है। एक आङ्गरस पतञ्जिल का उल्लेख मत्स्य पुराण १९५। २५ में मिलता है। पाणिनि ने २। ४। ६९ के उपकादि-गण में पतञ्जिल पद पढ़ा है। महाभाष्यकार इन से भिन्न व्यक्ति है। और वह इनकी अपेका अर्वाचीन है।

### पतञ्जलि का काल

पतः जिल का इतिवृत्त अन्धकारावृत है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। पतः जिल के काल निर्णय में जो सहायक सामग्री महाभाष्य में उपलब्ध होती है, वह इस प्रकार है —

- १. अनुशोणं पाटलिपुत्रम् । २ । १ । १ ५ ॥
- २. जेवो वृषछः । १ । १ । ५०॥
- ३, काण्डीभृतं वृषलकुलम् । कुड्यीभृतं वृपलकुलम् । ६।३ । ६१ ॥
- ४. मौर्वेहिरण्यार्थिभिरचीः प्रकल्पिताः । ५ । ३ । ९९ ॥
- ५. अरुणुद् यवनः साकेतम् । अरुणुद् यवनो माध्यामिकाम् । ३ । २ । १११ ॥
- ६. पुष्यमित्रसभा, चन्द्रगुप्तसभा । १ । १ । ६८॥
- ७. महीपालवचः श्रुत्वा जुघुषुः पुष्यमाणवाः । एष प्रयोग उपपन्नो भवति । ७ । २ । २३ ॥
- ८, इह पुष्यमित्रं याजयामः । ३ । २ । १२३ ॥
- ९. पुष्यमित्रो यजते, याजका याजयन्ति । ३ । १ । २६ ॥
- १०. यदा भवद्धिधः चित्रयं याजयेत् । यदि भवद्धिधः चित्रयं याजयेत् । ३ । ३ । १४७ ॥
- इन उद्धरणों से निम्न परिणाम निकलतं हैं -
- <--- प्रथम उद्धरण में पाटलिपुत्र का उद्धेख है। महाभाष्य में पाटलि-पुत्र का नाम अनेक बार आया है। वायु पुराण ९९। ३१८ के अनुसार

१. कपितरः स्वस्तितरा दाश्चिः शकिः पतजालः।

महाराज उदयी ( उदायी ) ने गंगा के दिल्ला कूल पर कुसुमपुर बसाया था। असम्प्रितिक ऐतिहासिकों का मत है कि कुसुमपुर पाटिलपुत्र का ही नामान्तर है। अतः उनके मत में महाभाष्यकार महाराज उदयी से अर्वाचीन है।

२—संख्या २, ३ में वृषल श्रीर वृषलकुल का निर्देश है। संख्या २ में वृषल को 'जीतने योग्य' कहा है। संख्या ३ में किसी महान वृषल- कुल के कुड्य के सदश श्रातिसंकीर्ण होने का संकेत है। यह वृषलकुल मौर्यकुल है। मुद्राराच्चस में चाणक्य चन्द्रगुप्त को प्रायः 'वृषल' नाम से संबोधित करता है। महाभाष्य के इन दो उद्धरणों की श्रोर श्री पं० भगवद्त्त जी ने सब से प्रथम विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट किया है।

वृषल शब्द का अर्थ — सम्प्रति वृषल शब्द का अर्थ शुद्र समभा जाता है। विश्वप्रकाश-कोश में वृषल का अर्थ शुद्र, चन्द्रगुप्त और अश्व लिखा है। वश्तुतः वृपलशब्द देवानांप्रियः के समान द्वथ्येक है, उसका एक अर्थ है पापी और दूसरा धर्मात्मा। निरुक्त २। १६ में वृषलशब्द का अर्थ लिखा है—

ब्राह्मणवद् वृपलवद् । ब्राह्मणा इव वृषला इद । वृपलो वृषशीलो भवति, वृषाशीलो वा ।

अथोत्—वृषल का अर्थ वृप = धर्म $^{\vee}$  + शील और वृष = धर्म + अशील है । द्वितीय अर्थ में शकन्धु के समान अकार का पररूप होगा।

इन्हीं दो अर्थों में वृषलशब्द की दो व्युत्पत्तियां भी उपलब्ध होती हैं। एक-वृषं धर्म लाति आदत्ते इति वृषतः है। इसी अर्थ में 'वृषादि स्वश्व''

- १. उदायी भविता यस्मात् त्रयस्त्रिशत्समा नृपः । स वे पुरवरं राजा पृथिव्यां कुम्रमाह्नयम् । गङ्गाया दक्षिणे कुले चतुर्थेऽब्दे करिव्यति ॥
  - २. भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ २६३,२७४ द्वितीय संस्क० ।
- ३. वृषतः कथितः शुद्धे चन्द्रगुप्ते च वाजिनि । पृष्ठ १५६, दलोक ६० ! 'वाजिनि' के स्थान पर 'राजिने' पाठ युक्त प्रतीत होता है । ४. देवताओं का प्यारा और मूर्छ । इस को न समझकर भट्टोजि दीक्षित ने 'देवानां प्रिय इति चोपसंख्यानम्' (महामाध्य ६ । ३ । २१ ) वार्तिक में 'मूर्छे' पद का प्रक्षेप कर दिया । सि० कौ० स्त्रसंख्या ६७६ । ५. वृषो हि भगवान् धर्मः । मनु ८ । १६ ॥
  - ६. शक्त+अन्धः = शक्त्धः । शक्तन्ध्वादिषु च । वार्तिक ६ । १ । ९४ ॥
  - ७. पं• उणा॰ १। १०१॥ दश॰ उणा॰ ८।१०६॥

इस उगादि सूत्र से वृष धातु से कर्ता में कल प्रत्यय होने पर 'वर्षतीति वृषतः' व्युत्पत्ति होती है। दृसरी व्युत्पत्ति मनुस्मृति में लिखी है—

षृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते हालम् । षृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मे न लोपयेत् ॥

इन्हीं विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्तों को दर्शाने के लिये निरुक्तकार ने हो निर्वचन दर्शाये हैं। श्रविचिन प्रत्यकारों ने मौर्य चन्द्रगुप्त के लिये वृषल शब्द का प्रयोग देख कर 'मुरा' नाम्नी श्र्द्रा स्त्री से चन्द्रगुप्त के उत्पन्न होने की करूपना की है। यह करूपना ऐतिह्च-विरुद्ध है, मौर्य चित्रय वंश था। वियाकरणानुसार मुरा की संतित मौरेय होगी, मौर्य नहीं।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि महाभाष्य के संख्या २, ३ के उद्धरणों में मौर्य बृहद्रथ समकालिक मौर्यकुल की हीनता का उद्धेख है। संख्या ४ के उद्धरण में स्पष्ट मौर्यशब्द का उद्धेख है। अतः महाभाष्यकार मौर्य राज्य के अनन्तर हुआ होगा।

३—संख्या ५ में श्रयोध्या श्रौर माध्यमिका नगरी पर किसी यवन श्राक्रमण का उद्घेख है। गार्गीसंहिता के श्रनुसार इस यवनराज का नाम धर्ममीत था। व्याकरण के नियमानुसार 'श्ररुणत' शब्द का प्रयोगकर्त्ता भाष्यकार यवनराज धर्ममीत का समकालिक होना चाहिये।

४—संख्या ६-९ चार उद्धरणों में स्पष्ट पुष्यिमित्र का उद्घेख है। कई विद्वानों का मत है कि संख्या ८ में महाभाष्यकार के पुष्यिमित्रीय अश्वमेध का ऋत्विक होने का संकेत है। संख्या १० से इसकी पुष्टि होती है। इस में चित्रय को यज्ञ कराने की निन्दा की है। पतः जिल का यजमान पुष्यिमित्र शाह्मण वंश का था।

१. मनु = । १६ ।

२. चन्द्रगुप्ताय में। र्यंकुलप्रमृताय । कामन्त्रक नीतिसार की उपाध्यायिनरपेक्षा टीका । अल्वर राजकीय पुस्तकालय स्चीपत्र, परिशिष्ट पृष्ठ ११० । ३. अष्टा० ४ । १ । १२१ ॥ ४. नागेश इस उउरणान्नर्गत मौयं पद का अर्थ 'विकेतुं प्रतिमाशिस्पवन्तः' करता है । यह ठीक नहीं । ५. यह चित्तीं इंगढ़ से ६ मील पूर्वोत्तर दिशा में है । सम्प्रति 'नगरी' नाम से प्रसिद्ध है । ६. परो वे च लोक-विकाते प्रयोकतुर्दशंनविषये । महाभाष्य ३ । २ । १११ ॥

५—महाराज समुद्रगुप्त के कृष्णचिरत का जो श्रंश हमने पूर्व उद्धृत किया है उस से ज्ञात होता है कि महामुनि पतः अलि ने कोई 'महानन्दमय' काव्य बनाया था। यदि महानन्द शब्द श्लेष से महानन्द पद्म का वाचक हो तो निश्चय ही पतः अलि महानन्द पद्म का उत्तरवर्त्ती होगा।

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि महाभाष्यकार पत्रजल हुंगवंश्य महाराज पुष्यिमित्र का समकालीन है। पाश्चात्य तथा तद्मुयायी भारतीय ऐतिहासिक पुष्यिमित्र का काल विक्रम से लगभग १५० वर्ष पूर्व मानते हैं, परन्तु श्रमेक प्रमाणों से यह मत युक्त प्रतीत नहीं होता। इस में संशोधनकी पर्याप्त श्रावश्यकता है। भारतीय पौराणिक कालगणनानुसार पुष्यिमित्र विक्रम से लगभग १२०० वर्ष पूर्व ठहरता है। चीनी विद्वान महात्मा दुद्ध का निर्वाण विक्रम से ९०० से १५०० वर्ष पूर्व विभिन्नकालों में मानते हैं। इसी ५कार जैन प्रन्थों में महावीर स्वामी के निर्वाण की विभिन्न तिथियां दी हुई हैं। श्रतः विना विशेष परीज्ञा किये पाश्चात्य ऐतिहासिकों द्वारा निर्वारित कालकम माननीय नहीं हो सकता।

श्रव हम महाभाष्यकार के कालनिर्णय के लिये बाह्य साक्ष्य उपस्थित करते हैं।

श्राचार्य भर्तृहरि श्रीर कल्हण के लेख से विदित होता है कि चन्द्राचार्य ने विलुप्तप्राय महाभाष्य का पुनरुद्धार किया था। श्राप्तः महाभाष्यकार के कालिनिर्णय में चन्द्राचार्य का कालज्ञान महान् सहायक है। चन्द्राचार्य का काल भी विवादास्पद है, इसलिये हम प्रथम चन्द्राचार्य के काल के विषय में लिखते हैं—

## चन्द्राचार्य का काल

कल्ह्या के लेखानुसार चन्द्राचाये कश्मीराधिपति महाराज श्रभिमन्यु का समकालिक था। उस के मतानुसार श्रभिमन्यु कनिष्क का उत्तर-वर्ती है। कल्ह्या ने कनिष्क को बुद्धनिर्वाण के १५० वर्ष पश्चात् लिखा है। बुद्धनिर्वाण के विषय में श्रनेक मत हैं। कल्ह्या ने बुद्धनिर्वाण की

१. पर्वतादागमं लब्ध्या भाष्यवीजानुसारिभिः । स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचायां-दिभिः पुनः ॥ नाक्यपदीय २ ४८६॥ चन्द्राचार्यादिभिर्लब्धादेशं तस्मात्तदागमम् । प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम् । राजतरिक्तणी, तरङ्ग १, क्लोक १७६ ॥

२. राजतराङ्गणी १।१७४, १७६॥ इ. राजतराङ्गणी १।१७२॥

कौन सी तिथि मान कर कनिष्क को १५० वर्ष पश्चात् लिखा है, यह श्रज्ञात है। चीनी यात्री ह्यनसांग लिखता है—"बुद्ध की मृत्यु से ठीक ४०० वर्ष पींछे कनिष्क सारे जम्बू द्वीप का सम्राट बना ।'' चीनी प्रन्थकार वृद्धनिर्वाण की विक्रम से ९००-१५०० वर्ष पूर्व अनेक विभिन्न तिथियां मानते हैं। करुढणविरचित राजतरङ्गिणी के श्रानुसार श्राभिमन्यु से प्रतापादित्य तक २१ राजा हुए ( कई प्रतापादित्य को विक्रमादित्य मानते हैं )। राज-तरिङ्गिणी के श्रमुसार इनका राज्यकाल १०१४ वर्ष ९ मास ९ दिन था। कल्हण के लेखानुसार विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर का राजा बनाया था। मारुगुप्त अभिमन्यु से ३१ पीढ़ी पश्चात् हुआ है। उस का काल अभिमन्य से १३०० वर्ष ११ मास और ९ दिन उत्तर-वर्ती है। कल्ह्या ने प्राचीन एतिहासिक आधार पर प्रत्येक राजा का वर्ष, मास श्रीर दिनों तक की पूरी पूरी संख्या दी है। श्रतः उस के काल को सहसा अशामाणिक नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य एतिहासिकों ने श्रभिमन्यु का काल बहुत श्रवोचीन श्रौर भिन्न भिन्न माना है। बिल्फडे ४२३ वर्ष ईसापूर्व, बोथलिंग १०० वर्ष ईसापूर्व, प्रिंसिप् ७३ वर्ष ईसापूर्व, लासेन ४० वर्ष ईसापश्चात् श्रीर स्टाईन ४००-५०० वर्ष ईसापश्चात श्रभिमन्यु को रखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित कालक्रम की श्रपेचा भारतीय पौराणिक श्रीर राजतरङ्गिणी की कालगणना श्रधिक विश्वसनीय है। राजतरङ्गिणी की कालगणना में थोड़ी सी मृल है, यदि उसे दूर कर दिया जाय तो दोनों गण्नाएं लगभग समान हो जाती हैं।

चन्द्राचार्य के कालनिर्णय में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये। वह है चान्द्रव्याकरण ११२१८१ का उदाहरण—अजयत् जलों हूणान्। अथोत् जर्त ने हूणों को जीता। जर्त एक सीमान्त की पुरानी जाति है। महाभारत सभापवे : ७१२६ में जर्ती के लिये 'लोमशाः शृक्षिणो नराः' प्रयोग मिलता है। दुर्गेसिंह ने उणादि २१६८ की वृत्ति में 'जर्तः दीर्घरोमा' लिखा है। वर्धमान गण्रस्नमहोद्ध कारिका २०१ में 'शक' और 'खस' के साथ 'जर्त' शब्द पढ़ता है। हेमचन्द्र उणादिवृत्ति (सूत्र २००) में जर्ते का अर्थ राजा करता है। सम्भव है, हेमचन्द्र का संकेत उसी जर्ते राजा की और होगा जिस की हूणों की विजय का उद्धेख चान्द्रव्याकरण की वृत्ति में मिलता है। रमेशचन्द्र मजुम्दार ने चान्द्रव्याकरण के 'अजयन

१ निरुक्तालोचन पृष्ट ६४ द्रष्टव्य ।

जतीं हूणान्' पाठ को बदल कर 'श्रजयद् गुप्तो हूणान्' बना दिया है।' यह भयद्वर भूल है। श्रमेक विद्वानों ने मजुम्दार महोदय का श्रमुकरण करके चन्द्रगोमी के श्राश्रयदाता श्रमिमन्यु का काल गुप्तकाल के श्रम्त में विक्रम की पांचवी शताब्दी में माना है। श्रीर उसी के श्राधार पर वाक्य-पदीयकार भर्तृहरि को भी बहुत श्रवाचीन बना दिया है।

इस प्रकार महाभाष्यकार को महाराज पुष्यमित्र का समकालिक मानने पर भी वह भारतीय गणनानुसार विक्रम से लगभग १२०० वर्ष पूर्ववर्ती श्रवश्य है।

महाभाष्यकार को पुष्यभित्र का समकालिक मानने में एक कठिनाई भी है। उस का यहां निर्देश करना आवश्यक है। इससे भावी इतिहास-शोधकों को विचार करने में सुगमता होगी।

हम पृवे लिख चुके हैं कि वायुपुराण ९९। ३१९ के श्रनुसार महाराज उदयी ने गङ्गा के दिल्लाकूल पर कुसुमपुर नगर बसाया था, वहीं कालान्तर में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुन्त्रा, ऐसा साम्प्रतिक ऐतिहासिकों का मत है। मुद्राराचस नाटक में मौर्य चन्द्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की स्थिति श्रनुगङ्ग कही है, श्रीर इस समय भी श्रनुगंग ही है। परन्तु महाभाष्यकार पतञ्जलि पाटलिपुत्र को श्रनुशोण लिखता है। यदि महाभाष्यकार को शुङ्गकाल में माना जाय तो उसका पाटलि-पुत्र को श्रनुशोण लिखना उपपन्न नहीं हो सकता।

## अनेक पाटलिएत्र

नागेश महाभाष्य २।१।१ के 'कुतो भवान पाटलिपुत्रात्' बचन की व्याख्या में लिखता है—कस्मात् पाटलिपुत्राद् भवानागत इत्यर्थः, अनेकत्यात् पाटलिपुत्रस्य, तद्वयवानां वा प्रश्नः । इससे सन्देह होता है कि पाटलिपुत्र नाम कदाचित् अनेक नगरों का रहा हो।

## पाटलिपुत्र का अनेक बार बसना

पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने महावंश नामक वौद्धप्रन्थ के श्राधार पर लिखा है—'शाक्यमुनि के जीवन काल में सोन के किनारे पाटली माम

१ प न्यू हि० आक दि० इ० पी० भाग ६, पृष्ठ १६७।

२. श्री पं अगवदत्तजी कृत भारतवर्ष का शतिहास द्वितीय संस्करण पृष्ठ ३२५।

इ. देखो गुप्त सामाज्य का इतिहास दिनीय भाग, पृष्ठ १५६।

में श्रजातशत्रु ने दुर्गनिर्माण किया, उसे देखकर भगवान बुद्ध ने भवि-ष्यवाणी की —यह भविष्य में प्रधान नगर होगा'। महाराज श्रजातशत्रु उदयी का पूर्वज है। इस से स्पष्ट है कि उदयी के कुसुमपुर बसाने से पूर्व कोई पाटली ग्राम विद्यमान था।

हमारा विचार है पाटलिपुत्र श्रात्यन्त प्राचीन नगर है श्रोर वह इन्द्र-प्रस्थ के समान श्रनेक बार उजड़ा श्रोर बसा है।

# पाणिनि से पूर्व पाटलिपुत्र का उजड़ना

पाटिल पुत्र पाणिनि से बहुत प्राचीन नगर है। वह पाणिनि से पूर्व एक बार उजड़ चुका था। गण्रस्तमहोद्धि में वधेमान लिखता है—

पुरगा नाम काचिद् राज्ञसी तया मीचतं पाटलिपुत्रम्, तस्या निवासः।

श्चर्थात् किसी पुरगा नाम की रात्तसी ने पाटलिपुत्र को उजाड़ दियाथा।

यह इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इस को सुरचित रखने का श्रेय वर्धमान सूरि को है। पार्टालपुत्र के उजड़ने की यह घटना पाणिनि से प्राचीन है, क्योंकि पाणिनि ने ८।४।४ में साचात् पुरगावण का उहेख किया है। सम्भव है, इसीलिय नहामारत आदि में पार्टालपुत्र का वर्णन नहीं मिलता। इस से स्पष्ट है कि पार्टालपुत्र को उदयी ने ही नहीं बसाया। वह प्राचीन नगर है और कई बार उजड़ा और कई बार बसा। भगवान तथागत के समय पार्टाली प्राम की विद्यमानता भी इसी को पुष्ट करती है। अत: महाभाष्य में पार्टालपुत्र का उहेख होने मात्र से वह उदयी के अनन्तर नहीं हो सकता।

## पूर्व उद्धरगों पर भिन्नरूप से विचार

१—महाभाष्य में कहीं पर भी पुष्यिमत्र का शुङ्ग या राजा विशेषण उपलब्ध नहीं हो सकता और न कहीं पुष्यिमत्र के श्रश्वमेध करने का संकेत है। श्रत: यह नाम भी देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र श्रादि के तुल्य सामान्य पद नहीं है इस में कोई हेतु नहीं।

१. निरुक्तालीचन पृष्ठ ७ १ ।

२. पृष्ठ १७६ ।

**३. वर्न पुरगामिश्र**कासिश्रकासारिकाकोटराध्येभ्य:।

- २ —यदि "इह पुष्याभित्रं याजयामः" वाक्य में "इह" पद को पाटलिपुत्र का निर्देशक माना जाया तो उस से उत्तरवर्ती "इह श्रधीमहे" वाक्य से मानना होगा कि पतञ्जिल पुष्यमित्र के अश्वमेध के समय पाटलिपुत्र में अध्ययन कर रहा था। यह अर्थ मानने पर अश्वमेय कराना और गुरुमुख से अध्ययन करना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अतः इन वाक्यों का किसी अर्थविशेष में संकेत मानना अनुपत्र होगा।
- ३—"चन्द्रगुप्तसभा" उदाहरण अनेक हस्तलेखों में उपलब्ध नहीं होता, श्रीर जिन में मिलता है उनमें भी "पुष्यमित्रसभा" के अनन्तर उपलब्ध होता है। यह पाठकम ऐतिहासिक दृष्टि से अयुक्त है।
- ४ —महाभाष्य के पूर्व उद्युत उद्धरण में वृषल शब्द का बहुप्रसिद्ध अध-र्मात्मा अर्थ भी हो सकता है। वृषल का केवल अर्थ चन्द्रगुप्त ही नहीं है।
- ५—मौर्यवंश प्राचीन है, उसका आरम्भ चन्द्रगुप्त से ही नहीं हुआ। अत: केवल मौर्यपद का उल्लेख होने से विशेष परिमाण नहीं निकाला जा सकता। महाभाष्य के टीकाकारों के मत में मौर्य शब्द शिल्पिवाचक है।
- ६ "अरुणद् यवनः साकंतम् , अरुणद् यवनो माध्यमिकाम्" में किसी यवनराजविशेष का साज्ञात् उहेख नहीं है। भारतीय आर्थ बहुत प्राचीन काल से यवनों से परिचित थे। रामायण महाभारत आदि में यवनों का बहुधा उल्लेख उपलब्ध होता है। अतः केवल इतने निर्देश से कालविशेष की सिट्टि नहीं हो सकती।
- ७ भर्तृहरि श्रीर कल्हण के प्रमाण से हम पूर्व लिख चुके हैं कि चन्द्राचार्य ने नष्ट हुए महाभाष्य का पुनक्द्वार किया था। महान् प्रयक्त करने पर उसे दिल्ला से एक मात्र प्रति उपलब्ध हुई थी। बहुत सम्भव है चन्द्रा-चार्य ने नष्ट हुए महाभाष्य का उसी प्रकार परिष्कार किया हो जैसे नष्ट हुई श्रमिवेश संहिता का चरक श्रीर हद्दबल ने, तथा काश्यप संहिता का जीवक ने परिष्कार किया है। यदि इस की पुष्टि प्रमाणान्तर से होजाय तो पूर्वोद्धृत उद्धरणों से कोई विशेष परिणाम नहीं निकल सकता।

इन कठिनाइयों के होते हुए भी इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि पतञ्जिल पर्याप्त शाचीन श्राचार्य है। यदि इसे महाराज पुर्ध्यामत्र का समकालिक मान लें, तब भी वह ईसा से केवल १५० वर्ष शाचीन नहीं है।

१. मौर्याः-विकेतुं प्रतिमाशिल्पवन्तः । नागेश, मान्यप्रदीपोषोत । ४। ३।६ ६॥

पौराणिक कालगणना के श्रनुसार पुष्यमित्र विक्रम से लगमग १२०० वर्ष प्राचीन हैं। राजतरिङ्गणी की कालगणना भी इसी बात की पुष्टि करती है, श्रत; महाभाष्यकार पतञ्जलि विक्रम से लगभग १२०० वर्ष प्राचीन श्रवश्य है।

## महाभाष्य की रचनाशैली

यरापि महाभाष्य ज्याकरणशास्त्र का प्रनथ है, तथापि वह अन्य ज्या-करण प्रन्थों के सदृश शुक्क और एकाङ्गी नहीं है। इस में व्याकरण जैसे क्षिष्ट श्रौर शुष्क विषय को श्रत्यन्त सरल श्रौर सरस ढंग से हृदयंगम कराया है। इसकी भाषा लम्बे लम्बे समासों से रहित, छोटे छोटे वाक्यों से युक्त, ऋत्यन्त सरल, परन्तु बहुत प्राञ्जल श्रौर सरस है। कोई भी असंस्कृतज्ञ व्यक्ति दो तीन मास के परिश्रम से इसे सममने योग्य संस्कृत सीख सकता है। लेखनशैली की दृष्टि से यह प्रन्थ संस्कृत वाङ्मय में सब से निराला है। कोई भी मन्थ इसकी रचना शैली की समता नहीं कर सकता । शबरस्वामी ने महाभाष्य के श्रादर्श पर श्रपना मीमांसाभाष्य लिखने का प्रयास किया, परन्तु उसकी भाषा इतनी प्राञ्जल नहीं है, वाक्यरचना लड़खड़ाती है, और अनेक स्थानों में उस की भाषा अपने भाव को व्यक्त करने में असमर्थ है। स्वामी शंकराचार्यकृत वेदान्तभाष्य की भाषा यद्यपि प्राञ्जल श्रीर भाव व्यक्त करने में समर्थ है, तथापि महाभाष्य जैसी सरल और स्वाभाविक नहीं है। चरकसंहिता के गद्यभाग की भाषा यद्यपि महाभाष्य जैसी सरल, प्राञ्जल, और खाभाविक है, तथापि उसकी विषयप्रतिपादन शैली महाभाष्य जैसी उत्कृष्ट नहीं है। श्रतः भाषा की सरलता, प्राञ्जलता, खाभाविकता श्रौर विषयप्रतिपादन-शैली की उत्कृष्टता आदि की दृष्टि से यह प्रन्थ समस्त संस्कृत वाङमय में श्रादर्शभूत है।

#### महाभाष्य की महत्ता

महाभाष्य व्याकरण्शास्त्र का अत्यन्त प्रामाणिक प्रन्थ है। क्या प्राचीन, क्या नवीन समस्त पाणिनीय वैयाकरण् महाभाष्य के सन्मुख नतमस्तक हैं। महामुनि पतञ्जलि के काल में पाणिनीय और अन्य प्राचीन व्याकरण् प्रन्थों की महती प्रन्थराशि विद्यमान थी। पतञ्जलि ने पाणिनीय व्याकरण् के व्याख्यानीमष से महाभाष्य में समस्त व्याकरण्

प्रन्थों का सारसंग्रह कर दिया। महाभाष्य में उद्घितित अप्वीन आचार्यों का निर्देश हम वार्त्तिककार के प्रकरण में कर चुके हैं। इसी प्रकार महा-भाष्य में अन्य प्राचीन व्याकरण प्रन्थों से उद्घृत कतिपय वचनों का उद्धेख भी पूर्व हो चुका है। महाभाष्य का सूक्ष्म पर्यालोचन करने से विदित होता है कि यह प्रन्थ केवल व्याकरण शास्त्र का ही प्रामाणिक प्रन्थ नहीं है, अपितु समस्त विद्याओं का आकर प्रन्थ है। अत एव भत्तहरि ने लिखा है—

कृतेऽथ पतङ्जलिमा गुरुणा तीर्थदर्शिना । सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥

## महाभाष्य का अनेक बार लुप्त होना

उपर्युक्त लेख से स्पष्ट है कि पातञ्जल महाभाष्य बहुत प्राचीन प्रनथ है। इतने सुदीर्घ काल में महाभाष्य का श्रनेक बार उच्छेद हुश्रा। इतिहास से विदित होता है कि महाभाष्य का लोप न्यूनातिन्यून तीन बार श्रवश्य हुश्रा है। यथा—

प्रथम बार—भर्तृहरि के लेख से विदित होता है कि बैजि, सौभव श्रौर हथेस श्रादि शुष्क तार्किकों ने महाभाष्य का प्रचार नष्ट कर दिया था। चन्द्राचार्य ने महान् परिश्रम करके दिल्ला के किसी पार्वत्य प्रदेश से एक हस्तलेख प्राप्त करके उसका पुन: प्रचार किया। भर्तृहरि का लेख इस प्रकार है—

बेजिसीभवहर्यकैः शुष्कतकां नुसारिभिः।
आर्षे विष्ठाविते प्रन्थे संप्रहप्रतिकञ्चके ।।
यः पतञ्ज्ञालिशिष्येभ्यो अष्टो व्याकरणागमः।
काले स दान्तिणात्येषु प्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ॥
पर्वतादागमं रूष्या भाष्यवीजानुसारिभिः।
सनीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभः पुनः॥
कल्ह्या ने लिखा है कि चन्द्राचार्य ने महाराज अभिमन्यु व

कल्ह्या ने लिखा है कि चन्द्राचार्य ने महाराज अभिमन्यु के आदेश से महाभाष्य का उद्धार किया था।

१. वाक्यपदीय २ । ४८६ ॥ २. बाक्यपदीय २ ।४८७, ४८८, ४८६॥

चन्द्राकार्यादिभिकंक्ष्मादेशं तस्मात्तदागमम् । प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च
 म्याकरणं कृतम् ॥ राजतरिकणी १।१७६॥

द्वितीय बार — कल्हण की राजतरिक्षणी से ज्ञात होता है कि विक्रम की ८ वीं शताब्दी में महाभाष्य का प्रचार पुनः नष्ट हो गया था। कश्मीर के महाराज जयापीड ने देशान्तर से 'क्षीर' संज्ञक शब्दिवशी पाध्याय को बुलाकर विद्यान महाभाष्य का पुनः प्रचार कराया। कल्हण का लेख इस प्रकार है—

देशान्तरादागमय्याथ व्याचक्षाणान् क्षमापतिः। प्रावर्तयत विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डले ॥ श्वीराभिधानाच्छुच्दविद्योपाध्यायात् संभृतश्रुतः। षुधैः सह ययौ वृद्धि स जयापीड पण्डितः॥

महाराज जयापीड का शासन काल विक्रम सं० ८०८ — ८३९ तक है। एक वैयाकरण चारिस्वामी चीरतरङ्गिणी, श्रमरकोशटीका श्रादि श्रमेक प्रन्थों का रचयिता है। कल्हण द्वारा स्मृत 'चीर' इस चीरस्वामी से भिन्न व्यक्ति है। चीरस्वामी श्रपने प्रन्थों में महाराज भोज श्रौर उसके सरस्वतीकण्ठाभरण को बहुधा उद्धृत करता है। श्रतः इस चीरस्वामी का काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है।

तृतीय बार-विक्रम की १८ वीं श्रीर १९ वीं शताब्दी में सिद्धान्त कौमुदी श्रीर लघुशब्देन्दुशेखर श्रादि श्रवाचीन प्रन्थों के श्रत्यधिक प्रचार के कारण महाभाष्य का पठन पाठन प्राय: लुप्त हो गया था। काशी के अनक वैयाकरणों की श्रभी तक धारणा है—

कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः। कौमुदी यद्यकराठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः॥

पहिले दोबार श्राचार्य चन्द्र श्रीर चीर ने महाभाष्य का उद्धार तात्का-लिक सम्राटों की सहायता से किया, परन्तु इस बार महाभाष्य का उद्धार कौपीननान्नधारी परमहंस दर्ग्डी स्वामी विरजानन्द श्रीर उन के शिष्य स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने किया। श्री स्वामी विरजानन्द ने तात्कालिक परिडतों की पूर्वीक्त धारणा के विपरीत घोषणा की थी—

> अष्टाध्यायीमहाभाष्ये हे ब्याकरणपुरतके । अतोऽन्यसु यद्गिजित तत्सर्वे धृतेचेष्टितम् ॥

आज भारतवर्ष में यत्र तत्र जो कुछ थोडा बहुत महाभाष्य का पठन पाठन उपलब्ध होता है, उसका श्रेय इन्हीं दोनों गुरू-शिष्यों को है।

१. राजतराङ्गणी ४।४८८, ४८८॥

#### महाभाष्य के पाठ की अञ्यवस्था

हमारे पूर्व लेख से स्पष्ट है कि महाभाष्य के पठन-पाठन का अनेक बार उच्छेद हुआ है। इस उच्छेद के कारण महाभाष्य के पाठों में बहुत अव्यवस्था उत्पन्न होगई है। भर्नेहरि, कैयट और नागेश आदि टीकाकार अनेक स्थानों पर पाठान्तरों को उद्धृत करते हैं। नागेश कई स्थानों में महाभाष्य के अपपाठों का निदर्शन कराता है। अनेक स्थानों में महा-भाष्य का पाठ पूर्वापर ज्यस्त हो गया है। टीकाकारों ने कहीं कहीं उसका निर्देश किया है, कई स्थान विना निर्देश किय छोड़ दिये हैं। सम्भव है टीकाकारों के समय वे पाठ ठीक रहे हों और पीछे से मूल तथा टीका का पाठ ज्यस्त हो गया हो। इसी प्रकार अनेक स्थानों में महाभाष्य के पाठ नष्ट हो गये हैं। हम उनमें से कुछ स्थलों का निर्देश करते हैं—

१—ऋष्टाध्यायी के 'अव्ययीभावश्व' सूत्र के भाष्य में लिखा है— अस्य च्वी- अव्ययप्रतिवधश्चायते, दोषाभूतमहादिंबाभूता रात्रिरित्येवमर्थम् । स इहापि प्राम्नोति-उपकुम्भीभूतम् । उपमणि-कीभृतम् ।

महाभाष्यकार ने 'अस्य च्बी' सूत्र के विषय में 'अब्ययअतिषेध-द्योद्यते' लिखा है। सम्प्रति महाभाष्य में 'अस्य च्वी' सूत्र का भाष्य उपलब्ध नहीं होता। सम्पूर्ण महाभाष्य में कहीं श्रन्यत्र भी 'अस्य च्बी' के विषय में 'अव्ययप्रतिषेध' का विधान नहीं। श्रतः स्पष्ट है कि महाभाष्य में 'अस्य च्वी' सूत्र सम्बन्धी भाष्य नष्ट हो गया है।

२ - महाभाष्य ४।२।६० के अन्त में निम्न कारिका उद्घृत है-

अनुसूर्लदयलक्षणे सर्वसादेक्षिंगोश्च तः। इकन् पदोत्तरपदात् शतपष्टेः विकन् पथः॥

महाभाष्य में इस कारिका के केवल द्वितीय चरण की व्याख्या उप-लब्ध होती हैं। इस से प्रतीत होता है, कभी महाभाष्य में शेष तीन चरणों की व्याख्या भी श्रवश्य रही होगी, जो इस समय श्रनुपलब्ध है।

३—पतब्जिल ने 'कुन्मेजन्तः' सूत्र के भाष्य में 'सिन्निपातल-चणो विधिरनिमित्तं तिहि घातस्य' परिभाषा के कुछ दोष गिनाए हैं। कैयट इस सुत्र के प्रदीप के खन्त में उन दोषों का समाधान दर्शाता हुआ

१. व्यक्षा ० १।१।४१॥

सब से प्रथम 'क्रष्टाय' पद में दीर्घत्व की श्रप्राप्ति का समाधान करता है। महाभाष्य में पूर्वोक्त परिभाषा के दोष-परिगणन प्रसंग में कष्टाय पद संबन्धी 'दीर्घत्व की श्रप्राप्ति' दोष का निर्देश उपलब्ध नहीं होता। श्रदः नागेश लिखता है—

कष्टायेति यादेशां दीर्घत्वस्येति ग्रन्थो भाष्यपुस्तकेषु भ्रष्टोऽतो न दोषः।

श्चर्थात्—दोष निदर्शन प्रसंग में 'कष्टायेति यादेशो दीर्घत्वस्य' इत्यादि पाठ भाष्य में खिएडत हो गया है। श्वतः कैयट का दोष परिहार करना श्चयुक्त नहीं है।

४—कैयट ८ । ४ । ४० के महाभाष्य-प्रदीप में लिखता है— 'नायं प्रसज्यप्रतिषेधः' इति पाठोऽयं लेखकप्रमादास्रष्टः ।

श्चर्थात् महाभाष्य में 'नायं प्रसच्यप्रतिषेधः' पाठ लेखक प्रमाद् से नष्ट होगया ।

इन कतिपय उद्धरणों से स्पष्ट है कि महाभाष्य का जो पाठ सम्प्रति उपलब्ध होता है, वह कई स्थानों पर खिखत है।

सहाभाष्य का प्रकाशन यद्यपि कई स्थानों से हुआ है, तथापि इसका अभी तक जैसा उत्कृष्ट परिशुद्ध संस्करण चाहिये वैसा प्रकाशित नहीं हुआ। डा० कीलहाने का संस्करण ही इस समय सर्वोत्कृष्ट है, परन्तु उस में अभी संशोधन की पर्याप्त अपेचा है। डा० कीलहाने के अनन्तर महाभाष्य के अनेक प्राचीन हस्तलेख और टीकाएं उपलब्ध हो गई हैं, उनका भी पृरा पृरा उपयोग नय संस्करण में होना चाहिये।

#### अन्य ग्रन्थ

हम प्रारम्भ में लिख चुके हैं कि पत्कलि के नाम से सम्प्रति तीन प्रन्थ उपलब्ध होते हैं—निदान सूत्र, योगदर्शन और महाभाष्य। इनमें से निदानसूत्र और योगदर्शन दोनों किसी प्राचीन पत्कलि की रचनाएं हैं।

१—महानन्द काव्य महाराज समुद्रगुप्त विरचित क्रथ्णचरित के तीम यद्य हमने उपर उद्धृत किये हैं। उनसे विदित होता ह कि महाभाष्य-कार पत्रश्रालि ने 'महानन्द' या 'महानन्दमय' नाम का महाकाच्य रथा था। इस काच्य में पत्रश्रालि ने काव्य के मिष से योग की ज्याख्या की थी। क्या इस 'महानन्द' काव्य का मगधसम्राट् महानन्द से कोई संबन्ध था ? यदि इस विषय पर किसी प्रमाणान्तर से प्रकाश पड़ जाय तो यह बड़े महत्व का होगा।

२—चरक का पारिकार—हम पूर्व लिख चुके हैं कि चक्रपािण, पुरायराज खोर भोजदंव आदि अनेक मन्थकार पत्अलि को चरक संहिता का प्रति संस्कारक मानते हैं। समुद्रगुप्तविरिचित कृष्णचिरत के पूर्व उद्गृत ऋतेकों से भी प्रतीत होता है कि महाभाष्यकार पत्अलि ने चरक संहिता में कुछ धर्माविरुद्ध योगों का सिन्नवेश किया था। चरक संहिता के प्रत्येक स्थान के खन्त में लिखा है—अग्निवेश होते तन्त्रे चरकप्रति-संस्कृते। क्या चरक पत्अलि का ही नामान्तर है ? हमने महाभाष्य में उद्गृत कुछ वैदिक पाठों की उपलब्ध शास्त्राख्यों के पाठों से तुलना की है। उस से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि पत्अलि अधिकतर काठक संहिता के पाठों को उद्गृत करता है। काठक संहिता 'चरक' चरणान्तर्गत है। हम महाभाष्य में निद्ष्ट दो पाठ उद्गृत करते हैं—

(क)—महाभाष्य २।१।४-पुनरुत्स्यृतं वासो देयम्, पुनार्निष्कृतो रथः। तुलना करो—

काउक सं - पुनरुतस्यूतं वासो देयम्, पुनरुतसृष्टोऽनङ्वान्, पुन-र्निष्कृतो रथः । ८।१५॥

भैत्रायणी सं • — पुनरुतस्यूतं वासो देयम्, पुनर्णवो रथः, पुनरुतसृष्टो ऽनद्वान् । १।७।२॥

तित्तिरोग संव-**--पुनर्निष्कृतो रथो दाविषा, पुनरुत्स्यूतं वासः।** १।५।२॥

कैयट महाभाष्य में उद्धृत उद्धरण को काठक संहिता का वचन मानता है। वह लिखता है—काठकेऽन्तोदात्तः पठ्यते, तदिभिप्रायेण पुनःशब्दस्य गतित्वाभावादिदमुदाहरणम्।

(ख) महाभाष्य ८।२।२५--श्राम्यानां चरुः, नाम्यानां चरुरिति प्राप्ते । हुलना करो—

> काठक सं ० — आम्बानां चरुः ।१५।५॥ तैतिरीय सं ० — आम्बानां चरुम् ।१।८।१८॥ मैत्रायणी सं ० — नाम्बानां चरुम् । २।६।६॥

यदि हमारा उपर्युक्त विचार ठीक हो तो पतश्विल का एक नाम चरक भी होगा। इस विचार की पुष्टि के लिये सब वैदिक पाठों की तुलना करना आवश्यक है।

३ — कोष — कोष पत्थों की श्रानेक टीकाओं में वासुिक, शेष, भोगीन्द्र, फिएपित श्रादि नामों से किसी कोष-प्रत्थ के उद्धरण उपलब्ध होते हैं। हेमचन्द्र श्रपने श्रामधानचिन्तामिए कोष की टीका के प्रारम्भ में श्रान्य कोषकारों के साथ वासुिक का निर्देश करता है, परन्तु प्रन्थ में उस के श्रानेक पाठ शेष के नाम से उद्धृत करता है। श्रातः शेष श्रीर वासुिक दोनों एक हैं। विश्वप्रकाश कोष के श्रारम्भ (१।१६,१९) में भोगीन्द्र श्रीर फिएपित दोनों नाम मिलते हैं। राघव नानार्थमच्यरी के प्रारम्भ में शेषकार का नाम उद्धृत करता है। कैयट महाभाष्य श्राराप्त के प्रदीप में पतः का नाम उद्धृत करता है। कैयट महाभाष्य श्राराप्त के प्रदीप में पतः का नागनाथ के नाम से स्मरण करता है। वकदत्त चरकटीका के श्रादि में पतः कालि का श्रीहपित नाम से निर्देश करता है। अतः शेष, वासुिक, भोगीन्द्र, फिएपित, श्रीहपित श्रीर नागनाथ श्रादि सब नाम पर्याय हैं। श्रानेक श्रन्थकार पतः कि को पदकार के नाम से स्मरण करते हैं। इस से प्रतीत होता है कि पतः कि ने कोई कोष प्रन्थ रचा था। हेमचन्द्र द्वारा श्रीभधानचिन्तामिण की टीका (पृष्ठ १०१) में शेष के नाम से उद्धृत पाठ में युद्ध के पर्यायों का निर्देश उपलब्ध होता है।

४ — सांख्य द्वास्त्र — रोष ने सेश्वर सांख्य का एक कारिका प्रन्थ रचा था। उसका नाम था "आर्थापञ्चाशीति। अभिनवगुप्त ने इसी में कुछ परिवर्तन करके इस का नाम 'परमार्थसार' रक्खा है। सांख्यकारिका की

१. पूर्व पृष्ठ २१४, टि॰ ४। र. पूर्व पृष्ठ २१४, टि०४।

३. पूर्व पृष्ठ २३६, टि०३-१० ॥

४. दुढे तु भगवान् योगी तुथो विज्ञानदेशनः । महासस्यो लोकनायो बोथिरईन् सुमिष्टिचतः । गुणान्धि विजतहन्द्रः ......

युक्तिदीपिका टीका में पतः जिल के सांख्य विषयक अनेक मत उद्घृत हैं। 'पतः जिल का एक मत योगसूत्र के ज्यासभाष्य में भी उद्घृत है। "

५ रसशास्त्र गायकवाड़ संस्कृत प्रन्थमाला में प्रकाशित शारदा-तनय-विरचित भावप्रकाशन के पृष्ठ ३७, ४७ में वाह् कि विरचित किसी रसशास्त्र का उद्देख उपलब्ध होता है।

६—लोहशास्त्र— शिवदास ने चकदत्त की टीका में पतः जिलिविर्राचत लोहशास्त्र का उल्लेख किया है।

संख्या ४,५,६ प्रन्थों में से कौन कौन सा प्रन्थ महाभाष्यकार पत आलि विरचित है, यह श्रज्ञात है।

अब हम अगले अध्याय में महाभाष्य के टीकाकारों का वर्णन करेंगे।



१. पूर्व पृष्ठ २३६, टि० १। २. पूर्व पूर्व २३८, टि० ३।

३. उरपित्ततु रसानां या पुरा वाश्चिकनोदिता। नानग्द्रस्योषभैः पाकैर्व्यक्जनं मान्यते यथा। यवं भाग भावयन्ति रसानभिनयैः सह। इति वाश्चिकनाप्युक्तो भावेभ्यो रससम्भवः॥

# ग्यारहवां ऋध्याय

## महाभाष्य के टीकाकार

महाभाष्य पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। उन में से अनेक टीकाएं संप्रति अनुपलब्ध है। बहुत से टीकाकारों के नाम भी अज्ञात हैं। महाभाष्य पर रची गई जितनी टीकाओं का हमें ज्ञान हो सका, उनका संज्ञिप्त वर्णन हम आगे करते हैं।

## भतृहरि से प्राचीन टीकाएं

भर्तृहरिविरचित मह।भाष्य की टीका का जितना भाग इस समय उपलब्ध है उसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि उस से पृषे भी महा-भाष्य पर अनेक टीकाएं लिखी गई थीं। भर्तृहरि ने अपनी टीका में 'अन्ये अपरे, केचित्' आदि शब्दों द्वारा अनेक प्राचीन टीकाओं के पाठ उद्धृत किये हैं। 'परन्तु टीकाकारों के नाम अज्ञात होने से उनका वर्णन सम्भव नहीं है। भर्तृहरि विरचित भाष्यटीका के अवलोकन से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उस से पृषे महाभाष्य पर न्यूनातिन्युन तीन टीकाएं अवश्य लिखी गई थी। यदि महाभाष्य की ये प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होती तो अनेक ऐतिहासिक अम अनायास दूर हो जाते।

# १-भर्तृहरि (सं० ४४० से पूर्व)

महाभाष्य की उपलब्ध तथा ज्ञात टीकाश्रों में भर्तेहरि की टीका सब से प्राचीन श्रीर प्रामाणिक है। वैयाकरण निकाय में पतः जिल के श्रनन्तर भर्तेहरि ही ऐसा व्यक्ति है, जिसे सब वैयाकरण प्रमाण मानंत हैं।

#### परिचय

भर्तृहरि ने ऋपने किसी प्रन्थ में ऋपना कोई परिचय नहीं दिया। ऋतः मर्तृहरि के विषय में हमारा ज्ञान ऋत्यरूप है।

गुरु—भर्तहरि ने अपने गुरु का साज्ञात् निर्देश नहीं किया । पुरुवराज ने भर्तहरि के गुरु का नाम बसुरात लिखा है। वह लिखता है—

र. अन्ये ४, ५७, ७०, १५४ इत्यादि । अपरे ७०, ७६, १६४, १७६ इत्यादि । केचित ४, ६१, १६७, १७६ इस्यादि ।

न तेनास्मद् गुरोस्तत्र भवतो बसुरातादन्यः। १७ २८४।

पुनः 'प्रणीतो गुरुणास्माकमयमागमसंग्रह'ः ऋषि की अवतरिएका में लिखता है—तत्र भगवता वसुरातगुरुणा ममायमागमः संकाय वात्सस्यात् प्रणीतः। पृष्ठ २८६।

पुनः पृष्ठ २९० पर लिखता है-

आचार्यवसुरातेन न्यायमार्गान् विचिन्त्य सः । प्रणीतो विधिवच्चायं ममज्याकरणागमः ॥

#### क्या भर्तृहरि बौद्ध था ?

चीनी यात्री इस्सिंग लिखता है कि "वाक्यपदीय और महाभाष्य-व्याख्या का रचयिता आचार्य भर्त्रहरि बौद्धमतानुयायी था, उसने सात बार प्रज्ञज्या प्रहुण की थी।"

इत्सिंग की भूल-वाक्यपदीय और महाभाष्य टीका के पर्यतुशीलन से विदित होता है कि भर्त हिर वैदिकधर्मी था। वह वाक्यपदीय के ब्रह्मकारड में लिखता है -

#### न चागमाइते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते।

वेद के विषय में ऐसा उद्गार वेदिवरोधी बौद्ध विद्वान् कभी व्यक्त नहीं कर सकता। जैन विद्वान् वर्धमानसूरि भर्तेहरिकृत महाभाष्यदीका का एक उद्धरण देकर लिखता है—

यस्त्रयं वेद्विदामलंकारभूतो वेदाङ्गत्वात् प्रमाणितशब्दशास्त्रः सर्वज्ञमन्य उपमीयते तेन कथमेतत् प्रयुक्तम् ।

उत्पत्त ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में 'तत्र भवद्भर्तृहरिणाऽपि-न सो ऽस्ति प्रत्ययो लोके """ इत्यादि वाक्यपदीय की ३ कारिकाएं उद्धृत करके लिखता है—

बौद्धैरपि अध्यवसायापेकं प्रकाशस्य प्रामाण्यं वदाद्विरूपगतप्राय प्रवायमर्थः।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि भर्तहरि बोद्धमतावलम्बी नहीं था। इन्सिंग को यह भ्रान्ति क्यों हुई, इसका निरूपण हम आगे करेंगे।

१. शस्तिम की भारतयात्रा पृष्ठ २७४। २. गणरसमहोदिषि पृष्ठ १२१।

#### काल

भर्तेहरि का काल अभी तक विवादास्पद है। कई विद्वान इत्सिंग के लेखानसार भर्तेहरि का काल विक्रम की सप्तम शताब्दी का उत्तरार्ध मानते हैं। अब अनेक विद्वान् इत्सिंग के लेख को भ्रमपूर्ण मानने लगे हैं। भारतीय जनश्रति के श्रनुसार भर्तृहरि महाराज विक्रमादित्य का सहोदर भ्राता है। इसमें कोई विशिष्ट साधक वाधक प्रमाण नहीं है। श्रत: इम प्रन्थान्तरों में उपलब्ध उद्धरणों के आधार पर भर्तृहरि के काल-निर्णय का प्रयक्ष करते हैं-

१—प्रसिद्ध बौद्ध चीनीयात्री इत्सिंग लिखता है—'उस ( भर्तेहरि ) की मृत्यु हुए चालीस वर्ष हुए । पितहासिकों के मतानुसार इत्सिंग ने अपना भारतयात्रा वृत्तान्त विक्रम संवत् ७४९ के लगभग लिखा था। वदनुसार भर्तृहरि की मृत्यु संवत् ७०८,७०९ के लगभग माननी होगी।

२-काशिका ४। ३।८८ के उदाहरणों में भर्तृहरिकृत 'बाक्यपदीय' प्रनथ का उद्येख है। काशिका की रचना सं० ६८०—७०१ के मध्य में हुई थी, यह इम 'अष्टाप्याची के वृत्तिकार' प्रकरण में सप्रमाण लिखेंगे। इस से स्पष्ट है कि वाक्यपदीय प्रन्थ काशिका से पूर्व लिखा गया है।

३--कातन्त्र व्याकरण की दुर्गसिहकृत वृत्ति काशिका से प्राचीन है। धातुवृत्तिकार सायण के मतानुसार वामन ने काशिका ७।४।९३ में दुर्ग-वृति का प्रत्याख्यान किया है। दुर्गसिंह कातन्त्र १।१।९ की वृत्ति में लिखता है-

तथा चोक्तम्-यादिसद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेन प्रतीयते ।

आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ यह कारिका वाक्यपदीय की है। उदुर्गसिंह पुनः ३।२।४१ की वृत्ति में वाक्यपदीय की एक कारिका उद्घृत करता है। अवाः भर्तृहरि

१. इस्तिंग की भारतयात्रा पृष्ठ २७५। १. यत् कावन्त्रे मतान्तरेणोकस्-श्म्वदीषयोः अजीजागर शति अवतीति, तदप्येवं प्रत्युक्तम् । वृत्तिकारात्रयर्वधमानादिभि-रप्येतद्वितम्। पृष्ट २६५। ३ काण्ड ३, कियासमुद्देश कारिका १। वाक्य-पदीय में दितीय चरण का 'साध्यत्वेनाभिधीयते' और चतुर्थ चरण का 'सा कियेति प्रतीयते' पाठ है। ४. कियमाणं तु यत्क्रमें स्वयमेव प्रसिद्धवाति । सक्री: स्वैर्गण: कर्षुः कर्मकर्तेति तद्भिदः ॥

काशिका से पूर्वभावी दुर्गीसह से भी पूर्ववर्ती है।

४—शतपथ ब्राह्मण का व्याख्याता हरिस्वामी प्रथम काएड की व्याख्या में वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध के एक देश की उद्धृत करता है — अन्ये तु शब्दब्रह्मैं वेदं 'विवर्तते अर्थमावेन प्रक्रिया' इत्यत आहु:।

हरिस्वामी अपनी शतपथ-व्याख्या के प्रथम काग्र**ड के अ**न्त में लिखता है---

श्रीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमार्कस्य भूपतेः। धर्माध्यत्तो हिन्स्वामी व्याख्यच्छातपर्थी श्रुतिम् ॥ यदाब्दानां कलेर्जग्मुः सप्तत्रिशच्छतानि वै। चत्वारिंशत् समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्॥

द्वितीय श्लोक के अनुसार किल संवत् ३७४० अर्थात् वि० सं० ६९५ में हिरिस्वामी ने शतपथ प्रथम काएड की रचना की। अभी अभी खानी त्यर से प्रकाशित विक्रम द्विसहस्राव्दी स्मारक प्रन्थ में पं० सदाशिव लक्ष्मीध्य कात्रे का एक लेख मुद्रित हुआ है, उस में पूर्वोक्त दोनों श्लोकों का सामक्षस्य करने के लिये द्वितीय श्लोक का अर्थ "किल संवत् ३०४७" किया है। उन्होंने 'सप्त' को पृथक पद माना है। 'वै' पद का प्रयोग होने से इस प्रकार कालनिदंश हो सकता है। यदि यह व्याख्या ठीक हो तो द्वितीय श्लोक की पृवे श्लोक के साथ संगत्ति ठीक बैठ जाती है। विक्रम संवत् का आरम्भ किल संवत् ३०४५ से होता है। ३७४० कल्यव्य अर्थ करने में सब से बड़ी आपित्त यह है कि उस काल अर्थात् संवत् ६९५ में अवन्ति = उज्जेन में कोई विक्रम था, इसकी अभी तक इतिहास से सिद्धि नहीं हुई। यदि ३०४७ अर्थ को ठीक न मानें तब भी इतना स्पष्ट है कि भर्तृहरि हिरिस्वामी से पूर्ववर्ती है।

५— हरिस्वामी ने शतपथ की व्याख्या में प्रभाकर को उद्भृत किया है। प्रभाकर भट्ट कुमारिल का शिष्य माना जाता है। कुमारिल तन्त्र-वार्तिक श्र० १ पा० ३ श्र० ८ में वाक्यपदीय १।१३ के वचन को उद्भृत

१. विवर्तते प्रधंभावेन प्रक्रिया जगतो यत: । यह उत्तरार्थ का पूरा पाठ है ।

२. सथवा स्त्राणि यथा विध्युदेश इति प्राभाकराः — अपः प्रणयकोति यथा। हमारा हस्तकेख पृष्ठ ४ ।

करके उसका खरहन करता है। इससे विस्पष्ट है कि हरिस्वामी से पूर्व-वर्ती प्रभाकर, उससे पूर्ववर्ती कुमारिल और उससे प्राचीन भर्रहरि है।

६—हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी ने निरुक्त टीका १।२ में वाक्य पदीय के तृतीय कारण्ड का "पूर्वामवस्थामज्ञहत्" इत्यादि पूर्ण श्लोक उद्भृत किया है। इसी प्रकार निरुक्त टीका भाग १ पृष्ठ १० पर क्रिया के विषय में जितने पत्तान्तर दर्शाये हैं, वे सब वाक्यपदीय के क्रियासमुद्देश के आधार पर लिखे हैं। निरुक्त टीका ५।१६ में उद्भृत "साहचर्य विरोधिता" पाठ सी वाक्यपदीय २।३१७ का है। यहाँ 'साहचर्य विरोधिता' पाठ होना चाहिये। अतः वाक्यपदीय की रचना स्कन्द के निरुक्तभाष्य से पूर्व हो चुकी थी, यह स्पष्ट है।

७—स्कन्द का सहयोगी महेश्वर निरुक्त टीका ८।२ में एक वचन बद्धृत करता है.—

तथा चोक्तम् भट्टारकेणापि-

पीनो दिवा न भुङ्के चेत्यवमादिवचः श्रुती। रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरूच्यते॥

यह श्लोक भट्ट कुमारिल इत श्लोकवार्तिक का है। निरुक्त टीका का सुद्रित पाठ श्रमुद्ध है। भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक में वाक्य-पदीय का श्लोक उद्युत करके उस का खरड़न किया है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इससे भी स्पष्ट है कि भर्त्रहरि संवत् ६९५ से बहुत पृवे-वर्ती है। श्राधुनिक एतिहासिक भट्ट कुमारिल का काल विक्रम की श्राठवीं शताब्दी मानते हैं, वह श्रमुद्ध है, यह भी प्रमाग संख्या ५,७ से स्पष्ट है।

८— इत्सिंग श्रपनी भारत यात्रा में लिखता है—"इस के श्रनन्तर 'पेइ-न' है, इस में २००० ऋोक हैं श्रीर इस का टीका भाग १४००० ऋोकों में हैं। ऋोक भाग भर्तहरि की रचना है श्रीर टीका भाग शास्त्र के उपा-ध्याय धर्मपाल का माना जाता है।"

१. यदपि केनचितुकाम् — तस्वावबोषः शब्दानां नास्ति ब्याकरणाष्ट्रते वा । तब्परसगन्थेष्वपि वक्तव्यमासीत् इत्यादि । पूना संस्कृत भा० १ पृष्ठ १६६॥

२. काशी संस्क० पृष्ठ ४६३। ३. यही पृष्ठ, टि० १।

४. इत्सिंग की भारतवात्रा पृष्ठ २७६।

कई ऐतिहासिक 'पेंश-न' को वाक्यपदीय का तृतीय 'प्रकीर्गा' कारह मानते हैं। यदि यह ठीक हो तो वाक्यपदीय की रचना धर्मपाल से पृवे माननी होगी। धर्मपाल की मृत्यु संवत् ६२७ वि० (सन् ५७०) में हो गई थी। अप्रतः वाक्यपदीय की रचना निश्चय ही संवत् ६०० से पृवे हुई होगी।

९—श्रष्टाङ्गसंग्रह का टीकाकार वाग्भट्ट का साचात् शिष्य इन्दु उत्तरतन्त्र श्र० ५० की टीका में लिखता है—

पदार्थयोजनास्तु व्युत्पन्नानां प्रसिद्धा प्रवेत्यत आचार्येण नोकाः। तासु च तत्र भवतो हरेः स्ठोकौ—

> संसर्गो विषयोगश्च साहचर्यं विरोधिता। अर्थः प्रकरणं लिङ्गं राब्दस्यान्यस्य सिक्षधिः॥ सामर्थ्यमीचितिर्देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥ अनयोर्थःः ।

इन में प्रथम कारिका भरेहरिविरचित वाक्यपदीय २१३१७ में उप-लब्ध होती है। दूसरी कारिका यद्यपि काशीसंस्करण में उपलब्ध नहीं होती, तथापि प्रथम कारिका की पुरायराज की टीका पृष्ठ २१६ पङ्कि १६ से द्वितीय कारिका की व्याख्या छपी हुई है। इस से अतीत होता है कि द्वितीय कारिका मुद्रित अन्ध में दृट गई है। वाक्यपदीय के कई हस्तलेखों में द्वितीय कारिका उपलब्ध होती है।

वारभट्ट का काल प्रायः निश्चित सा है । ऋष्टाङ्गसंग्रह उत्तरतंत्र ऋ० ४९ के पलागडु-रसायन प्रकरण में लिखा है—

रसोनानन्तरं वायोः पलाण्डुः परमोषधम् । साक्तादिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम् ॥

यस्योपयोगेन शकाङ्गनानां लावण्यसारादिव निर्मितानाम् । कपोलकान्त्या विजितः शशाङ्को रसातलं गच्छति निर्विदेव ॥

इस श्लोक के आधार पर अनेक एतिहासिक वाग्भट्ट को चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल में मानते हैं। पाआत्य ऐतिहासिक चन्द्रगुप्त द्वितीय का

<sup>1.</sup> Introduction to Vaisheskika philosophy according to the Dashapadarthi Shastra- By H.U.I. 1917 P.10

२. अष्टाङ्गहृदय की भूमिका पृष्ठ १४, १५ निर्णयसागर संस्कः ।

काल विक्रम संवत् ४३७-४७० तक स्थिर करते हैं। श्री पं० भगवहत्तजी ने अपने 'भारतवर्ष का इतिहास' में ७९ प्रमाणों से सिद्ध किया है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही विक्रम संवत् प्रवर्तक प्रसिद्ध विक्रमादित्य था। अष्टाङ्गहृदय की इन्दुटीका के सम्पादक ने भूमिका में लिखा है—कई जमेन
विद्वान वाग्मट्ट को इसा की दितीय शताब्दी में मानते हैं। इन्दु के
उपर्युक्त उद्धरण से इतना तो स्पष्ट है कि भर्तृहरि किसी प्रकार वि० सं० ४००
से अर्थाचीन नहीं है

१०--श्री पं० भगवहत्तजी ने 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' भाग १ खराड २ पृष्ठ २०६ पर लिखा है-

"अभी अभी अध्यापक रामकृष्ण किन ने सूचना भेजी है कि भर्तः हिर की मीमांसावृत्ति के कुछ भाग मिले हैं, वे शबर से पहिले के हैं।

इस के अनन्तर 'श्राचार्य पुष्पाश्वलि वास्यूम' में पं० रामकृष्ण कि का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इसमें पृष्ठ ५१ पर लिखा—''वाक्य-पदीयकार भरोहरि कृत जैमिनीय मीमांसा की वृत्ति शबर से शर्चान है''

भर्तेहरिकृत महाभाष्य-दीपिका के श्रवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि भर्तेहरि मीमांसा का महान् परिष्डत था। भर्तेहरि शबर स्वामी से प्राचीन है इसकी पुष्टि महाभाष्य-दीपिका से भी होती है। भर्तेहरि लिखता है—

धर्मप्रयोजनो वेति मीमांसकदर्शनम् । अवस्थित एव धर्मः, स त्वन्निहोत्रादिभिरभिव्यज्यते, तत्प्रेरितस्तु फलदो भवति । यथा स्वामी भृत्यैः सेवायां प्रयते ।

इसकी तुलना न्यायम अरीकार भट्ट जयन्त के निम्न वचन के साथ करनी चाहिये —

घृद्धमीमांसका यागादिकमीनर्वर्त्यमपूर्वे नाम धर्ममभिवद्गित । यागादिकमैंव शावरा ब्रुवते।

१. भारतवर्ष का शतहास द्विव सेव पृष्ठ ३२६-- ३४=।

२. अष्टाङ्गहृदय की मृमिका भाग १ प्रष्ट ५ — केषाचिकार्मनदेशीयविषश्चितां मते स्वीस्ताव्यस्य द्वितीयशताब्दयां वाग्भट्टी वसूव ।

३. महाभाष्यदीपिका पृष्ठ ३८, इमारा हस्तलेख । ४. न्यायमक्जरी पृष्ठ
 २७९, कारजस प्रेस की छपी ।

इन दोनों पाठों की तुलना से व्यक्त होता है कि धर्म के विषय में मीमांसकों में तीन मत हैं।

१ - भर्तृहरि के मत में धर्म नित्य है, यागादि से उसकी श्रिभिन्यक्ति होती है-

२—वृद्धमीमांसक यागादि से उत्पन्न होने वाले अपृवे को धर्म मानते हैं।

३— शबर खामी यागादि कमें को ही धमें मानता है। वह मीमांसा-भाष्य १।१।२ में लिखता है—

यो हि यागमनुतिष्ठति तं धार्मिक इति समाचत्रते। यश्च यस्य कत्तां स तेन व्यपदिश्यतः।

धमें के उपयुक्त स्वरूपों पर विचार करने से स्पष्ट है कि भट्ट जयन्तोक्त वृद्ध मीमांसक शबर से पूर्ववर्ती हैं, श्रीर भर्त्रहरि उन वृद्धमीमांसकों से भी प्राचीन है। भर्त्रहरि की महाभाष्यदीपिका में श्रन्यत्र भी श्रनेक स्थानों पर मीमांसक मतों का उद्देख मिलता है, वे शावर मत से नहीं मिलते।

११—भारतीय जनश्रृति के अनुसार भर्तेहरि विक्रम का सहोदर भाई है। 'नामूला जनश्रुति:' के नियमानुसार इस में कुछ तथ्यांश अवश्य है।

१२ — काशी के समीपवर्ती चुनारगढ़ के किले में भर्तहरि की एक गुफा विद्यमान है। यह किला विक्रमादित्य का बनाया हुआ है, ऐसी वहां प्रसिद्धि है। इसी प्रकार विक्रम की राजधानी उज्जैन में भी भर्तहरि की गुफा प्रसिद्ध है। इस से प्रतीत होता है कि भर्तहरि और विक्रमादित्य का कुछ पारस्परिक सम्बन्ध अवश्य था।

१३—प्रबन्ध-चिन्तामिए में भर्तृहरि को महाराज शूद्रक का भाई लिखा है। महाराजाधिराज समुद्रगुप्त विरचित कृष्णचिरित के अनुसार शूद्रक किसी विक्रम संवत् का प्रवर्तक था। श्री पिएडत भगवहत्त जी ने अनेक प्रमाणों से शूद्रक का काल विक्रम सं लगभग ५०० वर्ष पूर्व निश्चित किया है। देखों भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ ३९१-३०६ द्वितीय संस्करण।

इन सब प्रभाणों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि भरोहरि निश्चय ही बहुत प्राचीन प्रन्थकार है। जो लोग इस्सिंग के वचनानुसार

१. पृ० १२१। २. वत्सरं स्वं शकान् जिस्वा प्रावर्तयत वेक्रमम । राजकविवर्णन ११।

इसे विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानते हैं, वे भूल करते हैं। यदि किन्हीं प्रमाणान्तरों से योरोपियन विद्वानों द्वारा निर्धारित चीनी यात्रियों की तिथियां पीछे हट जावें तो इस प्रकार के विरोध श्वनायास दूर हो सकते हैं। श्वन्यथा इत्सिंग का वचन श्रप्रमाणिक मानना होगा। भर्तेहरिविषयक इत्सिंग की एक भूल का निदर्शन पूर्व कराया जा चुका है। इत्सिंग के वर्णन को पढ़ने से प्रतीत होता है कि उस ने भर्त्हरि का कोई प्रनथ नहीं देखा था। भर्त्हरिविरचित-प्रनथों के विषय में उसका दिया हुआ परिचय श्रत्यन्त भ्रमपूर्ण है।

अनेक भर्तृहरि

हमारा विचार है कि भर्तृहरि नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। उन का ठीक ठीक विभाग ज्ञात न होने से इतिहास में उलमनें पड़ी हैं। विक्रमादित्य, सातवाहन, कालिदास और भोज आदि के विषय में ऐसी ही अनेक उलमनें हैं। पाश्चात्य विद्वान उन उलमनों को सुलमाने का प्रयत्न नहीं करते, किन्तु अपनी मनमानी कल्पना के अनुसार काल निर्धार्थ रण करने की चेष्टा करते हैं। उन में जो बाधक प्रमाण होते हैं उन्हें अप्रामाणिक कह कर टाल देते हैं।

भरेहरि नाम का एक व्यक्ति हुआ है या अनेक अब इस के विषय में विचार करते हैं—

# भर्तृहरि-विरचित ग्रन्थ

संस्कृत वाङ्गय में भर्तृहरि-विरचित निम्न प्रन्थ प्रसिद्ध हैं—

१. महाभाष्य-दीपिका।

२. वाक्यपदीय काएड १, २, ३।

३. वाभ्यपदीय काएड १,२ की स्वोपज्ञटीका।

४. भट्टिकाव्य ।

५. भागवृत्ति ।

६ शतक त्रय-नीति, शृंगार, वैराग्य।

इन के अतिरिक्त भर्तहरि-विरचित तीन प्रनथ और ज्ञात हुए हैं-

७ मीमांसाभाष्य ८ वेदान्त सूत्रवृत्ति ९ शब्दधाहुसमीचा भर्तहरि विषयक उलमन को सुलमाने के लिये हमें इन प्रन्थों की

अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग परीचा करनी होगी।

# महाभाष्यदीपिका, वाष्यपदीय और उसकी टीका समानकर्तृक हैं

महाभाष्यदीपिका, वाक्यपदीय श्रीर उसकी स्वोपज्ञटीका की परस्पर तुलना करने से विदित होता है कि इन तीनों प्रन्थों का कर्त्ता एक व्यक्ति है। यथा—

महामाण्यदीपिका—यथैव गतं गोत्वमेवमिक्तितादयोऽप्यर्थतः महिष्यादिषु दृष्टं व्युत्पस्यापि कर्मग्याश्रीयमाणो गमिवत्, विशेषणं दुरान्वास्यानम्, उपाददानो गच्छति गर्जति गदति वा गौरिति।

बाक्यपदीय - कैश्चिन्निर्वचनं भिन्नं गिरतेर्गर्जतेर्गमेः । गवतेर्गदतेर्वापि गौरित्यत्र दर्शितम् ॥

वाक्यपदीय स्वोपज्ञदीका—यथेव हि गमिकिया जात्यक्तरैकसमवा-यिनीक्यो गमिकियाक्योऽत्यक्तिभिन्ना तुस्यक्तपत्वविधौ त्वक्तरेणैव गमि-मिधियमाना गौरिति शब्दब्युत्पात्तिकर्माण निमित्तत्वेनाश्रीयते तथेव गिरति गर्जति गद्ति इत्येवमाद्यः साधारणाः सामान्यशब्द-निवन्धनाः कियाविशेषास्तैस्तैराचार्येगांशब्दब्युत्पादनक्रियायां परि-गृहीताः।

इसी प्रकार श्रन्यत्र भी तीनों प्रन्थों में परस्पर महती समानता है, जिन से इन तीनों प्रन्थों का एक कर्तृत्व सिद्ध है। वाक्यपदीय की रचना वि० सं० ४५० से श्रार्वाचीन नहीं है, यह हम पूर्व सप्रमाण निरूपण कर चुके। श्रतः महाभाष्य की टीका भी वि० सं० ४५० से श्रार्वाचीन नहीं है।

भट्टिकाव्य भट्टिकाव्य के विषय में दो मत हैं। भट्टिका जयमंगला-टीका का रचिता प्रनथकार का नाम भट्टिखामी लिखता है। मल्लीनाथ आदि अन्य सब टीकाकार भट्टिकाव्य को भर्टेहरिवरिचत बानते हैं। पञ्चपादी उणादिश्चिकार श्वेतवनवासी भट्टिको भर्टिहरिके नाम से उद्रुख्त करता है। इसारा विचार है, ये दोनों मत ठीक हैं। अन्यकार का अपना नाम भट्टिखामी है, परन्तु उसके असाधारण वैयाकरणत्व के कारण वह औपाधिक भर्टिहरि नाम से विख्यात हुआ। संस्कृत वाङ्मय में दो तीन कालिदास इसी प्रकार प्रसिद्ध हो चुके हैं। महाराज समुद्रगुत्र के कृष्णचरित

१. इस्तलेख पृष्ठ ३। २. काण्ड २ कारिका १७५।

३. काण्ड २ कारिका १७५ की टीका, लाबीर संस्कृ पृष्ठ ६२ ।

४. तथा च भर्तुकाब्ये प्रयोगः । पृष्ठ ८३, १२६ ।

से व्यक्त होता है कि शाकुन्तल नाटक का कर्ता आय कालिदास था, परन्तु रघुवंश महाकाव्य का रचियता हरिषेण भी कालिदास नाम से प्रसिद्ध हुआ। अहिकाव्य की रचना बलभी के राजा श्रीधरसेन के काल में हुई है। वलभी के राजकुल में श्रीधरसेन नाम के चार राजा हुए हैं, जिनका राज्यकाल संवत् ५५० से ७०५ तक माना जाता है। अतः भट्टिकाव्य का कर्त्ता भत्रेहरि वाक्यपदीयकार आदा भत्रेहरि नहीं हो सकता। भट्टिकाव्य के विषय में विशेष विचार 'व्याकरण प्रधान महाकाव्य' के प्रकरण में किया जायगा।

भागवृत्ति—भागवृत्ति श्रष्टाध्यायी की प्राचीनवृत्ति है। इसके उद्धरण व्याकरण के श्रमेक प्रन्थों में मिलते हैं। भाषावृत्ति का टीकाकार सृष्टिधरा-चार्य लिखता है—भर्तृहरि ने श्रीधरसेन की श्राह्मा से भागवृत्ति की रचना की। कातन्त्र-परिशिष्ट के कर्त्ता श्रीपतिदत्त ने भागवृत्ति के रचयिता का नाम विमलमित लिखा है। कि नया सम्भव हो सकता है कि भागवृत्ति के कर्त्ता का वास्तविक नाम विमलमित हो, और भर्तृहरि उस का श्रीपाधिक नाम हो। भागवृत्ति की रचना काशिका के श्रनन्तर हुई है। अतः भागवृत्तिकार भर्तृहरि वाक्यपदीयकार से भिन्न है। इस पर विशेष विवेचन श्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में करेंगे।

भट्टिकार और भागवृत्तिकार में भेद—यदि भट्टिकाव्य और भाग-वृत्ति के रचयिता का नाम भर्तृहरि स्वीकार कर लें, तब भी ये दोनों प्रन्थ एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकते। इन दोनों की विभिन्नता में निम्न हेतु हैं—

१—भाषावृत्ति २।४।७४ में पुरुषोत्तमदेश ने भागवृत्ति का खरहन करते हुए स्वपन्त की सिद्धि में भट्टिकाव्य का प्रमाण उपस्थित किया है।

१, राजकविवर्णन क्लोक १४, १६।

२. राजकविवर्णन इकोक २४, २६। ३. कान्यमिरं विदितं मया विकर्ण श्रीधरसेननरेन्द्रपाकितायाम्। १२। ३४॥ ४. देखो, ओरियन्टल कालेज मेगजीन लाहीर, नवभ्वर १६४० में 'आगवृष्टि-संक्लन' नामक हमारा लेख, पृष्ठ ६७। स्था इसी प्रन्थ के 'जहाध्यायी के वृष्टिकार' प्रकरण में 'आगवृष्टिकार' का वर्णन।

भागवृत्तिर्भर्तृहरिणा श्रीथरसेननरेन्द्राविष्टा विरचिता । ८।४।६८ ॥

६. तथा च भागवृत्तिकृता विशवसतिना निपातितः । सन्धि स्थ १४२ ।

२—भाषावृत्ति ५।२।११२ के अपलोकन करने से विदित होता है कि भागवृत्तिकार महिकाव्य के छन्दोभंग दोष का समाधान करता है।

३—भागवृत्ति के जितने उद्धरण उपलब्ध हुए हैं, उनके देखने से झात होता है कि भागवृत्तिकार महाभाष्य के नियम से किश्विन्मात्र भी इतस्ततः नहीं होता, परन्तु भट्टिकाच्य में अनेक प्रयोग महाभाष्य के विपरीत हैं।

इन हेतुओं से स्पष्ट है कि भट्टिकाव्य श्रौर भागवृत्ति का कत्तो एक नहीं है।

महाभाष्य व्याख्याता और भागवृत्तिकार में भेद — भागवृत्ति को भर्तृहरि की कृति मानने पर भी वह महाभाष्य-व्याख्याता आद्य भर्तृहरि से भिन्न व्यक्ति है। इस में निम्न प्रमाण हैं—

- १—यथालक्षणमप्रयुक्ते इति उद्याम उपराम इत्येव भवतीति भर्तृहरिणा भागवृत्तिकृता चोक्तम् ।
- २—भर्तृहरिणा च नित्यार्थतैवास्योका, तथा च भागवृत्तिकारेण प्रत्युदाहरणमुपन्यस्तम् , तन्त्र उतम्-तन्त्रयुतम् ।
- ३-भर्तृहरिणा त्कम्-'यः प्रातिपदिकान्तो नकारो न भवति तद्र्यं नुम्प्रहणं प्राहिएवदिति । अत्र हि हिवेर्लुङि नुमो जत्विमिति ।' 'तत्र पूर्वपदाधिकारः, समासे च पूर्वोत्तरपद्व्यवहारः, तत्कथं जत्व-मिति न व्यकीकृतम्' हित भागवृत्तिकारेणोकम् । ध

इन बद्धरणों में भर्तहरि श्रीर भागवृत्तिकार का भेद स्पष्ट है। तृतीय बद्धरण से व्यक्त होता है कि भागवृत्तिकार ने किसी भर्त हरि का कहीं-कहीं खरहन भी किया था।

१. मागवृत्ति के जितने उद्धरण उपलब्ध हुए, उनका संग्रह 'भागवृत्तिसंकलनम्' के नाम से ओरियण्टल कालेज लाहौर के मेगजीन नवम्बर १६४० के अंक में इमने प्रकाशित किये हैं। देखी पृष्ठ ६ ८ — ६ १। यह संग्रह पृथक् भी खपा है।

२. उक्षां प्रचकुर्नगरस्य मार्गान् । १।४।। विभयां प्रचकारासौ । ६।२॥ 'व्यव-हितनिवृत्त्यर्थं च' इस वार्तिक (महाभाष्य १।१।४०) के अनुसार व्यवहित प्रयोग नहीं हो सकता । निर्णयसागर से प्रकाशित महिकाच्य में ऋमशः "उचान् प्रचकुर्नगरस्य मार्गान्" तथा "प्रविभयां चकारासौ" परिवर्तित पाठ छ्या है। 

३. दुर्षटवृत्ति पृष्ठ ११७।

४, तन्त्रप्रदीप 🖙। १११। 💎 ५, सीरदेवीय प्ररिमाणावृत्ति पृष्ठ १२ । 🕟

शतकत्रय—नीति, शृङ्गार श्रीर वैराग्य ये तीन शतक भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका रचयिता कीन सा भर्तृहरि है, यह श्रज्ञात है। जैन मन्थकार वर्धमानसूरि गण्रत्नमहोदधि में लिखता है—

वार्त्तेववार्तम् । यथा—हरिराकुमारमखिलाभिधानवित् स्वजनस्य वार्तामन्वयुङ्क सः।

क्या गण्रत्नमहोद्धि में उद्घृत पदय का संकेत नीतिशतक के 'यां चिन्तयामि मयि सा विरक्ता' रलोक की छोर हो सकता है ? यद यह करूपना ठीक हो तो नीतिशतक आदा भर्तृहरिकृत होगा, क्योंकि इसमें हिर का विशेषण 'अखिलाभिधानवित्' लिखा है। वर्धमान अन्यत्र भी आद्य भर्तृहरि के लिये 'वेदविदामलंकारभूतः', 'प्रमाणितशब्दशाखः' आदि विशेषणों का प्रयोग करता है। व

मीमांसा-स्ववृत्ति — यदि परिडत रामकृष्ण कवि का पूर्वोक्त लेख ठीक हो तो निश्चय ही यह वृत्ति आदा भर्तेहरि विरचित होगी।

वेदान्त-सूत्रवृत्ति—यह वृत्ति श्रनुपलच्ध है। यामुनाचार्य ने एक सिद्धि-त्रय नामक प्रन्थ लिखा है। उस में वेदान्तसूत्र व्याख्याता टङ्क, भर्तेप्रपश्च, भर्तिमत्र, ब्रह्मदत्त, शंकर, श्रीवत्सांक श्रीर भास्कर के साथ भर्तेहरि का भी उद्घेख किया है। इस से भर्तेहरिकृत वेदान्तसूत्रवृत्ति की इड़ सम्भावना प्रतीत होती है।

शाब्दधातुसमीजा—यह प्रन्थ हमारे देखने में नहीं श्राया। इसका इल्लेख श्री पं० माधव-कृष्ण शर्मा ने श्रपने 'भर्तृहरि नाट ए बौद्धिस्ट' नामक लेख में किया है। यह लेख 'दि पूना श्रोरियएटलिस्ट' पत्रिका श्रप्रैल सन् १९४० में छपा है।

१. पृष्ठ १२०।

२ इलोक २ । पुरोहित गोपीनाथ पम० प० संपादित, वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई, सन् १८६५ । कई संस्करणों में यह क्लोक नहीं है।

३. गरत्वयं वेदविदामलंकारभूतो वेदाङ्गत्वात् प्रमाणितशब्दशास्त्रः सर्वेद्यंमन्य उप-मीयते । गणरत्नमहोदभि पृष्ठ १२३ ।

४. तथापि आचार्य टङ्क-भर्तृप्रपञ्च-भर्तृभित्र-भर्तृहरि-अद्यादत्तःशंकर-ओवरसाङ्क-आस्करादिविराचितसितासितविविधानिवन्धश्रद्धाविप्रक्षम्बद्धयो न यथान्यथा च प्रातिपद्यन्ते इति तस्प्रीतये युक्तः प्रकरणप्रक्रमः।

# इर्दिसग की भूल का कारण

भट्टिकाव्य और भागवृत्ति के रचियताओं के वास्तिवक नाम चाहे कुछ रहे हों, परन्तु इतना स्पष्ट है कि ये प्रन्थ भी भर्तृहरि के नाम स प्रसिद्ध रहे हैं। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में न्यून से न्यून तीन भर्तृहरि श्ववश्य हुए हैं। इन का काल पृथक पृथक है। इन की ऐतिहासिक शृंखला जोड़ने से इत्सिग के वचन में इतनी सत्यता श्रवश्य प्रतीत होती है कि वि० सं० ७०७ के लगभग कोई भर्तृहरि नामा विद्वान् श्रवश्य विद्यमान था। इत्सिग ख्यं वलभी नहीं गया। श्रतः सम्भव हो सकता है कि उसने वलभीनियासी किसी भर्तृहरि की मृत्यु सुन कर उसका उल्लेख वाक्यप-दीय श्रादि प्राचीन प्रन्थों के रचियता क प्रसंग में कर दिया हो। इत्सिग ने भर्तृहरि को बौद्ध लिखा है, वह भागवृत्तिकार विमलमित उपनाम भर्तृहरि के लिये उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि विमलमित एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रन्थकार है।

# मर्नृहरि-त्रय के उद्धरणों का विभाग

श्रनेक व्यक्तियों का भर्त्हरि नाम होने पर एक बड़ी कठिनाई यह उपिश्वत होती है कि प्राचीन प्रन्थों में भर्त्हरि के नाम से उपलभ्यमान उद्धरण किस भर्त्हरि के समभे जावें। हमने वाक्यपदीय, उसकी स्वोपक्क-टीका, महाभाष्यदीपिका, भट्टिकाव्य श्रीर भागपृत्ति के उपलभ्यमान उद्धरणों की सूक्ष्मता से विचार करके निम्न परिणाम निकाले हैं—

- १—प्राचीन प्रन्थों में भर्तृहरि या हरि के नाम से जितने उद्धरण उप-लब्ध होते हैं, वे सब आदा भर्तृहरि के हैं।
- २—भट्टिकाञ्य के सभी उद्धरण भट्टि के नाम से दिये गये हैं। केवल श्वेतवनवासी विरचित उणादिवृत्ति के एक हस्तलेख में भट्टिकाञ्य के उद्धरण भर्टिकाञ्य के नाम से दिये हैं। दूसरे इस्तलेख में उसके स्थान में भट्टिकाञ्य पाठ है।
- ३—भागवृत्ति के उद्धरण भागवृत्ति, भागवृत्तिकृत् श्रथवा भागवृत्ति-कार नामसे दिये गये हैं। भागवृत्ति का कोई उद्धरण भर्तेहरि के नाम से नहीं दिया गया।

१. देखो पृष्ठ ८१, पाठान्तर ४ ।

यह बढ़े सौभाग्य की बात है कि अर्वाचीन वैयाकरणों ने तीनों भर्तृहरियों के उद्धरण सर्वत्र पृथक पृथक नामों से उद्भृत किये हैं, उन्होंने कहीं पर सांकर्य नहीं किया। भाषावृत्ति के सम्पादक श्री श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने इस विभाग को न समम कर अनेक भूलें की हैं। भावी प्रन्थसंपादकों को इस विभाग का परिज्ञान अवश्य होना चाहिये, अन्यथा भयद्वर भूलें होने की सम्भावना है।

भर्तहरि के विषय में इतना लिखने के अनन्तर प्रकृतविषय का निरूपण किया जाता है।

### महाभाष्यदीपिका

श्राचार्य भर्तहरि ने महाभाष्य की एक विस्तृत श्रीर प्रौढ व्याख्या लिखी है। इसका नाम 'महाभाष्यदीपिका' है। दे इस व्याख्या के उद्धरण व्याकरण के अनेक प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में महाभाष्य-दीपिका का सर्वप्रथम परिचय देने का श्रेय डा० कीलहाने को है।

महाभाष्यदीिपका का परिमाण — इत्सिंग ने अपनी भारतयात्रा-विवरण में दीपिका का परिमाण २५००० श्लोक लिखा है। परन्तु इस लेख से यह विदित नहीं होता कि भर्तृहरि ने सम्पूर्ण महाभाष्य पर टीका लिखी थी, अथवा कुछ भाग पर। विकम की १२ वीं शताब्दी का प्रन्थकार वर्धमान लिखता है—

भर्तृहरिर्वाक्यपदीयप्रकीर्णयोः कर्त्ता महाभाष्यत्रिपाद्या व्याख्यातः। च ।

इसी प्रकार प्रकीर्णकाण्ड की व्याख्या की समाप्ति पर हेलाराज लिखता है—

<sup>?</sup> भाषावृत्ति के सम्पादक ने 'गतविषप्रकारास्तुक्यामां इति भर्तृहरिः' इस उद्धरण को 'भागवृत्ति के रचिथता' का लिखा है। देखो भाषावृत्ति पृष्ठ ३२, टि० ३०। परन्तु दुर्घटवृत्ति में भागवृत्ति और भर्तृहरि के भिन्न भिन्न पाठ उद्भूत किये हैं। यथा—गतताच्छीक्ये इति भागवृत्तिः, गतविषप्रकारास्तुल्यार्था हति भर्तृहरिः। दुर्घटवृत्ति पृष्ठ १६। इसी प्रकार भाषावृत्ति के सम्पादक ने ३।१।१६। में उद्भूत भर्तहरि के पाठ की भागवृत्तिकार का छिखा है।

२. इति महामहोपाध्यायभतृष्टिरिविरिचतायां श्रीमहाआध्यदीपिकायां प्रथमा-ध्यायस्य प्रथमपादे हितीयमाहिक्तम् । इस्तकेख पृष्ठ ११७ ।

#### त्रैलोक्यगामिनी येन त्रिकाण्डी त्रिपदी कृता । तस्मै समस्तविद्याश्रीकाग्ताय हरये नमः ॥

इस श्लोक में त्रिपदी पद त्रिकारखी वाक्यपदीय का विशेषण भी हो सकता है, ऋतः यह प्रमाग् सन्दिग्ध है।

वर्तमान में महाभाष्यदीपिका का जितना परिमाण है, उसे देखते हुए २५००० श्लोक परिमाण तीन पाद से अधिक प्रन्थ का नहीं हो सकता। डा० कीलहाने का भी यही मत है।

संपूर्ण महाभाष्य की टीका — व्याकरण के प्रन्थों में अनेक ऐसे उद्धरण उपलब्ध होते हैं जिन से प्रतीत होता है कि भर्तृहरि ने सम्पूर्ण महाभाष्य पर टीका लिखी थी। यथा—

१— भर्तृहरि वाक्यपदीय ब्रह्मकार्यंड की स्वीपङ्गटीका में लिखता है— संहितासूत्रभाष्यविवरणे बहुधा विचारितम्।

संहिता-सूत्र श्रर्थात् 'परः सन्निकर्षः संहिता' प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद का १०९ वां सूत्र है।

- २ पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति ३।१।१६ पर भर्त हरि का एक उद्धरण दिया है । वह इसी सूत्र की टीका का हो सकता है । भाषावृत्ति के सम्पादक ने इस उद्धरण को भागवृत्तिकार का माना है, परन्तु यह ठीक नहीं । देखो पूर्व पृष्ठ २७०, टि० १।
- ३—व्याकरण के 'दैवम्' प्रन्थ का व्याख्याता लीलाशुक्रमुनि अपनी 'पुरुषकार' नाम्नी व्याख्या में लिखता है—आह चैतत् सर्व सुधाकर:—अनेन बर्तमाने क्तेन भूते प्राप्तः को बाध्यते इति भर्तृहरिः । भाष्य-टीकाकृतस्तु भूतेऽपि क्तो भवतीत्यूचुः । तथा च पूजितो गतः, पूजितो यातीति भूतकालवाच्यः, न तु पुज्यमानो वर्तमानः।

भर्त हरि का यह लेख महाभाष्य ३।२।१८८ की व्याख्या में ही हो सकता है।

४---शरणदेव दुर्घटवृत्ति ७१।३४ में लिखता है-यथालक्षणमप्रयुक्ते इति उपराम उद्याम इत्येव भवतीति भर्तहरिणा भागवृत्तिकृता बोकम् ।४

१. भाग १, पृष्ठ =२, छ। होर संस्कृ । १. भूमाच्येति भर्तृहरिः।

इ. पृष्ट १०६। ४. पृष्ट ११७।

५—मैत्रेयरिक्त तन्त्रप्रदीप ८।३।२१ में लिखता है—अर्तृहरिणा चास्य नित्यार्थतेवोक्ता। तथा च भागवृत्तिकृता प्रत्युदाहरणमुप-न्यस्तम् –तन्त्रे उतम् तन्त्रयुतम् इति ।'

६—सीरदेव अपनी परिभाषावृत्ति में लिखता है—भर्तृहरिणा तूक्तम् यः प्रातिपदिकान्तं नकारो न भवति तदर्थे नुम्ग्रहणं प्राहिण्वदिति।

भर्त हरि का यह उद्धरण महाभाष्य ८।४।११ की टीका से ही लिया जा सकता है, अन्यत्र महाभाष्य में इस का कोई प्रसङ्ग नहीं है।

इन उद्धरणों से इतना निश्चित है कि भरोहरि का कोई प्रनथ सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर अवश्य था। भरोहरि ने अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी हो ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अतः यही मानना ठीक है कि उसने सम्पूर्ण महाभ्यस्य पर व्याख्या लिखी थी। प्रतीत होता है, इिंसग के काल में महाभाष्यदीपिका का जितना अंश उपलब्ध था, उसने उतने प्रनथ का ही परिमाण लिखा दिया। वर्धमान के काल में दीपिका के केवल तीन पाद शेष रह गये होंगे। सम्प्रति उसका एक पाद भी पूर्ण उपलब्ध नहीं होता। सीरदेव और लीलाशुक्रमुनि ने तीसरे और आठवें अध्याय के जो उद्धरण दिये हैं, वे भागवृत्ति और सुधाकर के प्रनथ से उद्धृत किये हैं, यह उन उद्धरणों से स्पष्ट है। सम्भव है तन्त्रप्रदीपस्थ उद्धरण भी प्रनथान्तर से उद्धृत किया गया हो।

# महाभाष्य दीणिका का वर्तमान हस्तलेख

भर्तृहरि-विरचित महाभाष्य-दीपिका का जो हस्तलेख इस समय उप-लब्ध है, वह जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पुस्तकालय में था। इसकी सर्वप्रथम सूचना देने का सौभाग्य डा० कीलहाने को है। इस हस्तलेख के फोटो लाहौर श्रीर मद्रास के पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। दीपिका का दूसरा हस्तलेख श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

उपलब्ध हस्तलेख का परिमाण—इस हस्तलेख का प्रथम पत्र लिएडत है। हस्तलेख का अन्त ङिच्च १।१।५३ सूत्र पर होता है। इसमें २५७ पत्रे अर्थात् ४३४ पृष्ठ हैं। प्रतिपृष्ठ लगभग १२ पंक्तियाँ तथा प्रति-पंक्ति लगभग ३५ अन्तर हैं। इस प्रकार संपूर्ण हस्तलेख का परिमाण लगभग ५७०० स्होक है।

१. स्यास की भूमिका पृष्ठ १४ में अद्धतः।

यह हस्तलेख अनेक व्यक्तियों के हाथ का लिखा हुआ है। कहीं-कहीं पर पृष्ठमात्राएं भी प्रयुक्त हुई हैं। अतः यह हस्तलेख न्यूनातिन्यून २०० वर्ष प्राचीन अवश्य है। इस हस्तलेख का पाठ अत्यन्त विकृत है। प्रतीत होता है इस के लेखक सर्वथा अपठित थे।

महाभाष्यदीिपका के उद्धरण—इसके उद्धरण कैयट, वर्धमान, शेषनारायण, शिवरामेन्द्र सरस्वती, नागेश और वैद्यनाथ पायगुडे श्रादि के प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। श्रान्तम चार प्रन्थकार विक्रम की १८ वीं शताब्दी के हैं। श्रातः प्रयत्न करने पर इस टीका के श्रान्य हस्तलेख मिलने की पूरी सम्भावना है।

भहाभाष्यदीपिका की प्रतिलिपि—पञ्जाब यूनिवर्सिटी के पुस्त-कालय में वर्तमान दीपिका का फोटो पाकिस्तान में रह गया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आचाय महावैयाकरण श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने सं १९८७ में पञ्जाब यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय से महान् परि-श्रम से दीपिका का हस्तलेख प्राप्त करके अपने उपयोग के लिये उस की एक प्रतिलिपि करली थी। वह इस समय उन के संग्रह में सुरक्ति है।

### महाभाष्यदीपिका का सम्पादन

सं० १९९१ में हमारे श्राचार्थ श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुने महा-भाष्यदीपिका का सम्पादन प्रारम्भ किया था, उस के चार फार्म (३२ १८) काशी की 'सुप्रभातम्' पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तत्पश्चात् श्राचार्यवर स्वामी द्यानन्द सरस्वती कृत यजुर्वेद-भाष्य के सम्पादन श्रीर उस पर विवरण लिखने के कार्य में लग गये, इस कारण वे दीपिका का प्रकाशन पूरा न कर सके। श्रव हम यथा सम्भव शीव्र इस महत्त्व-पूर्ण प्रनथ का प्रकाशन करेंगे।

मर्नृहरि के अन्य ग्रन्थ

श्राद्य भर्तेहरि के महाभाष्यदीपिका के श्रातिरिक्त निम्न प्रनथ श्रीर हैं-

१-- वाक्यपदीय ( प्रथम द्वितीय काग्ड )।

२-प्रकोर्शकागड ( तृतीय कागड )।

३--वाक्यपदीय ( कागड १,२ ) की स्वोपज्ञटीका ।

४ - वेदान्तसूत्र-वृत्ति।

५--मीमांसासूत्र-वृत्ति।

इनमें से संख्या १,२,३ पर विचार 'व्याकरण के दार्शनिक प्रन्थकार' नामक प्रकरण में किया जायगा । संख्या ४, ५ का संचित्र वर्णन हम ्षे कर चुके ।

महाभाष्यदीपिका के विशेष उद्धरण

हम ने भर्तृहरिविरचित महाभाष्यदीपिका का श्रमेकधा पारायण किया है। उसमें श्रमेक महत्त्वपूर्ण वचन हैं। हम उनमें से कुछ एक श्रत्यन्त श्राव-श्यक वचनों को नीचे उद्घृत करते हैं—

- १. यथा तैत्तिरीयाः कृतण्त्वमिश्राब्दमुच्चारयन्ति । पृष्ठ १।
- २. एवं ह्युक्तम् स्फोटः शब्दो ध्वनिस्तस्य व्यायामादुपजायते<sup>र</sup> । ५ ।
- ३, श्रस्ति हि स्मृति: एक: शब्द: सम्यग्ज्ञात: """ । १६।
- ४. इळो अग्निनाग्निनेति वियुतिर्रष्टेष्टा बह्बुच्सूत्रभाष्ये । १७ ।
- ५. आश्वलायनसूत्रे-ये यजामहे ....। १७।
- ६. त्रापस्तम्बसूत्रे-त्रग्नाग्ने .....। १७ ।
- ७. शब्दपारायणं रूढ़िशब्दांऽयं कस्यचिद् प्रन्थस्य । २१ ।
- ८. संप्रह एतत् प्राधान्येन परीचितम्-नित्यो वा स्यात् कार्यो वेति । चतुर्वश सहस्राण् वस्तूनि ऋस्मिन् संप्रह प्रन्थे [ परीचितानि ] । २६ ।
- ९. सिद्धा द्यौः, सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशमिति । त्र्याहेतानां मीमांस-कानां च नैवास्ति विनाश एपान । २९ ।
  - १०. एवं संग्रह एतत् प्रस्तुतम्-किं कार्यः शब्दोऽथ् नित्य इति । ३०।
- ११. इहापि तदेव, कुतः ? संग्रहोऽप्यस्यैव शास्त्रस्यैकदेशः, तत्रैकत्वाद् भ्याडेश्च प्रामाग्यादिहापि तथैव सिद्धशब्द उपात्तः । २० ।
- १२. श्रन्ये वर्णयन्ति-यदुक्तं दर्शनस्य परार्थत्वाद् (जै० मी० १।१।१८) श्रापि प्रशृत्तित्वादिति । यदेव तेन भाष्येगोक्त भाति-कार्याणां वाग्विनियोगाद-प्यन्यहर्शनान्तरमस्ति । उत्पत्ति प्रति तु श्रस्य यहर्शनं-योपलिधः या निष्पत्तिः सा परार्थरूप इव, निह परार्थताशून्यः कालः कचिदस्ति । तस्मादेतत्प्रतिपत्तः व्यम्-श्रवस्थित एवासौ प्रयोक्तुकरणादिसन्निपातेन श्राभिव्यञ्यत इति । । ६।

१. तुलना करो --- यद्यपि च अन्तिर्वृत्राणि जङ्घनदिति वेदे कृतणत्वमन्तिशब्दं पठ-नित । न्यायमञ्जरी पृष्ठ २८८ । २. यह वचन अर्तृहरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपद्यक्ति में भी उद्दश्त किया है। देखो पृष्ठ ३५।

३ महाभाष्य । ६।१।८४॥

४. भर्तृहरि ने यहां गीमांसा १।१।१८ के किसी प्राचीन भाष्य को उद्धृत किया है ।

- १३. धर्मप्रयोजनो वैति मीमांसकदर्शनम्। श्रवस्थित एव धर्मः, स त्विप्रहोत्रादिभिरभिव्यज्यते, तत्प्रेरितस्तु फलदो भवति । यथा स्वामी भृत्यै: सेवायां प्रेयेते । ३८ ।
- १४. निरुक्ते त्वेवं पठ्यते—विकारमस्यायेषु भाषन्ते शव इति । तत्रान्यमर्थः कुर्वते—कृत्प्रत्ययान्तस्य यो विकारः एकदेशस्तमेव भाषन्ते, न शवति सर्वप्रत्ययान्तां प्रकृतिमिति । ४२ ।
  - १५. तत्रैवोक्तम्—दीप्ताग्नयः खराहाराः कर्मनित्या महोदराः । ये नराः प्रति तांश्चिन्त्यं नावश्यगुकृताधवम् ।। ४४।
- १६. भाष्यसूत्रे गुरुलाघवस्थानाश्रितत्वात् लक्तग्पप्रपञ्चयोस्तु मृलसूत्रे-प्याश्रयगात् इहापि लक्तग्पप्रपञ्चाभ्यां प्रवृत्तिः । ४८ ।
- १७. एवं हि तत्रोक्तम्—स्फोटस्तावानेव, केवलं वृत्तिभेदः, तत्तश्च सर्वासु वृत्तिषु तत्कालत्वमिति । ५८।
  - १८. केषांचित् वर्णोऽच्रम्, केषाञ्चित् पदम्, वाक्यं च । ११५ ।
  - १९. एवं ह्यन्ये पठन्ति-वर्गा अन्तराग्गीति । ११६।
- २०. यदेवोक्तं वाक्यकारेण वृत्तिसमवायार्थ उपदेश इति । तदेव श्लोक-वार्त्तिककारोऽप्याह ........। ११६ ।
- २१. इति महामहोपाध्यायभर्त्रेहरिविरचितायां श्रीमहाभाष्यदीपिकायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाक्किकम् । ११७ ।
- २२. नान्तः [ पादमिति ] पाठमाश्रित्येदमुपन्यस्तम्, न प्रकृत्यान्तः पादमिति । १४२ ।
- १. तुलना करो वृद्धमीमां सका यागादिकमैनिवर्यमपूर्व नाम धर्ममां भवदन्ति । यागादिकमैंव शावरा मुबते । न्यायमञ्जरी २७६ । यो हि यागमनुतिहाति तं धार्मिक इत्याचक्षते । यहच यस्य कर्ता स तेन न्यपदिश्यते । शावरभाष्य १।१।२॥ इन उद्धरणीं से स्पष्ट है कि अनुहरि भवरस्वामी से बहुत प्राचीन है ।
  - र. निरुक्त राश। ३ चरक सूत्रस्थान २७ : ३४३॥
- ४. तुलना करो ते वै विभय: सुपरिगृक्षाता भवन्ति येषां लक्षणं प्रपन्नइच । महाभाष्य ६।३।१४।। ५. यह महाभाष्य १।१।७० के 'स्फोटस्तावानेव भवति ध्वनिकृता वृद्धिः' पाठ की कोई प्राचीन न्याख्या प्रतात होती है ।
- ६. तुल्लना करो ब्याकरणान्तरे वर्णा अवराणीति वचनात् । महाभाष्यप्रदीप अव १, पा० १, आ० १।।

२३. श्रयमेवार्थो वृत्तिकारेण दर्शितः-धात्वैकदेशलोपो धातुलोप इति।… …एवं च केचिद्वत्तिकारा धातुलोप इति किमर्थमिति पठन्ति। १४५,१४६।

२४. प्रजापितर्वे यत्किचन मनसा दीघंत तद्धीतयजुभिरेव प्राप्नोति तद्धीत यजुषामधीतयजुष्ट्वं एतत्रिस्के (?) ध्यायेत वर्ण्यते । श्रयं हि तत्र व्याख्यानप्रन्थः — प्रजापितर्वे यत्किचन मनसा ध्यायन् तदिति राप्तः वानिति । १६५ ।

२५, यद्प्युच्यत इति अयं प्रन्थोऽस्मादनन्तरं युक्तरूपो दृश्यते ।१७५। २६, तत्कथं शिवसमुदाये कार्यभाजिनि अवयवा न लभन्ते । १७५। २७, अस्मिस् दृश्तेने पाणिनिना मुखपहणं पठितमिति दृश्यते । चूर्णिकारस्त भागप्रविभागमाश्रित्य प्रत्याचष्टे । १७९।

२८. संवारिववाराविति । यथा चैते बाह्यास्तथा शिक्तायां विस्तरेग प्रति-पादितम् । १८४ ।

२९, श्रस्मां शिचायां भिन्नश्यानत्वात्रास्ति श्रवर्णहकारयोः सर्वरणसंज्ञेति। १८४।

३०. श्राचार्येणापि सर्वनामशब्दः शक्तिद्वयं परिगृद्ध प्रयुक्तः । यथा— इदं विष्णुर्विचक्रमे दत्यत्र एक एव विष्णुशब्दोऽनेकशक्तिः सन् श्राधदैवतम-ध्यात्ममधियज्ञं चात्मिन नारायणे चषाले च तया शक्त्या प्रवर्तते । एवं च कृत्वा वृको मासकृदित्यत्रावप्रहभेदोऽपि भवति, चन्द्रमिस प्रयुक्तो मासशब्दो-ऽवगृद्धते वृको मासऽकृदिति । २६८ ।

३१. इहान्ये वैयाकरणाः पठन्ति—शत्ययोत्तरपदयोरिहवचनटापोरुभस्यो भयः । अन्येपाम्—उभस्य नित्यं द्विवचनं टाप् च लोपश्च तयपः । तेषां टाबिति टाबादयो निर्दिश्यन्ते .....। अन्येषामेवं पाठः—अद्विवचनय-

१. यह किसी संहिता अन्य का प्राचीन व्याख्यान है। इस सारे उद्धरण का पाठ बहुत अशुद्ध है।

प्वति । केचित् पुनरेवं पठन्ति—उमस्योभयोरद्विचने' । उभस्योभयो भवति श्रद्धिवचन इति । २७० ।

३२. तत्रैतस्मित्रमे भाष्यकारस्याभिप्रायमेवं व्याख्यातारः समर्थयन्ते । २८१।

३३. न च तेषु भाष्यसूत्रेषु गुरुलघुप्रयद्धः क्रियते तथा चा[ह]—न-हीदानीमाचार्याः कृत्वा सूत्राणि निवर्तयन्ति इति । भाष्यसूत्राणि हि लक्तणप्रपञ्चाभ्यां निदर्शनसमर्थतराणि । २८१, २८२ ।

२४. इह त्यदादीन्यापिशलैः किमादीन्यस्मत्पर्यन्तानि ततः पूर्वपरा-धरेति<sup>४</sup>ःःःः। २८७।

३५. विष्रह्भेदं प्रतिपन्नाः वृत्तिकाराः । २९५ ।

३६. श्रस्मिन् विग्रहे क्रियमाणे सूत्रे यो दोपः स उक्तः । इदानीं वृत्तिकाः रान्तरमुपन्यस्पति । ३०६ ।

३७. श्रत एपां व्यावृत्त्यथ कुग्णिनापि तद्धितमह्गां कर्तव्यम् । .... ..... श्रतो गणपाठ एव ज्यायानस्यापि वृत्तिकारस्य, इत्यतदनेन प्रतिपादयति।३०९।

३८. नैव सौनागदर्शनमाश्रीयते । ३१० ।

३९. तस्मादनर्थकमन्तप्रह्णं दृश्यते । न्यासे व प्रयोजनमन्तप्रह्णस्यो-कम् स्वभावैजन्तप्रतिपत्त्यर्थम् , इह मा भृत् कुम्भका[रेभ्यः] इति । ३१४ ।

- १. तुलना करो-अ।पिशलिस्त्वेवमर्थं सूत्रयत्येव-उभस्योभयोरद्विवचनटापोः । तन्त्रप्रदीप २।३।८ ।। देखो, भारतकौसुदी भाग २, प्रष्ठ ८६५ ।
- २. बहुवचन निर्देश से स्पष्ट इं कि अर्तृहरि से पूर्व महाभाष्य की अनेक ब्यास्था प्रं रची गई थीं। इ. भाष्यसूत्र से यहां वार्तिकों का प्रहण है। इससे प्रतीत होता है कि अष्टाध्यायी पर वृत्तियां ही लिखी गई, अत एव उसका नाम 'वृत्तिसूत्र' है। देखो पूर्व पृष्ठ १५२। वार्तिकों पर वृत्तियां नहीं बनीं, उन पर भाष्य ही लिखे गये।
- ४. महाभाष्य, अ० १, पाद १, आ० १, पृष्ठ १२। ५. तुलना करो— स्यदादीनि पठिस्वा गणे कैश्वित पूर्वादीनि पठितानि । कैयट, महाभाष्यप्रदीप १।१।३४॥
- ६. यह न्यास जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास अपरनाम काशिकाविवरणपश्चिका से भिन्न प्रन्थ है। क्योंकि उसमें यह पाठ नहीं है। भामह ने कान्यालंकार ६।३६ में किसी न्यासकार का उद्धेल किया है। भामह स्कन्दस्वामी (वि० सं० ६८७) का पूर्ववर्ती है। अनेक विद्वान् भामह और जिनेन्द्रबुद्धि का पौर्वापर्व संबन्ध निश्चित करते रहे, वह सब कृथा है, क्योंकि प्राचीन न्यासमन्य अनेक थे; अतः भामह किस न्यासकार का उद्धेल करता है, यह अज्ञात है।

४०. मा नः समस्य दृढ्यं इति । एतस्य निरुक्तकारो न्याख्यानं करोति मा नः सर्वस्य दुर्धियः पापधिय इति । ३२३।

४१. श्रन्येषां पुनर्त्वच्यो "समो युक्तं" समशब्दो युक्तेऽर्थं न्याय्येऽर्थं वर्तते सर्वनामसंज्ञो भवति । इह तु न समशब्दो युक्तार्थे प्रयुक्त इति दोषा-भावः । ३२३ ।

४२. सर्वेच्याख्यानकारैं रिदमवसितं मुखस्वरेगीव भवितव्यमुपाग्निमुख इति । अत्र वर्णयन्ति । अत्र वर्णयन्ति । अत्र वर्णयन्ति ।

४३. कथं तदुक्तं भारद्वाजा श्रस्मात् मतात् प्रच्याव्यते इत्युच्यते । यथानेन स्मृत्वोपनिवद्धं ततः प्रच्याव्यत इति । ३५९ ।

४४. उभयथा स्त्राचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः, केचिद् वाक्यस्य केचिद् वर्णस्येति । ३७२ ।

४५. श्रुतेरर्थात् पाठाच्च प्रसृतेऽथ मनीषिणः । स्थानान्मुख्याच धर्माणामाहुः श्रुतिवंदक्रमात् ॥

श्रुतेः क्रममाहः—हृद्यस्यापेऽवद्यति, श्रथ जिह्नायाः, श्रथ वन्नसः। श्रथ द्याद्योऽनन्तरार्थस्य द्यातकः श्रूयते। तत्र दृदं कृत्वा दृदं कर्तव्यमिति। क्रमप्रवृत्तिरथेकमो यदार्थ एवमुन्यते—द्वद्तं भोजय स्नापयानुलेपयांहर्ते-याभ्यञ्जयेति। श्रथीत् क्रमो नियम्यते—श्रभ्यञ्जनमुद्धतेनं स्नापनमनुलेपनं भोजनमिति। पाठकमो नियतानुपूर्विके श्रुतिवंद्वाक्येध्वनेकार्थोपादाने उद्देशिनामनुदेशिनां च सक्टद्यित्वेन व्यवतिष्ठते। यथा स्मृतौ परिमार्जनभद्दास्वित्यानिर्योजनानि तैजसमात्रिकद्वारवतानामिति। ३७७।

४६, इहास्तेः कंचित् सकारमात्रमुपदिश्य पित्सु ऋडागमं विद्धिति<sup>श्र</sup> केचित् ऋाकारलोपमपित्सु वचनेसु । ३८० ।

४७. तत्रेदं दर्शनं--पदत्रकृतिः संहितेति । ४११।

# महाभाष्यदीपिका में प्राचीन भाष्यच्याख्याओं का उल्लेख महाभाष्यदीपिका में केचित् अपरे अन्ये आदि शब्दों से महाभाष्य

१. ऋग्वेद = 1७५।६॥

२. निरुक्त ४।२३॥

३. इससे भी महाभाष्य पर अनेक प्राचीन व्याख्याओं की सूचना मिलती है।

४. इस से प्रतीत होता है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की वृत्ति भी बनाई बी।

प्र. यह आपिशिक्त का मत है। देखो अष्टा० १।३।२३ की काशिकाविवरण-पश्चिका और पदमञ्जरी। ६ निरुक्त १।१७॥ तुलना करी-ऋक्पाति० २।१॥

के अनक प्राचीन व्याख्याकारों के पाठ उद्घृत हैं। हम यहां उनका संकेत-मात्र करते हैं—

केचित्—४, ६१, १६७, १७६, १७९, १८९, २०४, २०५, २११,२८० ३२१, ३३३, ३७४, ४००, ४०४, ४०७, ४२४।

केषाञ्चित्—३९, १७८ ४२४।

अस्ये—४, ५७, ७०, १५४, १६०, १६९, १७६, १७९, १८३, १८५, २७९, २८०, ३०८, ३३९, ३७४, ३८२, ३९१, ३९७, ३९९। अस्येवाम्—१८, ३९, ४६।

अपरे—७०, ७६, १६४, १७६, १७८, १८९, १९७, २०५, ३२९, ३६५, ३६८, ४००, ४०४, ४२४।

महाभाष्य की प्राचीन टीकाओं में भाष्य के पाठान्तर—१५,१९, १००, १०४, १६५, १६८, १६१, ४१५, ४१९, ४३०।

### विशिष्ट पदों का व्यवहार

वाक्यकार (= वार्तिककार)—६२, ११६, १६२, २८०, ३७८, ४१४। चूर्णिकार (= महाभाष्यकार)—१७९, १९९, २३६। इह अवन्तस्त्वाहुः'—६१, १०७, १२५, २६९, २७२।

# २- अज्ञातकर्तक (सं० ६८० से पूर्व)

स्कन्दस्वामी ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध भाष्यकार है। उसने निरुक्त पर जी टीका लिखी है। वह निरुक्त १।२ की टीका में लिखता है—

अन्ये वर्णयन्ति—भावशब्दः शब्दपर्यायः। तथा च प्रयोगः— 'यद्वा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावः' इति, 'सर्वे शब्दाः स्वेनार्थेनार्थभूताः संबद्धा भवन्ति स तेषां स्वभावः' इति तत्र स्याख्यायते'।

यहां स्कन्दस्वामी ने पहिले 'यद्वा स्थावः' पाठ उद्भृत किया। यह पाठ महाभाष्य ५।१।११९ का है। तद्नन्तर 'सर्वे स्थमावः' पाठ लिख कर श्रन्त में 'तत्र व्याख्याते' लिखा है। इससे स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी ने उत्तर पाठ महाभाष्य की किसी प्राचीनटीका मन्थ से उद्भृत किया है।

१. माहमान्य शश्रद में 'रह भवन्तस्त्वाहुः' का उद्धरण मिछता है।

स्कन्दस्वामी हरिस्वामी का गुरु है। हरिस्वामी ने शतपथ ब्राह्मश् प्रथम काग्रड का भाष्य संवत् ६६५ में लिखा है। यदि हरिस्वामी की तिथि कलि सं० २०४७ हो तो स्कन्दस्वामी की निरुक्त टीका में उद्धृत महा-भाष्यव्याख्या विक्रम संवत् से पूर्ववर्ती होगी।

३-कैयट (सं० ११०० से पूर्व)

कैयट ने महाभाष्य की 'प्रदीप' नाम्री एक महत्त्वपूर्ण व्याख्या लिखी है। महाभाष्य पर उपलब्ध टीकान्त्रों में भर्त्रहरि की महाभाष्यदीपिका के अनन्तर यही सब से प्राचीन टीका है।

## परिचय

वंश—कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप के प्रत्येक अध्याय के श्रन्त में जो वाक्य उपलब्ध होता है, उसके अनुसार कैयट के पिता का नाम "जैयट उपाध्याय" था।<sup>२</sup>

मम्मटकृत काव्यप्रकाश की "सुधासागर" नाम्नी टीका में भीमसेन ने कैयट श्रौर उब्बट को मम्मट का श्रमुज लिखा है। यजुर्बेदभाष्य के श्रम्त में उब्बट ने श्रपने पिता का नाम "वज्रट" लिखा है। श्राप्त भीमसेन का लेख श्राुद्ध होने से प्रमाण योग्य नहीं है। भीमसेन का काल संव १७७९ है। प्रतीत होता है, उसे कैयट, उब्बट श्रौर मम्मट नामों के सादृश्य के कारण श्रम हुआ है।

श्रानन्दवर्धनाचार्यकृत देवीशत की एक कैयटकृत व्याख्या उपलब्ध होती है। व्याख्या का लेखन काल किल संवत् ४०७८ श्रर्थात् विक्रम सं० १०३४ है। देवीशतक की व्याख्या में कैयट के पिता का नाम चन्द्रादित्य मिलता है। श्रतः यह कैयट श्रदीपकार कैयट से भिन्न है।

शिष्य — कैयट ने निस्सन्देह अनेक छात्रों के लिए महाभाष्य का प्रव-चन किया होगा। परन्तु हमें उनमें से केवल एक शिष्य का नाम ज्ञात हुआ है, वह है उद्योतकर। यह उद्योतकर न्यायवार्तिक के रचियता नैया-यिक उद्योतकर से भिन्न व्यक्ति है। कैयट-शिष्य उद्योतकर ने भी व्याकरण पर कोई प्रन्थ रचा था। उसके कुछ उद्धरण पं० चन्द्रसागरसृरि ने हैम-

१. देखो पूर्व पृष्ठ २५६। २. इत्युपाध्यायजैयटपुत्रकैयटकृते महाभाष्यप्रदीपे....।

३. भानन्दपुरवास्तब्यवज्रदस्य च स्नुना । खबटेन कृतं भाष्यं """ ॥

बृहद्वृत्ति की आनन्दबोधिनी टीका में उद्घृत किये हैं। अनमें से एक इस प्रकार है—

स्वगुरुमतमुपदर्शयत्रुद्योतकर चाह—यथात्र भवानस्मदुपाध्यायो क्याकरणरक्षाकर-पूर्णचन्द्रमाः कैयटाख्यः शिष्यसार्थमिदमवोचत्-भृत्यापे-चयाऽत्र षष्ठी कृता न साध्यापेच्याः

देश-कैयट ने अपने जन्म से किस देश को गौरवान्वित किया यह अज्ञात है, परन्तु कैयट मन्मट कर्ट उद्भट आदि नामों की सादश्यता से प्रतीत होता है कि कैयट काश्मीर निवासी था।

#### काल

कैयट का इतिवृत्त अज्ञात होने से उसका काल अज्ञात है। इस उसके कालनियायक कुछ प्रमाया उपस्थित करते हैं —

१—सर्वानन्द ने अमरकोष की टीकासर्वस्व नाम्नी व्याख्या संवत् १२१५ में लिखी है। उस में वह मैत्रेयरित्तत-विरचित धातुप्रदीप और उसकी किसी टीका को उद्धृत करता है।

२—मैत्रेय तन्त्रप्रदीप १।२।१ में नामनिर्देशपूर्वक कैयट को स्मरण् करता है—कज्जटस्तु कार्तिक्याः प्रभृतीति भाष्यकारवचनादेव-विघविषये पञ्चमी भवतीति मन्यते । १

३—मैत्रेयरत्तित श्रापने तन्त्रप्रदीप श्रारे धातुप्रदीप भें धर्मकीर्ति तथा तद्रचित रूपावतार को उद्भृत करता है।

४-धर्मकीर्ति रूपावतार में पद्म अरीकार हरदत्त का उल्लेख करता है।

- र. हैमबहद्वार्च भाग १, पृष्ठ १८८, २१०।
- २. इम्बह्द्ह्ति भाग १. पृष्ठ २१०।
- इ. मारा १, पृष्ठ ४४, १४६, १४७ इत्यादि ।
- ४. भाग ४, पृष्ठ ३०।
- ५. भारतकां मुदी भाग २, पृष्ठ ८१ की टिप्पणी में उद्भुत।
- श. अविनीतकार्तिना [पर्म]कार्तिना त्वाहोपुरुषिकया जिल्लितं—तनिपतिदरिद्वातिक्यो वेड वाच्य इत्यनार्थमिति । तन्त्रप्रदीप ७।२।४१ । वातुप्रदीप की सूमिका पृष्ठ ३ में उद्भृत ।
   ७. रूपावतारे तु णिलोपे प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव कृते सत्येकाच्त्वात यहुदाहृतः चोच्यूर्यंत इति । वातुप्रदीप पृष्ठ १३१ ।
  - ८ दीवीन्त प्रवांय इरदत्ताभिमतः। इत्रावतार भाग २, पृष्ठ १५७। ३६

प-इरदत्तविरंचित पदमञ्जरी और कैयटविचरित महाभाष्यप्रदीप की तुलना करने से विदित होता है कि अनंक खानों में दोनों प्रम्थ अन्तरश: समान हैं। इससे सिद्ध है कि बोनों में से कोई एक दूसरे के प्रन्थ की प्रतिलिपि करता है, यद्यपि नाम का निर्देश किसी ने नहीं किया, तथापि निम्न पाठों की तुलना करने से प्रतीत होता है कि कैयट हरदत्त से प्राचीन है।

कैयर-यद्वा प्रतिपरसमनुभ्योऽदण इति ठच् समासान्तः। स स यद्यप्यव्ययीआवे विश्वीयते तथापि परशब्दस्याक्षिशंब्दनाव्य-यीभावासंभवात् समासान्तरे विश्वायते।

हरदत्त-अन्ये तु प्रतिपरसमञ्जभकोऽच्या हति शरत्वप्रभृतिषु पाठात् हम् समासान्त इत्यादुः। स च यद्यव्यव्ययीभावे विधीयतं तथापि परशब्देनाव्ययीभावासंभवात् समासान्तरे विकायते । एवं तु क्रियायां परोक्षायामितिमाध्यप्रयोगे टिल्लकणो जीव प्राप्नाति तस्माद-जन्त एवायम्।<sup>३</sup>

कैयर-ऊर्ध्वं दमाच्चेति-दमशब्दे उत्तरपदे उद्यसन्नियोगेनोर्ध्व-शब्दस्य मकारान्तत्वं निपात्यते।

हरदत्त-कर्ष्वशब्देन समानार्थं कर्ष्वं शब्द इति, स चैतद्पृत्ति-विषय एव । अपर आह—ठञ् समियोगेन दमशब्द उत्तरपदे ऊर्ध्व-शम्बस्येव भाग्तस्वं निपात्यत इति ।\*

कैयर-गुणो वृद्धिर्भुणो वृद्धिः प्रतिवेघो धिकस्पमम्। पुनर्विदितिषेधश्च अण्पूर्धाः श्राप्तथो म स ॥ इति संग्रहश्लोकः।

हरदत्त-आह च-

गुणो वृद्धिर्गुणोवृद्धिः शतिषेघो विकल्पनम् । पुनर्वृद्धिर्निवेधश्च यगपूर्वाः प्राप्तयो नष ॥

इन में प्रथम उद्धरण में इरदत्त 'अन्वे "" "आहू: शब्दों से कैयट के मत का अभुवाद करके उसका करखन करता है। द्वितीय में 'अपर भाइ' और वृतीय में 'बाह सें' लिखकर कैयर के पाठ को उद्धृत करता

१. प्रदीप शारारश्या २ पदमञ्जरी शासारश्या

इ, प्रदीप ४ । ३ । ६० ॥ ४. पदमञ्जरी ४ । ३ । ६० ॥

४ प्रदीप ७। २। ५॥ ६. पदमञ्जरी ७। २। ५ ॥

है। इन पाठों से स्पष्ट है कि कैसड इरक्त से माचीन है, और हरक्त कैयट के पाठों की प्रतिलिपि करता है। अब इस इरक्त का एक ऐसा वचन बद्धृत करते हैं जिसमें हरक्त स्पष्टरूप से कैयटकत महाभाष्य-व्याख्या को उद्धृत करता है। यथा—अन्ये तु दे त्रधाविति प्राप्ते हे प्रणो इति भवतीति भाष्यं व्यासक्षाणा नित्यमेव गुफमिन्छन्ति।

तुलना करो महाभाष्यमदीप—हे अपु हे अपो इति—हे अपु इति प्राप्ते ह अपो इति अवतीत्यर्थः।

भाष्यव्याख्याप्रपञ्चकार भी हरदत्त को कैयटानुसारी लिखता है।' यद्यपि पूर्व निर्दिष्ट प्रन्थकारों में मैत्रेयरिवत, धर्मकीर्ति और हरदत्त का काल भी अनिश्चित है तथापि परस्पर एक दूसरे को उद्भृत करने बाल प्रन्थकारों में न्यूचातिन्यून २५ वर्ष का अन्तर मान कर इन का काल इस प्रकार होगा—

| प्रन्थकर्ता | प्रन्थनाम              | কাল             |
|-------------|------------------------|-----------------|
| सर्वानन्द   | टीकासर्वस्व            | १२१५ वि०        |
| ********    | <b>धातुप्रदी</b> पटीका | 8880 ,,         |
| मैत्रेयरिचत | <u>धातु</u> प्रदीप     | <b>१</b> १६५ ,, |
| धर्मकीर्ति  | रूपावतार               | ११४० ,,         |
| हरदत्त      | पद्म-खरी               | १११५ ,,         |
| कैयट        | महाभाष्यप्रदीप         | १०९० ,,         |

इस प्रकार कैयट का काल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। सम्भव है कैयट इस से भी प्राचीन प्रन्थकार हो, परन्तु टद्तर प्रमाण के स्थान में इतना ही कहा जा सकता है।

## महाभाष्य-प्रदीप

कैयट ने अपनी टीका के प्रारम्भ में लिखा है कि मैंने यह व्याख्या भर्त्हरिनिबद्ध सारम्पी प्रन्थसेतु के आश्रय से रची है। यहां कैयट का अभिप्राय भर्त्हरिनिर्याचत त्राक्यपदीय और प्रकीर्ण काएड से है। कैयट ने सम्पूर्ण प्रदीप में केवल एक खान पर भर्त्हरिनिर्यात महाभाष्ट्रीपिका की ओर संकेत किया है, दीपिका का पाठ कहीं पर उद्युत नहीं किया।

१.देखा पृष्ठ २६० का उद्भरण। १. तथापि इत्बिद्धेन सारेण प्रन्थसेतुना ....।

विस्तरण भर्तेद्वरिणा प्रदर्शित ऊदः । नवाद्भिक निर्णयसागर क्षेस्करण पृ० २० ।

बाक्यपदीय और प्रकीर्ण काएड के शतशः उद्धरण भाष्यप्रदीप में उद्धृत हैं। प्रदीप से कैयट का प्रौद पारिडत्य स्पष्ट विदित होता है। सम्प्रित महाभाष्य जैसे दुरूह प्रन्थ को समसने में एकमात्र सहारा प्रदीप प्रन्थ है, इस के विना महाभाष्य पूर्णतया समस में नहीं त्र्या सकता। श्रतः पार्णिनीय संप्रदाय में कैयटकृत महाभाष्यप्रदीप श्रत्यन्त महत्त्व रखता है।

## महाभाष्य-प्रदीप के टीकाकार

महाभाष्यप्रदीप के अत्यन्त महत्त्व पूर्ण होने के कारण अनेक वैया-करणों ने इस प्रन्थ पर टीकाएं लिखी हैं। उन में से निम्न टीकाकारों की टीकाएं उपलब्ध या ज्ञात हैं—

| टाकाए उपलब्ध या ज्ञात ह— |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| १. चिन्तामिए             | ८. महय यज्वा          |
| २, नागनाथ                | ९. रामसेवक            |
| ३, रामानन्द सरस्वती      | १०. प्रवर्तकोपाध्याय  |
| ४. ईश्वरानन्द सरस्वती    | ११. त्रादेन           |
| ५. अत्रंभट्ट             | १२. नारायण            |
| ६. नारायण शास्त्री       | १३. सर्वेश्वर सोमयाजी |
| ७. नागेशभट्ट             | १४. हरिराम            |
| १५. श्रज्ञात कतेक        |                       |
| 2                        | Sec. No. No.          |

इन टीकाकारों का वर्णन हम बारहवें अध्याय में करेंगे।

४-ज्येष्ठकलश ( सं० १०८५-११३५ )

ज्येष्ठकलश ने महाभाष्य की एक टीका लिखी थी, ऐसी ऐतिहासिकों में प्रसिद्धि है, परन्तु गवनमेरिट संस्कृत कालेज काशी से प्रकाशित विक्रमाङ्क- देवचिरत के सम्पादक पं० मुरारीलाल शास्त्री नागर का मत है कि ज्येष्ठकलश ने महाभाष्य पर काई टीका नहीं रची। हमारा भी यही विचार है। बिल्हण का लेख इस प्रकार है—

महाभाष्यव्याश्यामिखलजनवन्द्यां विद्धतः, सदा यस्यच्छात्रोस्तिलाकितमभूत् प्राङ्गणमपि। <sup>3</sup> यहां 'विद्धतः' वर्तमान काल का निर्देश और छात्रों से ग्रोभित प्राङ्गण

१. कृष्णमाचायं कृतिहर्यो आफ क्लांसिकल संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ १६४।

२, विकमाद्वदेवचरित की भूमिका पृष्ठ ११। 💎 इ, सर्ग १८, इलोक ७६।

(बरामदा) का वर्णन होने से प्रतीत होता है कि ज्येष्ठकलश ने महाभाष्य की टीका नहीं रची, श्रापितु उक्त श्लोक में केवल उसके महाभाष्य के प्रवचन में श्रत्यन्त पटु होने का उल्लेख है।

### परिचय

दंश—ज्येष्ठकलश कौशिक गोत्र का त्राह्मए था। इसके पिता का नाम राजकलश और पितामह का नाम मुक्तिकलश था। ये सब श्रोत्रिय और अग्निहोत्री थे। ज्येष्ठकलश की पत्नी का नाम नागदेवी था। ज्येष्ठकलश के बिल्ह्ए, इप्टराम और आनन्द नामक तीन पुत्र थे। ये सब विद्वान् और किव थे। बिल्ह्ए ने ''विकमाई देवर्चारत'' नामक महाकाव्य की रचना की है।

देश— ज्यष्ठकलश कश्मीर में प्रवरपुर के पास "कोनमुख" प्राम का निवासी था। वह मध्यदेशीय बाह्यण था।

#### काल

ज्येष्ठकलश का पुत्र बिल्ह्ण कश्मीर छोड़ कर दिल्लिण देश में चला गया। यह कल्याणी के चालक्यवंशी षष्ठ विक्रमादित्य त्रिभुवनमञ्ज का सभा पिंडत था। इसने बिल्ह्ण को "विद्यापित" की उपाधि से विभूषित किया था। इस विक्रमादित्य का काल वि० सं० ११३३-११८४ तक माना जाता है। अतः बिल्ह्ण के पिता ज्येष्ठकलश का काल वि० सं० १०८५-११३५ तक रहा होगा।

बिल्ह्या ने विक्रमाङ्कद्वचिरित के अठारवें सर्ग में अपने वंश का विस्तार से परिचय दिया है।

# ४-मेत्रेय रचित (सं० ११४५-११७५ ?)

मैत्रेय रिचत बौद्ध वैयाकरणों में विशिष्ट स्थान रखता है। सीरदेव ने परिभाषावृत्ति में मैत्रेय रिचत को बहुशः उद्वृत किया है। उनमें कुछ उद्धरण ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि मैत्रेय रिचत ने महाभाष्य की कोई टीका रची थी। सीरदेव के व उद्धरण नीचे लिखे जाते हैं—

१—एतच्च 'आतो लोप इटि च' ( ऋष्टा० ६।४!६४ ) इत्यत्र 'टित आत्मनेपदानां टेरे' (अष्टा० ३।४।७९) इत्यत्र च भाष्यन्याख्यानं रिक्तिनोक्तम् । परि० पृष्ठ ७१ ।

२—एतच्च 'सर्वस्य हे' (अष्टा ६।१।१) इत्यच आष्यस्यास्यानं रक्तिनोक्तम् । परि० पृष्ठ ५१।

३-तत्रैतस्मिन् भाष्ये रक्षितेनोक्तम् । परि० पृष्ठ ५१।

४—अत एव 'नाग्लोपिशास्त्रृदिताम्' (अष्टा० ७।४।२) इत्यत्र रक्षितेनोक्तम् – इलचोरादेशो न स्थानिवदिति, यदि हि स्यात् ...... केवलाग्लोपे प्रतिषेधस्यानर्थक्यादिति भाष्याटीकायां निरूपितम् । परि० पृष्ठ १५४।

#### काल

मैत्रेय रिचत का निश्चित समय श्रह्मात है। कैयट के काल निर्देश में हमने मैत्रेय रिचत के धातुप्रदीप का श्रानुमानिक रचना काल संवत् ११६५ लिखा है तदनुसार मैत्रेय का काल ११४५-१६७५ के मध्य माना जा सकता है।

#### अन्य ग्रन्थ

मैत्रेय रिचत ने स्यास की तन्त्रप्रदीप नाम्नी महती टीका, धातुप्रदीप भौर दुर्घटवृत्ति लिखी थी। इनका वर्णन हम मागे तत्तत् प्रकरणों में करेंगे।

# ६-पुरुषोत्तमदेव (सं० १२००)

पुरुषोत्तमदेव ने महाभाष्य पर प्राणपणा' नामकी एक लघु वृत्ति लिखी थी। इस वृत्ति की व्याख्या का टीकाकार मिणकरिठ इसका नाम प्राण-परित लिखता है।'

पुरुषोत्तमदेव बंगप्रान्तीय वैयाकरणों में प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता है। श्रनेक प्रन्थकार पुरुषोत्तमदेव के मत प्रमाणकोटि में उपस्थित करते हैं। कई स्थानों में इसे केवल 'देव' नाम से स्मरण किया है।

#### परिचय

पुरुषोत्तमदेव ने श्रपने किसी प्रन्थ में श्रपना कोई परिचय नहीं दिया। श्रतः उसका वृत्तान्त श्रज्ञात है।

देश-पुरुषोत्तमदेव ने श्रष्टाध्यायी की भाषावृत्ति में प्रत्याहारपरिगण्न करते हुए लिखा है-श्रश् हश् वश् भश् जश् पुनर्वश्। इस वाक्य

१ देखा पृष्ठ आगे २८७।

२. भाषावृत्ति पृष्ठ १ ।

में 'पुनः' पद के प्रयोग से झात होता है कि पुरुषोत्तमदेव बंगदेश निवासी भा। क्योंकि बंगप्रान्त में 'ब' और 'व' का उच्चारण समान अर्थात् पवर्गीय 'ब' होता है। अत एव पुरुषोत्तम देव ने उच्चारणजन्य पुनहक्त-दोष परिहारार्थ 'पुनः' शब्द का प्रयोग किया है।

मत—देव ने महाभाष्य श्रीर श्रष्टाष्यायी की व्याख्याश्रों के मंगल श्लोक में 'वुद्ध' को नमस्कार किया है।' भाषावृत्ति में श्रन्यत्र भी जिन, बौद्धदर्शन श्रीर महाबोधि के प्रति श्रादरभाव सूचित किया है। श्रह्म स्ने स्पष्ट है कि पुरुषात्तमदेव बौद्धमतावलम्बी था।

#### काल

भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिधराचार्य ने लिखा है कि राजा लक्ष्मण्यान की ब्राज्ञा से पुरुषात्तमदेव ने भाषावृत्ति बनाई थी। राजा लक्ष्मण्येन का राज्यकाल अभी तक सांशयिक है। अनेक व्यक्ति लक्ष्मण्येन के राज्यकाल का आरम्भ विक्रम संवत् ११७४ के लगभग मानते हैं। पुरुषोत्तदेव का लगभग यही काल प्रमाणान्तरों से भी ज्ञात होता है। यथा—

- १—शरणदेव ने शकाब्द १०९५ तदनुसार विक्रम संवत् १२२९ में दुर्घटवृत्ति की रचना की । दुर्घटवृत्ति में पुरुषोत्तमदेव और उसकी भाषा-वृत्ति अनेक स्थानों पर उद्घृत है। अतः पुरुषोत्तमदेव संवत् १२२९ से पूर्वभावी है, यह निश्चित है।
- २ वन्दाघटीय सर्वामन्द ने अमरटीकासर्वस्य शकाब्द १०८१ तदनु-सार विक्रम संवत् १२१५ में रचा। स्मर्वानम्द ने अमेक स्थानों पर पुरुषो-त्तमदेव और उसके भाषावृत्ति, त्रिकार्य्यशेष, द्वारावली और वर्रादेशना आदि अनेक प्रनथ चद्घृत किये हैं। अतः पुरुषोत्तमदेव ने अपने प्रनथ संवस् १२१५ से पूर्व अवश्य रच लिये के, यह निर्धिवाद है।

१ महाभाष्य - नमी बुधाव बुद्धाय । भाषावृत्ति-नमी बुद्धाय " ""।

२. जिन: पातुनः। ३।३।१७३ ॥ न दोषप्रति नौकदर्शने । २ । १ । १ ॥ महानीर्षि गन्तास्य । ३।३।११७॥ प्रणम्ण शास्त्र सुगतायताविने । १।४।३२ ॥

३. वैदिकप्रयोगानर्थिनो कक्ष्मणसेमस्य राज्ञ आजया प्रकृते कर्माण प्रसजन् । भाषा-वृत्त्वकैतिवृत्ति के आरम्भ में। ४. शाकमहोपतिवस्तरमाने एकनभोनवपण्चवताने । पृष्ठ १। ५. ददीनां वैकाशीतिवर्षाधिक सङ्ग्रीकपर्यन्तेन शकान्दकाकेन । (१०६१)

महाभाष्य-लघुवृत्ति

पुरुषोत्तमदेव विरचित भाष्यवृत्ति का प्रथम परिचय पं० दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने दिया है। इसका नाम प्राग्णपणा था। पुरुषोत्तमदेवकृत भाष्यवृत्ति का व्याख्याता शंकर परिष्ठत लिखता है—

अथ भाष्यवृत्तिव्याचिष्यासुर्देवो विष्नविनाशाय सदाचारपरि-ब्राप्तमिष्टदेवतानतिस्वरूपं मङ्गलमाचचार । तत्पद्यं यथा—

नमो बुधाय बुद्धाय यथात्रिमुनिलक्षणम् । विधीयते प्राणपणा भाषायां लघुवृत्तिका ॥ इति देव ः । शंकर विरचित व्याख्या के टीकाकार मणिकएठ ने देवकृत व्याख्या का नाम 'प्राणपणित' लिखा है। र

#### अन्य व्याकरण ग्रन्थ

१—कुण्डलिव्याख्यान—श्रुतपाल ने कुगडली नामक कोई व्याकरण प्रन्थ लिखा था। श्रुतपाल के व्याकरण विषयक श्रनेक मत भाषावृत्ति, ज लितिपरिभाषा, कातन्त्रवृत्तिटीका श्रीर जैनशाकटायन की श्रमांघा वृत्ति में उपलब्ध होते हैं। शङ्कर कुगडली प्रन्थ के विषय में लिखता है—

फणिभाष्येऽत्र दुर्गत्वं कज्जटेन प्रकाशितम् । श्रुतपालस्य राद्धान्तः कुण्डल्यां कुगडलायते ॥ शङ्कर परित्वत देवविरचित कुगडली व्याल्यान के विषय में लिखता है— समाल्यातश्च पुरुषोत्तमदेवः परिसमानसकलाकियाकलापः कुण्डली व्याल्यान बद्धपरिकरः प्रतिज्ञानीते—

> कुण्डली समके यऽर्था दुर्बोध्याः फणिभाषिताः । ते सर्वे प्रतिपाद्यन्ते साधुशब्देन भाषया । यदि दुष्प्रयोगशालीस्यां फाणिभच्यो भवाम्यहम्॥

१. देखी, शिष्टयन हिस्टोरिकल काटली सेप्टेम्बर ११४२, पृष्ठ २०१ । पुरुषोत्तम-देव की भाष्यवृत्ति और उस के स्थाल्यताओं का वर्णन इसने इसी लेख के आधार पर किया है। २. श्री देवस्थाल्यातप्राणपणितभास्थ्यस्थर्यः । ३० हि० काटली । पृष्ठ २०३। ३. अत्र संस्करोतेः कैयटश्रुतपालयोमंतभेदात्। ६। ३। १॥

४. कार्मस्ताच्छिस्ये (अष्टा० ४, । ४ । १७२ ) इत्यत्र अनुतपालेन शापितो अयमर्थ: । वीरन्द्र रिसर्च सोसाइटी' इस्तलेख नं० ६३०, पत्रा ३२ क ।

४, क्वतंत्रकरण, ६८।। ६, ३।१।१८२, १८३।

२ — कारक कारिका — इस प्रन्थ में कारक का विवेचन है। यह इस के नाम से ही व्यक्त है।

इनके अतिरिक्त पुरुषोत्तमदेव ने व्याकरण पर अनेक प्रन्थ रचे थे। उनमें से निम्न प्रन्थ ज्ञात हैं।

३—भाषावृत्ति

६—श्रापकसमुखय

४---दुर्घटवृत्ति

७--- उगादिवृ<del>चि</del>

५--परिभाषावृत्ति

इन प्रन्थों का वर्णन यथाप्रकरण इस प्रन्थ में आगे किया जायगा। अन्य प्रन्थ—उपर्युक्त व्याकरण प्रन्थों के आतिरक्त त्रिकाण्डशेष = अमरकोष परिशिष्ठ, हारावली कोष और वर्णदेशना आदि अनेक प्रन्थ पुरुषोत्तमदेव ने रचे थे। त्रिकाण्डशेष और हारावली मुद्रित हो चुके हैं।

# महाभाष्य-लघुवृत्ति के व्याख्याता

#### १. शंकर

नवद्वीप निवासी किसी शंकर नामक परिडत ने पुरुषोत्तमद्व की महा-भाष्य लघुवृत्ति पर एक व्याख्या लिखी है। उसका कुछ श्रंश उपलब्ध हुश्रा है।

#### शंकरकृत व्याख्या का टीकाकार-मणिकण्ड

शंकरकृत लघुर्शत्त-व्याख्या पर परिष्ठत मिएकएठ ने एक विस्तृत टीका लिखी है। इस टीका का भी कुछ श्रंश उपलब्ध हुआ है। इस टीका में 'कारकविवेक' नामक प्रन्थ की एक कारिका श्रीर भाग्याचार्य का भाव का लक्षण उद्युत है। कारकविवेक के नाम से उद्युत बचन वाक्यपदोय श्रीर पुरुषात्तमदेव विरचित कारक-कारिका के पाठ से मिलता है। भाग्याचार्य का नाम अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता।

रे. इंग्डियन हिस्टोरिकक काटली सेप्टम्बर १३४३ | २. वही इ० हि॰ का०।

४. तस्मात् 'भवतोऽस्मादभिशानप्रत्थयादिति आवः' इति आव्यांचार्यकद्मणं शरणम् । इ० हि० काटळी० पृष्ट २०४ ।

५. वाक्यपदीय काण्ड ३, क्रियासमेदश ।

इ. जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः। पत्रा इंबिट काटली पृष्ठ २०४। १७

#### २. भाष्यच्याख्याप्रपञ्चकार ?

पुरुषोत्तमदेविवरचित भाष्यव्याख्या पर किसी श्रज्ञातनामा विद्वान् ने एक व्याख्या लिखी है। उसका नाम है 'भाष्यव्याख्याश्रपञ्च'। इस का केवल प्रथमाध्याय का प्रथमपाद उपलब्ध हुआ है। उसके अन्त में निम्न लेख है—

इति फणीन्द्रप्रणीतमहाभाष्यार्थंदुरूहतात्पर्यव्याख्यानप्रवृत्तश्रीम-देवप्रणीतन्याख्याप्रपञ्चे अष्टाच्यायीगतार्थंबोधकः प्रथमः पादः

समाप्तः । श्रीदीवरुद्रशर्मणः स्वाचरश्च शकाब्द १७२॥

शाके पक्षनभोद्रिचन्द्रगणिते वारे शनावाश्विने, भाष्यप्रन्थानितान्त दुर्गविपिनप्रोहामदन्तावलः । प्रन्थोऽयं पुरुषोत्तमेन रचितो व्यालोवियत्नान्मया, नत्वा श्रोपरदेवताङ्घिकमलं सर्वार्थसिद्धिपदम्॥

रलोक में प्रन्थलेखन काल शकाब्द १७०२ लिखा है। श्रङ्कों में 'शकाब्द १७२' पाठ है। प्रतीत होता है लेखक प्रमाद से शून्य का लिखना रह गया है। तदनुसार यह हस्तलेख वि० संवत् १८३६ का है।

उस प्रन्थ में निम्न उद्धरण द्रष्टव्य हैं' -

कृतमङ्गलाः आशुच्याद् विमुच्यन्ते इत्यत्र कृतमगलाः कृतगोभू-हिरण्यशान्त्युद्कस्पर्शा इति हरिशमी । पत्रा ३ क ।

पदशेषकारस्तु शब्दाध्य।हारं शेषिमिति वदति । पत्रा ३ स । भौकारश्चाथदाब्दश्चः हित व्याडिलिखनात् । पत्रा ४ स । अत एव व्याडिः हानं द्विविधं सम्यगसम्यक् च । पत्रा ७ क। तथा चाभिद्वितसूत्रे उक्तम् (इन्दुमित्रेष्) — एकएकक इन्याहुई।वित्यन्ये त्रयोऽपरे । चतुष्कः पञ्चकश्चैव चतुष्के सूत्रमुच्यते । पत्रा ३१ स ।

यत्पुनारिन्दुमित्रेणोक्तम् 'त तिङ्न्तान्येकशेषं प्रयोजयन्ति'''''' तत्पूर्वपद्ममात्रं''''''अत एव प्राचीनवृत्तिटीकायां कज्जटमतानुसा-रिणा हरिमिश्रेणापि भाष्यवचनमनूष्य'''''। पत्रा ३६ क ।

समानमेव हि संकेतितविदिति मीमांसा । तेन समासस्य शकिः कल्यते, तन्मते तु लक्षणादिशिति हरिशर्मलिखनात् वैयाकरणस्त-नमतमेवाद्वियते । पत्रा ७१ ख ।

१. ये उद्धरण १० डि॰ क्वाटली सेप्टेम्बर १६४३ पृष्ठ २०७ से उद्धृत किये हैं।

इन उद्धरणों में उद्भृत हरिशामां सर्वथा श्रज्ञात हैं। हरिमिश्र सभवतः पदम अर्शकार हरदत्त मिश्र है। पदशेषकार काशिका श्रीर माधवीया धातुवृत्ति में उद्भृत है। इन्दुमित्र काशिका का व्याख्याता है। इसका वर्णन 'श्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में होगा। व्याहि के दोनों वचन उसके किस प्रन्थ से उद्भृत किये गये हैं, यह श्रज्ञात है। सम्भव है 'ऑकारश्च' इत्यादि श्लोक उसके कोष प्रन्थ से उद्भृत किया हो गया और 'ज्ञानं द्विविधं' इत्यादि उसके सांख्यप्रन्थ से लिया गया हो।

# ७-धनेश्वर ( सं० १२५०-१३०० )

पिडत धनेश्वर ने महाभाष्य की चिन्तामाण नाम्नी टीका लिखी है। इसका धनेश भी नामान्तर है। यह प्रसिद्ध वैयाकरण वोपदेव का गुरु है। धनेश्वर विरचित प्रक्रियारत्नमणि नामक प्रन्थ श्राडियार के पुस्तकालय में विद्यमान है।

धनेश्वरिवरिचित महाभाष्यटीका का उहेस्ब श्री पं० गुरुपद हालदार ने ऋपने व्याकरण दर्शनेर इतिहास पृष्ठ ४५७ पर किया है।

बोपदेव का काल विक्रम की १३ वीं शताब्दी का उत्तरार्थ है। अतः धनेश्वर का काल भी लगभग वहीं होगा।

# **---शोपनारायण** ( सं० १५००-१५५० )

शेपवंशावतस शेपनारायण ने महाभाष्य की 'सूक्तिरह्नाकर' नाम्नी एक प्रौढ़ व्याख्या लिखी है। इस व्याख्या के हस्तलेख अनेक पुस्तकालयों में विद्यमान हैं।

#### परिचय

वंश- शेपनारायण ने श्रौतसर्वस्व के श्रन्त में श्रपना परिचय इस प्रकार दिया है-

# इति श्रीमद्बोधायनमार्गप्रवर्तकाचार्यश्रीशेषश्रनन्तदीवितसुत-

१. ७।२।६ =। २. गम्लू भातु पृष्ठ १६२ । सुद्रित पाठ 'पुरुषकारदर्शन''', पाठान्तर-परिशेषकार'''' है, वह अञ्चढ है । यहां पदशेषकार दर्शन'''' पाठ चाहिये ।

श्रीशेषवासुदेवदीक्षिततन्द्भवमहामीमांसकदीक्षितश्रीशेषनारायण-निर्णीते श्रीतसर्वस्वेऽव्यक्नादिविचारो नाम द्वितीयः।

इससे विदित होता है कि शेषनारायण के पिता का नाम वासुदेव श्रीर पितामह का नाम श्रानन्त था। श्राफ्रेक्ट ने श्रापने बृहत् सूचीपत्र में शेष-नारायण के पिता का नाम कृष्णसूरि लिखा है, वह ठीक नहीं। कृष्णसूरि तो शेषनारायण का पुत्र है। सूक्तिरज्ञाकर में श्रानेक स्थानों पर निम्न श्लोक मिलते हैं—

श्रीमित्पिरिन्दापरराजराजः श्रीशेषनारायणपण्डितेन ।
फणीन्द्रभाष्यस्य सुबोधटीकामकारयद् विश्वजनोपकृत्ये ॥
भाद्दे भष्ट इव प्रभाकर इव प्राभाकरे योऽभवत्,
कृष्णः स्रिरतोऽभवद् बुधवरो नारायणस्तत्कृतौ ।
नानाशास्त्रविचारसारचतुरे सत्तर्कपूर्णे महा—
भाष्यस्याखिलभावगृढाविवृतौ श्रीसृक्तिरत्नाकरे ॥

सम्भव है आफ्रेक्ट ने द्वितीय श्लोक के द्वितीय चरण का किसी हस्त-लेख में 'कृष्णसूरितोऽभवद्' अशुद्ध पाठ देखकर शेषनारायण को कृष्णसूरि का पुत्र लिखा होगा। पं० कृष्णमाचार्य ने 'हिस्ट्री आफ क्वासिकल संस्कृत लिटरेचर' पृष्ठ ६५४ में सूक्तिरक्षाकर के कर्ता शेषनारायण को शेष-कृष्ण का पुत्र और वीरेश्वर का भाई लिखा है, वह भी अशुद्ध। आफ्रेक्ट ने शेषनारायण के एक शिष्य का नाम शेषरामचन्द्र लिखा है। यह रामचन्द्र कीन है यह अज्ञात है। एक रामचन्द्र शेष कुलात्पन्न नागोजि पण्डित का पुत्र था। इसने सिद्धान्तकीमदी के स्वर प्रकरण की व्याख्या लिखी है। क्या यह शेषनारायण का शिष्य रामचन्द्र हो सकता है ?

शेषवंश पाणिनीय व्याकरण निकाय में एक विशेष स्थान रखता है। इस वंश के अनेक व्यक्तियों ने व्याकरण सम्बन्धी प्रन्थ लिखे हैं, जिनका वर्णन इस प्रन्थ में अनेक स्थानों पर होगा। अतः हम इस वंश का पूर्ण

१. देखो इण्डिया आफिस लन्दन का मूचीपत्र भाग १, पृष्ठ ७०, अन्याङ्क ३६०।

२. इति शेषकुलोत्पन्नेन नागोजीपिष्टितानां पुत्रेण रामचन्द्रपण्डितिदेरिचिता स्वर-प्रिक्रिया समाप्ता । सं ० १८४८ । जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय का स्वीपन्न पृष्ठ २६३ पर उद्धृत ।

परिचायक वंशिचित्र नीचे देते हैं, जिससे अनेक स्थान पर कालनिर्देश करने में सुगमता होगी।

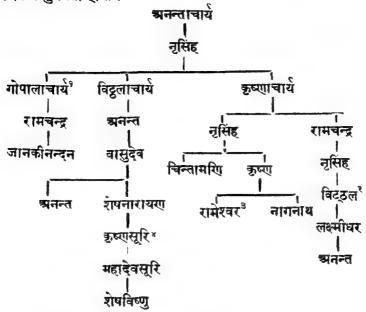

इस वंश से संबन्ध रखने वाली गुरु शिष्य परम्परा का एक चित्र निम्न प्रकार है—

१. रामचन्द्राचार्यकृत कालांनेर्णयदीपिका के अन्त में — 'इति श्रीमत्परमइंसपि-माजकाचार्यगोपालगुरुपूरुयपादरामचन्द्राचार्यकृतकालदीपिका समाप्ता' पाठ उपलब्ध होता हाइस से श्रात होता है कि गोपालाचार्य संन्यासी होगया था।

२. विट्ठल ने अपने समसामयिक 'जगन्नाथाश्रम' का नाम किस्ता है । उसका शिब्य 'नृतिहाश्रम' और उसका 'नारायणाश्रम' था।

रै मनोरमाकुचमर्बन और महाभाष्यप्रदीपोबोतन में इस का नाम वीरेस्वर लिखा है। चक्रपाणिदत्त ने प्रोडमनोरमाखण्डन में 'वटेस्वर' नाम लिखा है। इस का एक इस्त⊳ लेख इण्डिया आफिस लन्दन के पुस्तकालय में विध्यमान है, उस में 'बीरेस्वर' पाठ है। सूची मा • २, पृष्ठ १६२, प्रन्थाक ७२८।

४. अफ्रिकट ने कृष्णसूरि का शेषनारायण का पिता लिखा है वह अद्युद्ध है, यह हम पूर्व लिख चुके है।

### संस्कृत ज्याकरण-शास का इतिहास

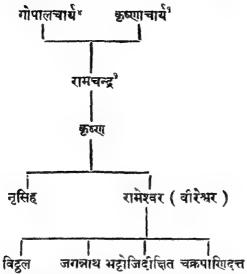

इिंग्डिया आफिस लन्दन के पुस्तकालय में शेष अनन्त कृत 'पदार्थ-चिन्द्रका' का संवत् १६५८ का एक हस्तलेख है। देखो प्रन्थाङ्क २०८९। उसमें शेष अनन्त अपने गुरु का नाम शेषशार्क्षधर लिखता है। शेषनारा-यण का शिष्य नागोजी पुत्र शेपरामचन्द्र है, यह पूर्व लिख चुके हैं। पदार्थचन्द्रिकाकार अनन्त कौनसा है, यह अज्ञात है। इसी प्रकार शेषशा-क्रिधर, शेषनागोजी और उसके पुत्र रामचन्द्र का नाम इस वंशावली में कहां जुढ़ेगा यह भी अज्ञात है। क्या शेषनागोजी नागनाथ हो सकता है?

यह वंशिचित्र विट्ठलकृत प्रक्रियाकौमुदी-प्रसाद तथा अन्य अनेक प्रन्थों के आधार पर बनाया है। प्रक्रियाकौमुदी के सम्पादक ने विट्ठलाचार्य और अनन्त को रामेश्वर के नीचे और गोपालगुरु तथा रामचन्द्र को नागनाथ के नीचे निम्न प्रकार जोड़ा है—



१. देखें पूर्व पृष्ठ २६३ का टिप्पणी १।

यह संबन्ध ठीक नहीं है, क्योंकि विटुललिखित गोपालगुरु पूर्व-लिखित गोपालाचार्य है। संन्यास लेने पर वह गोपालगुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ, यह हम पूर्व पर लिख चुके हैं। प्रक्रियाप्रसाद के अन्त के छठे श्लोक से ज्ञात होता है कि नृसिंह (प्रथम) के कई पुत्र थे, न्यून से न्यून तीन अवश्य थे, क्योंकि 'गोपालाचार्यमुख्याः प्रधितगुणगणास्तस्य पुत्रा अभूवन्' श्लोकांश में बहुवचन से निर्देश किया है। ज्येष्ठ का नाम गोपालाचार्य और कनिष्ठ का नाम कृष्णाचार्य था यह स्पष्ट है, परन्तु मध्यम पुत्र के नाम का उद्घेख नहीं। विटुल ने विटुलाचार्य गुरु के पुत्र अनन्त को नमस्कार किया है। इससे प्रतीत होता है कि गोपालाचार्य और कृष्णाचार्य का मध्यम सहोदर विटुल था।

#### काल

शेषवंश की वंशावली हमने ऊपर दी है, उसके अनुसार शेषनारायण शेपकृषण के पुत्र विरेश्वर का समकालिक या उससे कुछ पूर्ववर्ती है। वीरेश्वर शिष्य विट्ठलकृत प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का संवत् १५२६ का एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में विद्यमान है। अतः निश्चय ही विट्ठल ने प्रक्रियाकौमुदी की टीका सं० १५२६ से पूर्व रची होगी। इसलिये वीरेश्वर का जन्म संवत् १५१० के अनन्तर नहीं हो सकता। लगभग यही काल शेषनारायण का भी समम्हना चाहिये।

पृवींद्धृत श्लोकों में स्पृत 'फिरिन्दराज' कौन है, यह श्रज्ञात है। यदि फिरिन्दराज का निश्चय हो जावे तो शेषनारायण का निश्चित काल ज्ञात हो सकता है।

सूक्तिरत्नाकर का सब से प्राचीन सं० १६७५ का हस्तलेख इिएडया श्राफिस लन्दन के पुस्तकालय में हैं। देखो सूचीपत्र भाग १, खरह २, मन्थाङ्क ५९०।

१. देखों, पूर्व पृष्ठ २ ६३, टि० १।

२. श्रीविट्ठलाचार्यगुरोस्तन् सीजन्यभाजितनादिराजम् । अनन्तसंत्रं पदवावय-विज्ञं प्रमाणविज्ञं तमहं नमामि । अन्त का ११ वां इलोक ।

३. देखो, स्चीपत्र भाग २, पृष्ठ १६७ प्रन्थाक्क ६१६।

# ६-विष्णुमित्र (सं० १६०० से पूर्व)

विष्णुमित्र नाम के किसी वैयाकरण ने महाभाष्य पर 'क्षीरोदर' नामक टिप्पण लिखा था। इस प्रन्थ का उछेख शिवरामेन्द्र सरस्वती विरचित महाभाष्यटीकां और भट्टोजिदीचितकृत शब्दकौस्तुभं में मिलता है। इन दो प्रन्थों से श्रन्यत्र विष्णुमित्र श्रथवा चीरादर का उछेख हमें नहीं मिला। श्रतः चीरोदर का निश्चित काल श्रक्षात है।

भट्टोजिर्दोच्चित का काल अधिक से अधिक सं० १६०० तक है, यह हम आगे सप्रमाण दर्शावेंगे । अतः विष्णुमित्र के काल के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि वह सं० १६०० से पूर्ववर्ती है।

एक विष्णुमित्र ऋक्प्रातिशाख्य का वृत्तिकार है। इसकी आद्य दो वर्गों की वृत्ति उपलब्ध होती है। उस के पिता का नाम देविमत्र है। यह उच्वट से प्राचीन है। यदि यही विष्णुमित्र महाभाष्यिटिष्पण का रचयिता हो तो यह प्रन्थ बहुत प्राचीन होगा।

# १० —नीलकएठ वाजयेयी (सं०१६००-१६५०)

नीलक्यठ वाजपेयी ने महाभाष्य की 'भाष्यतस्विवेक' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका एक इस्तलेख मद्रास राजकीय इस्तलेख पुस्त-कालय के सूचीपत्र भाग २ खराड १ A. प्रष्ठ १६१२ प्रन्थाङ्क १२८८ पर निर्दिष्ट है।

## परिचय

वंश-नीलकएठ वाजपेयी ने सिद्धान्तकौमुदी की 'सुखबोधिनी व्याख्या के स्त्रारम्भ में स्थपना पश्चिय इस प्रकार दिया है —

पदवाष्यप्रमाणानां पारगं विबुधोत्तमम् । रामचन्द्रमहेन्द्राख्यं पितामहमहं भजे ॥ आत्रेयाब्धिकलानिधिः कविबुधालंकारचूडामणिः । तातः श्रीवरदेश्वरो मिखवरो योऽयष्ट देवान् मखैः ॥ अध्यैष्टाष्पयदीक्षितार्यंतनयात् तन्त्राणि काश्यां पुनः ।

१. तदिदं सर्वे स्वीरोदरास्ये त्रैलिङ्गतार्किकविष्णुभित्रविराचिते महामाष्यटिष्पणे स्पष्टम् । काशी सरस्वती भवन का इस्तलेख पत्रा १ । २. इयवरट्स्त्रे श्वीरोद[र] कारोऽप्याह । शब्दकीस्तुम १।१।८, पृष्ठ १४४ ।

षद्वर्गाणि यो त्यजेष्टशिवतां प्राप नस्सोऽवतात्॥ श्रीवाजपेयिना नीलकण्डेन विदुषां मुदे। सिद्धान्तकीमुदीव्याख्या क्रियते सुखबोधिनी॥ अस्मद्गुरुकृतां व्याख्यां बह्वर्यो तत्त्वबोधिनीम्। विभाव्य तत्रानुकं च व्याख्यास्येऽहं यथामति॥

इन श्लोकों से विदित होता है कि नीलकएठ रामचन्द्र का पौत्र श्रीर वरदेश्वर का पुत्र था। वरदेश्वर ने अप्पर्यदीत्तित के पुत्र से विद्याध्ययन किया था। नीलकएठ ने तत्त्ववोधिनीकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती से विद्या पढ़ी थी।

#### काल

काशी में किवदन्ती प्रसिद्ध है कि 'मट्टोजिदीचित ने खिवरचित सिद्धा-न्तकीमुद्दी पर व्याख्या लिखने के लिय ज्ञानेन्द्र सरखती से अनेक वार प्रार्थना की, उनके अनुमत न होने पर ज्ञानेन्द्रसरखती को भिचामिष से अपने गृह पर थुलाकर ताइना की। अन्त में ज्ञानेन्द्र सरखती ने टीका लिखना स्वीकार किया''। इस किवदन्ती से विदित होता है कि भट्टोजिदीचित और ज्ञानेन्द्र सरखती समकालिक थे। पिछतराज जगन्नाथ के पिता पेरं-भट्ट ने इसी ज्ञानेन्द्र भिक्षु से वेदान्त शास्त्र पढ़ा था। इससे भी पूर्व लिखित काल की पुष्टि होती है। अतः नीलकएठ का काल विक्रम संवत् १६००-१६५० के मध्य होना चाहिये।

#### श्रन्य व्याकरण ग्रन्थ

नीलकराठ ने व्याकरण विषयक निम्न मन्थ लिखे हैं— १—पाणिनीयदीपिका २—परिभाषावृत्ति ३—सिद्धान्तकौमुदी की सुबोधिनी टीका इनका वर्णेन श्रमले श्रम्यायों में यथाप्रकरण किया जायगा।

# ११-शेषविष्यु ( सं० १६००--१६५० )

शेषविष्णु विरचित 'महाभाष्यप्रकाशिका' का एक हस्तलेख हमने बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में देखा है। उस का मन्थाङ्क ५७७४

यह किंतकती इम ने काशी के कई पण्डित महानुभावों से सुनी है। यहां पर इनका उछेख केवल समकालिकत्व दर्शने के लिये किया है।

है। यह हस्तलेख महाभाष्य के प्रारम्भिक दो आहिकों का है। उसके प्रथमाहिक के अन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

इति श्रीमन्महादेवस्रित्रुतशेष्विष्णुविरिवतायां महाभाष्यप्रका

शिकायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमचरणे प्रथमाहिकम्।

वंश-शेषविष्णु का सम्बन्ध वैयाकरणप्रसिद्ध शेष कुल से है। इसके पिता का नाम महादेवसूरि और पितामह का नाम कृष्णसूरि और प्रितामह का नाम शेषनारायण था। देखो शेषवंश-वृत्त पृष्ठ २९३।

इस वंशपरम्परा से ज्ञात होता है कि शेषविष्णु का काल लगभग सं०१६००-१६५० के मध्य रहा होगा।

# १२-शिवरामेन्द्र सरस्वती (सं० १६०० के पश्चात्)

शिवरामेन्द्र सरस्वती कृत 'महाभाष्यरस्नाकर' नाम्नी टीका का एक हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन पुस्तकालय में विद्यमान है। हमने इस टीका को भले प्रकार देखा है। यह व्याख्या श्रत्यन्त सरल श्रीर छात्रों के लिये विशेष उपयोगी है।

प्रन्थकार ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। आफ्रेक्ट ने अपने बृहत्स्चीपत्र में शिवरामेन्द्रकृत सिद्धान्तकौमुदी की रक्षाकरटीका का उद्धेख किया है। अतः शिवरामेन्द्र सरस्वती का काल संवत् १६०० के परचात् है। जन्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में शिवरामेन्द्र यित विरचित 'जेरणाविति पाणिनीयस्त्रस्य व्याख्यानम्' नाम का एक प्रन्थ है। देखो सूचीपत्र पृष्ठ ४१। सूचीपत्र के सम्पादक स्टाईन ने इस पर नोट लिखा है—"सम्पूर्णम्। विरचनकालः सं०१७०१ (१)"। यदि यह शिवरामेन्द्र वामनेन्द्रशिष्य झानेन्द्र का शिष्य हो तो इसका काल संवत् १६०० के लगभग होगा।

# १३- प्रयागवेद्धटाद्रि

प्रयागर्वेकटाद्रि नाम के परिष्ठत ने महाभाष्य पर 'विद्वन्मुखभूषण' नाम्नी टिप्पणी लिखी है। इसका एक हस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ खरह १ ८, पृष्ठ २२४७ मन्थाङ्क १६५१

पर निर्दिष्ट है। इसका दूसरा हस्तलेख छाडियार के पुस्तकालय में है। उसके सूचीपत्र खगड २ एष्ठ ७४ पर इस मन्थ का नाम 'विद्वन् मुख-मण्डन' लिखा है। भूषण और मण्डन पर्यायवाची हैं।

प्रनथकार का देश काल आदि अज्ञात है।

## १४-तिरमलयज्वा

तिरुमलयज्वा ने महाभाष्य की 'अनुपदा' नाम्नी न्याख्या लिखी है।

### परिचय

वंश-तिहमल के पिता का नाम महत्ययज्वा था। तिहमलयज्वा अपने दर्शपौर्णमास-भाष्य के अन्त में लिखता है—

इति श्रीमद्राघवसोमयाजिकुलावतंसचर्तृदशिवद्यावस्नभमल्लय-सृतुना तिरुमलसर्वतोमुखयाजिना महाभाष्यस्यानुपदटीकाकृता रचितं दर्शपौर्णमासमन्त्रभाष्यं सम्पूर्णम् ।

तिरुमल के पिता मह्रययज्वा ने कैयटविरचित महाभाष्य-प्रदीप पर टिप्पणी लिखी है। उसका उहेख अगले अध्याय में किया जायगा। तिरुम्मल का काल अज्ञात है।

#### १५-कुमारतातय

कुमारतातय ने महाभाष्य की कोई टीका लिखी थी, ऐसा उसके 'पारिजात नाटक' से ध्वनित होना है। यह कुमारतातय बेङ्कटार्य का पुत्र श्रीर कांची का रहने वाला था। प्रन्थकार पारिजात नाटक के श्रारम्भ में श्रपना परिचय देता हुआ लिखता है—

व्याख्याता फर्लिराट्कणादकपिलश्रीभाष्यकारादि-श्रन्थानां पुनरीदशां च करणे ख्यातः कृतीनामसी।

फिएराट् शब्द से पतश्विल का ही शहरण होता है। अतः प्रतीत होता है कि कुमारतातय ने महाभाष्य की व्याख्या अवश्य लिखी थी। इसका अन्यत्र उद्घेख हमारी दृष्टि में नहीं आया। कुमारतातय का काल अज्ञात है।

१. देखो मद्रास राजकीय इस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग २, रहण्ड १. С पृष्ठ २३६२, मन्याङ्क १६६४। २. मद्रास रा० इ० पु॰ सूचीपत्र भाग २, खण्ड १. С, मन्याङ्क १६७२, पृष्ठ २३७६।

# १६-राजन्सिंह

श्राचार्य राजन्सिंह कृत 'शब्दबृहती' नाम्नी महाभाष्य-व्याख्या का एक हस्तलेख मैसूर के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है। देखी सूचीपत्र पृष्ठ २२२।

इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते।

### १७-नारायग

नारायणविरचित 'महाभाष्यविवरण' का एक इस्तलेख नयपाल द्रवार के पुस्तकालय में सुरचित है। देखो सुचीपत्र भाग २ पृष्ठ २११।

किसी नारायण ने महाभाष्यप्रदीप पर एक व्याख्या लिखी है। इस का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे।

# १८-सर्वेश्वर दीचित

सर्वेश्वर दीन्तित विरचित 'महाभाष्यस्कूर्नि' नाम्नी व्याख्या का एक हस्तलेख मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ठ ३१९ प्रम्थाङ्क ४३४ पर निर्दिष्ट है। श्रांडियार के पुस्तकालय के सूचीपत्र में इस का नाम 'महाभाष्यप्रदीपस्फूर्नि' लिखा है। श्रातः यह महाभाष्य की व्याख्या है श्राथवा प्रदीप की, यह सन्दिग्ध है।

मैसूर राजकीय पुस्तकालय का हस्तलेख सप्तम और अष्टम अध्याय का है। अतः यह प्रन्थ पृर्ण रचा गया था, यह निर्विवाद है। इस का रचना काल अज्ञात है।

# १६-गोपालकृष्ण शास्त्री

श्राह्मियार पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ १८ ७४ पर गोपालकृष्ण शास्त्री विरचित 'शाब्दिकचिन्तामिण' नामक महाभाष्यटीका का उद्धेख है। इसका एक इस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय में भी है (देखो सूचीपत्र भाग १ खराड १०००, १८० २३१ प्रन्थाङ्क १४३)। सूचीपत्र में निर्दिष्ट इस्तलेख के श्राद्यन्त पाठ से प्रतीत होता है कि यह भट्टोजि दीचित विरचित शब्दकौरतुभ के सदृश श्रष्टाध्यायी की खतन्त्र व्याख्या है। हमें इसके महाभाष्य की व्याख्या होने में सन्देह है।

गोपालकृष्ण शास्त्री के पिता का नाम वैद्यनाथ श्रीर गुरु का नाम रामभद्र श्रभ्वरी था। रामभद्र का काल विक्रम की १७ वीं शताब्दी का उत्तरार्थ है, यह हम श्रागे 'उणादि सूत्रों के वृत्तिकार' प्रकरण में लिखेंगे।

# २०-अज्ञातकर्तृक

मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग ५ खरह १ C. पृष्ठ ६४९९, प्रन्थाङ्क ४४३६ पर 'महाभाष्यव्याख्या' का एक हस्त-लेख निर्दिष्ट है। प्रन्थकर्त्ता का नाम श्रीर काल श्रज्ञात है। उस में एक स्थान पर निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

स्पष्टं चेदं सर्वे भाष्य इति भाष्यप्रदीपोद्योतने निरूपितमित्याहुः। यह भाष्यप्रदीपोद्योतन अन्नम्भट्ट-विरचित है या नागनाथ-रचित, यह अज्ञात है।

हम ने इस श्रध्याय में महाभाष्य के २० टीकाकारों का निरूपण किया है। श्रगले श्रध्याय में कैयटकृत महाभाष्यप्रदीप के व्याख्याकारों का वर्णन होगा।



१. इति श्री वस्सकुलातिलकवैषनाथसुमितिसूनोः वैषाकरणाचार्यसार्वेभोमश्रीरामें
भद्राध्वरिगुरुचरणव्लाचितमातिकुशलस्य गोपालकृष्णशास्त्रिणः कृतौ शान्दिकचिन्तामणौ
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादेऽद्यममाद्विकम् ।

# बारहवां अध्याय

## महाभाष्यप्रदीप के व्याख्याकार

महाभाष्य की महामहोपाध्याय कैयटिवरिवत प्रदीप नामी व्याख्या का वर्णन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। यह महाभाष्यप्रदीप वैयाकरण वाक्सय में विशेष महत्त्व रखता है। इसिलिये अनेक विदानों ने महाभाष्य की व्याख्या न करके महाभाष्यप्रदीप की व्याख्याएं रची हैं। उन में से जो प्रदीपव्याख्याएं इस समय उपलब्ध या ज्ञात हैं, उनका वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे।

# १-चिन्तामणि (सं० १५००-१५५० !)

चिन्तामिण नाम के किसी वैयाकरण ने महाभाष्यप्रदीप की एक संचिप्त व्याख्या लिखी है। इसका नाम है 'महाभाष्यकैयटप्रकाश'। इस का एक हस्तलेख बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में विद्यमान है। उसका प्रन्थाङ्क ५७७३ है। यह हस्तलेख आदि और अन्त में खिएडत है। इसका आरम्भ 'मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः' (१।१।८) से होता है, और 'अचः परस्मिन्० (१।१।५७) पर समाप्त होता है।

## परिचय

महाभाष्यकैयटप्रकाश के प्रत्येक आह्निक के अन्त में निम्न प्रकार पाठ मिलता है—

> इति श्रीमद्गणेशांबिस्मरणादाप्तसन्मातिः । गृढं प्रकाशयच्चिन्तामाणिश्चतुर्थं आहिके ॥

चिन्तामिण नाम के श्रमेक विद्वान हो चुके हैं। श्रतः यह प्रनथ किस चिन्तामिण का रचा है, यह श्रज्ञात है। एक चिन्तामिण शेषनृसिंह का पुत्र श्रीर प्रसिद्ध वैयाकरण शेषकृष्ण का सहोदर आता है। शेषकृष्ण का वंश ज्याकरण शास्त्र की प्रवीणता के लिये श्रत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। शेषवंश के श्रमेक ज्यक्तियों ने महाभाष्य तथा महाभाष्यप्रदीप पर ज्याख्याएं लिखी हैं। श्रतः सम्भव है इस टीका का रचितता शेषकृष्ण का सहोदर शेष चिन्तामिण होगा। यदि हमारा श्रनुमान ठीक हो तो इस का

काल संवत् १५००-१५५० के मध्य होना चाहिये, क्योंकि शेषकृष्ण विर-चित प्रक्रियाकौमुदीटीका का सं० १५१४ एक हस्तलेख भगडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के पुस्तकालय में विद्यमान है।

### २--नागनाथ (सं० १५७५)

मद्रास राजकीय संस्कृत हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २, खगड १ A, पृष्ठ ४६४८, प्रन्थाङ्क ३१४१ पर 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है। सूचीपत्र में प्रन्थ का नाम नहीं लिखा।

# ग्रन्थकर्त्ता का नाम

महाभाष्यप्रदीपोद्योतन के आरम्भ में निम्न रलोक उपलब्ध होते हैं-श्री शेषवीरेश्वर पण्डितेन्द्रं दोषायितं शेषवचोविशेषे। सर्वेषु तन्त्रेषु च कर्तृतुन्यं वन्ते महाभाष्यगुरुं ममाम्यम्।। महाभाष्यप्रदीपस्य कृत्स्नस्योद्योतनं मया। क्रियते पदवाक्यार्थतात्पर्यस्य विवेचनात्॥

प्रथमश्लोक में प्रन्थकार ने शेषवीरेश्वर को अपना गुरु और ज्येष्ठ आता लिखा है। यह शेषवीरेश्वर शेषकृष्ण का पुत्र और पिएडतराज जगन्नाथ का गुरु है। विट्ठल ने प्रक्रियाकीमुदी की टीका में अप वंशवर्शन में वीरेश्वर के लघु आता का नाम नागनाथ लिखा है। इसलिये महाभाष्यप्रदीपोद्योतन के कत्ती का नाम नागनाथ है, यह निश्चित है। शेषवीरेश्वर और नागनाथ का काल विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का मध्य भाग है। देखो पूर्व पृष्ठ २९३ पर दिया वंशचित्र।

# ३-रामचन्द्र सरस्वती (१६०३ से पूर्ववर्ती)

रामचन्द्र सरस्वती ने महाभाष्यप्रदीप पर 'विवरण' नाम्नी लघु ज्याख्या लिखी है। इसका एक इस्तलेख मद्रास रा० ह० पु० के सूची-पत्र भाग ४ खण्ड १. ८ पृष्ठ ५७३१ प्रन्थाङ्क ३८६७ पर निर्दिष्ट है, दूसरा मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ठ ३१९ इक्षिक्ति है।

१. देखो, सन् १६२५ में प्रकाशित स्वीपत्र पृष्ठ १२, धन्थाह ३२८।

धाक्रेक्ट ने रामचन्द्र का दूसरा नाम सत्यानन्द लिखा है। यदि यह ठींक हो तो रामचन्द्र सरस्वती ईश्वरानन्द सरस्वती का गुरु होगा। ईश्वरानन्दिवर्राचत 'बृहत् महाभाष्यप्रदीपविवरण' का एक हस्तलेख जम्बू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में है। उसके सूचीपत्र पृष्ठ ४२ में लेखन काल १६०३ लिखा है। यह विक्रम संवत् है या शकाब्द, यह श्रज्ञात है।

# ४-ईश्वरानन्द सरस्वती (१६०३ से पूर्ववर्ती)

ईश्वरानन्द ने कैयट के प्रन्थ पर महाभाष्यप्रदीपविचरण नाम्नी बृहती टीका लिखी है। प्रन्थकार अपने गुरु का नाम सत्यानन्द सरस्वती लिखता है। आफ्रेक्ट के मतानुसार सत्यानन्द रामचन्द्र का ही नामान्तर है। इसके दो हस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान हैं। देखो सूचीपत्र भाग ४ खरड १.८. पृष्ठ ५७२९, ५७८० प्रन्थाङ्क ३८६६, ३८९४। एक हस्तलेख जम्बू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में भी है।

#### काल

जम्मू के इस्तलेख के श्रम्त में लेखन काल १६०३ लिखा है। यह विक्रमान्द है वा शकान्द यह श्रज्ञात है। शकान्द, मानने पर भी यह वि० सं०१७३७ से पूर्ववर्ती है, इतना निश्चित है।

# ५-श्रक्षमभद्र (सं० १६५०-१७००)

अन्नम्भट्ट ने प्रदीप की 'प्रदीपोद्योतन' नाम्नी व्याख्या लिखी है। महाभाष्यप्रदीपोद्योतन के हस्तलेख मद्रास और अडियार के पुस्तकालयों में विद्यमान हैं।

### परिचय

श्रनम्भट्ट के पिता का नाम श्राहैतिविद्याचार्य तिरुमल था। राधव सोमयाजी के वंश में इसका जन्म हुश्रा था। यह तैलङ्ग देश का रहने वाला था। श्रनंभट्ट ने काशी में जाकर विद्याध्ययन किया था, इसकी सूचना 'काशीगमनमात्रेण नाश्रंभट्टायते द्विजः' लोकोक्ति से मिलती है। श्रमम्भट्ट के प्रदीपोद्योतन के प्रत्येक श्राह्मिक के श्रन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

रति श्रीमहामहोपाध्यायाद्वैतिविद्याचार्यराधवसोमयाजिकुला-वतंसश्रीतिरुमलाचार्यस्य सुनोरन्नम्भट्टस्य इतौ महाभाष्यप्रदीपो-द्योतने.....

#### काल

पं० कृष्णमाचार्य ने अपने 'हिस्ट्री आफ क्वासिकल संस्कृत लिटरेचर' (पृष्ठ ६५४) में अन्नेभट्ट को शेषवीरेश्वर का शिष्य लिखा है। यदि यह ठीक हो तो अन्नम्भट्ट का काल विक्रम की १६ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होगा।

## कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ

श्रत्रस्भटिवरिचत मीमांसान्यायसुधा की राणकोज्जीवनी टीका, ब्रह्मसूत्र व्याख्या, श्रष्टाध्यायी की मिताचरावृत्ति, मएयालोक की सिद्धाः जनटीका श्रौर तर्कसंग्रह श्रादि प्रन्थ प्रसिद्ध हैं। श्रष्टाध्यायी की मिताचरावृत्ति का वर्णन 'श्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में किया जायगा।

# ६--नारायण शास्त्री (सं०१७१०-१७६०)

नारायण शास्त्री कृत महाभाष्यप्रदीप की न्याख्या का एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग १, स्वरह १ A, पृष्ठ ५७, मन्थाङ्क ९।

### परिचय

वंश—नारायण शास्त्री के माता पिता का नाम श्रहात है। इसकी एक कन्या थी, उसका विवाह नहा दीचित के पुत्र नारायण दीचित के साथ हुश्रा था। इनका पुत्र रङ्गनाथ यज्वा था। इसने हरदत्तविरचित पदम अरी की व्याख्या रची थी।

गुरु—नारायण शास्त्री कृत प्रदीपच्याख्या का जो हस्तलेख मद्रास के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है, उसके प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के स्रन्त में निम्न लेख है—

रति श्रीमहामहोपाध्यायधर्मराजयञ्चशिष्यशास्त्रिनारायणहती कैयटव्याख्यायां प्रथमाध्याये प्रथमे पादे प्रथमाहिकम् । यह धर्मराजयन्त्रा कौरिंडन्य गोत्रज नहा दीन्नित का भाई श्रौर नारायण दीन्नित का पुत्र है। यन्त्रा या दीन्नित वंश के श्रमेक व्यक्तियों ने व्याकरण के प्रन्य लिखे हैं। इस वंश के कई व्यक्तियों का उद्घेख इस इतिहास में होगा। श्रतः हम श्रमेक प्रन्थों के श्राधार पर इस वंश का चित्र नीचे देते हैं, वह उनके काल ज्ञान में सहायक होगा।

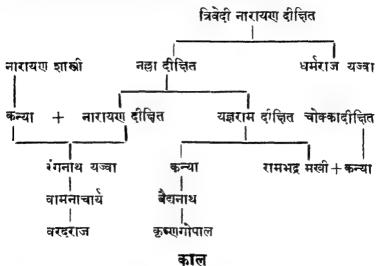

नहा दीचित के पौत्र रामभद्र यज्वा ने उगादिवृत्ति और परिभाषा-वृत्ति की व्याख्या में अपने को तजीर के राजा शाहजी का समकालिक कहा है। शाहजी के राज्य का आरम्भ सं० १७४० से माना जाता है। अतः नारायण शास्त्री का काल लगभग १७१०-१७६० मानना उचित होगा।

## ७ - नागेश भट्ट ( सं० १७३०-१८१० )

नागेश भट्ट ने कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप की 'उद्योत' व्यपरनाम 'विवरण' नाम्री प्रौढ़ व्याख्या लिखी है।

#### परिचय

वंश--नागेश भट्ट महाराष्ट्रिय ब्राह्मण था। इसका दूसरा नाम नागोजी भट्ट था। नागोजी भट्ट के पिता का नाम शिव भट्ट खीर माता का नाम सतीदेवी था। <sup>9</sup> लघुशब्देन्दुशेखर के अन्तिम श्लोक से विदित होता है कि नागेश के कोई संतान न थी। <sup>2</sup>

गुरु श्रोर शिष्य—नागेश ने भट्टोजिदीत्तित के पौत्र हरिदीत्तित सं ज्याकरणशास्त्र का श्रध्ययन किया था। वैद्यनाथ पायगुण्ड नागेशभट्ट का प्रधान शिष्य था। नागेशभट्ट की गुरुशिष्य-परम्परा इस प्रकार है—



पाण्डित्य—नागेश व्याकरण, साहित्य, अलंकार, धर्मशास्त्र, सांख्य, योग, पूर्वोत्तर मीमांसा श्रीर ज्योतिष श्रादि अनेक विषयों का प्रकार्ण्ड पिछत था। वैयाकरण निकाय में भर्तृहरि के पश्चात् यही एक प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता है। काशी के वैयाकरणों में किवदन्ती है कि नागेश भट्ट ने महाभाष्य का १८ बार गुरुमुख से श्रध्ययन किया था। श्राधुनिक वैयाकरणों में नागेशविरचित महाभाष्यप्रदीपोद्योत, लघुशब्देन्दुशेखर श्रीर परिभाषेन्द्दशेखर प्रन्थ श्रत्यन्त प्रामाणिक माने जाते हैं।

नागेश ने महाभाष्यप्रदीपोद्योत की रचना लघुमञ्जूषा श्रीर शब्देन्दु-शेखर के श्रनन्तर की है।

सद्दायक—प्रयाग समीपस्थ शृङ्गवेरपुर का राजा रामसिंह नागेश का वृत्तिदाता था।

१ इति श्रांमदुपाध्यायोपनामकशिवमहस्ततसतीगर्भजनागेशभर्दावर्राचतलघुशब्देन्दु-शेखरे ""। २. शब्देन्दुशेखरः पुत्रो मन्जूषा चैव कन्यका । स्वमतौ सम्यगुत्पाद्य शिवयोर्रापतो मया ॥ १. आफ्रेक्ट ने इसे भट्टोजिदीखित का पुत्र लिखा है । इहत्सूचीपत्र भाग १, १७ ४२४ । ४. यह वैद्यां का पुत्र है । देखो पतत्कृत धर्मशास्त्रसम्बद्ध का प्रारम्भ । ४. अधिकं मन्जूषायां द्रष्टत्यम् । प्रदीपोद्योत ४।३।१०१॥

६. शब्देन्द्रशेखरे निरूपितमस्माभिः । प्रदापोद्यात २ । १ । २२ ॥ निर्णयसागर संस्क • पृष्ठ ३६८ ।

#### काल

नागेश भट्ट कब से कब तक जीवित रहा, यह श्रहात है। श्रमुश्रुति है कि सं० १७७२ में जयपुराधीश ने जो श्रश्वमेध यह किया था, उसमें उसने नागेशभट्ट को भी निमिन्त्रत किया था, परन्तु नागेश ने सन्यासी हो जाने के कारण वह निमन्त्रण खीकार नहीं किया। भानुदत्तकृत रसमञ्जरी पर नागेश भट्ट की एक टीका है,। इस टीका का एक हस्तलेख इण्डिया स्माफिस लन्दन के पुस्तकालय में विद्यमान है। उस का लेखनकाल संवत् १७६९ है। देखो प्रन्थाङ्क १२२२। वैद्यनाथ पायगुण्ड का पुत्र बालशर्मा नागेश भट्ट का शिष्यथा। उसने धर्मशास्त्रां मनुदेव की सहायता और हेनरी टामस कोलहुक की श्राह्म। से 'धर्मशास्त्रां प्रन्थ रचा था।' कोलहुक सन् १७८३–१८१५ श्रर्थात् वि० स० १८४०–१८७२ तक भारत वर्ष में रहा था।' श्रतः नागेश भट्ट सं० १७३० से १८१० के मध्य जीवित रहा होगा।

इससे अधिक हम नागेश भट्ट के विषय में कुछ, नहीं जानते। यह कितने दुःख की बात है कि हम लगभग २०० वर्ष पूर्ववर्ती प्रकाराड परिडत नागेश भट्ट के इतिवृत्त से भी परिचित नहीं हैं।

#### अन्य व्याकरण ग्रन्थ

नागेश ने महाभाष्यप्रदीपोद्यात के श्रातिरिक्त व्याकरण के निम्न प्रन्थ रचे हैं—

१. लघुशब्देन्द्रशेखर

४, लघुमञ्जूपा

२. धृष्ठच्छन्दन्दुशेखर

४. परमलघुम**ञ्जू**षा

३. परिभाष-दुशेखर

६. स्फोटबाद

#### ७. महाभाष्यप्रत्याख्यानसंग्रह<sup>3</sup>

इनका वर्णन इस इतिहास में यथाप्रकरण किया जायगा । व्याकरण के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष और अलंकार आदि अनेक विषयों पर प्रनथ रचे हैं।

१. देखो धर्मशास्त्रसंग्रह का इण्डिया आक्रिस का इस्तलेख, ग्रन्थाइ, १५०७ का प्रारम्भिक भाग। २. सरस्वती जुलाई १६१४, १८४००।

र. इस का एक इस्तलेख काशी के सरस्वती भवन के पुस्तकालय में है, उस की प्रतिलिपि हमारे पास भी है।

# उद्योतन्याख्याकार-वैद्यनाथ पायगुगड (सं० १७४०-१८००)

नागेश भट्ट के प्रमुख शिष्य वैद्यनाथ पायगुरह ने महाभाष्यप्रदीपो-द्यांत की 'छाया' नाम्नी व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या केवल नवाहिक पर उपलब्ध होती है। इसका कुछ श्रंश पं० शिवदत्त शर्मा ने निर्या-यसागर यन्त्रालय बम्बई से प्रकाशित महाभाष्य के प्रथम भाग में छापा है।

वैद्यनाथ का पुत्र बालरामां श्रीर शिष्य मशुदेव था। बालरामां ने कोल-बुक साहब की श्राज्ञा तथा धर्मशास्त्री मन्तुदेव श्रीर महादेव की सहायता से 'धर्मशास्त्रसंप्रह' रचा था। बालरामां नागेश का शिष्य श्रीर कोलबुक से लब्धजीविक था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

श्रव हम महाभाष्यप्रदीप के उन टीकाकारों का उद्धेख करते हैं जिन का निश्चितकाल काल हमें झात नहीं है।

#### ८-मन्लय यज्वा

महत्य यज्वा ने कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप पर एक टिप्पणी लिखी थी। इस की सूचना महत्य यज्वा के पुत्र तिरुमल यज्वा ने श्रपने 'दर्शपी-र्णमासमन्त्रभाष्य' के त्रारम्भ में दी है। उस का लेख इस प्रकार है—

> चतुर्वशसु विद्यासु वस्लभं पितरं गुरुम्। वन्दे कृष्माग्रहदातारं मस्त्वययञ्चानमन्वहम्। पितामहस्तु यस्यदं मन्त्रभाष्यं चकार च। श्रीहरूणाभ्युद्यं काव्यमनुवादं गुरोमते॥ यत्पित्रातु कृता टीका मण्यालोकस्य घीमता। तथा तस्वविवेकस्य कैयटस्यापि टिप्पणी॥

देखो, मद्रास राजकीय इस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग २ खगड १ ८, पृष्ठ २३६२, प्रन्थाङ्क १६६४।

मल्लय यज्वा के पुत्र तिरुमल यज्वा ने महाभाष्य की व्याख्या लिखी थी। इसका वर्णन हम पिछले श्राध्याय में पृष्ठ २९९ पर कर चुके।

### ६-- रामसेवक

रामसेवक नाम के किसी विद्वान ने 'महाभाष्यप्रदीपव्याख्या' की रचना की थी। इस का एक हस्तलेख ऋडियार के पुस्तकालय में है। देखों सूचीपत्र भाग २ पृष्ठ ७३।

रामसेवक के पिता का नाम देवीदत्त था। रामसेवक के पुत्र कृष्ण-मित्र ने भट्टोजिदीन्तितिवरित्तत शब्दकौस्तुम की 'भावप्रदीप' श्रौर सिद्धान्तकौमुदी की 'रत्नार्णव' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इन का वर्णन यथास्थान श्रागे किया जायगा। रामसेवक का काल सम्भवतः वि० सं० १६५०--१७०० के मध्य होगा।

# १०-प्रवर्तकोपाध्याय

प्रवर्तकोपाध्याय-विरचित 'महाभाष्यप्रदीपप्रकाशिका' के श्रानेक हस्तलेख मद्रास, श्राडियार, मैसूर श्रीर द्रिवेग्ड्रम् के पुस्तकालयों में विद्य-मान हैं। कहीं कहीं इस प्रन्थ का नाम 'महाभाष्यप्रदीपप्रकाश' भी लिखा है।

प्रवर्तकोपाध्याय का उल्लेख हमारी दृष्टि में श्रन्यत्र नहीं श्राया। इस का काल तथा इतिवृत्त श्रज्ञात है।

# ११-झादेश (१)

श्रादेन्न (?) नाम के किसी वैयाकरण ने 'महाभाष्यप्रदीपस्फूत्ति' संज्ञक प्रन्थ लिखा है। इस के पिता का नाम वेङ्कट श्रातरात्राप्तीयांमयाजी है। इस प्रन्थ के तीन हस्तलेख मद्रासराजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग ३ एष्ठ ९३२-९३४, प्रन्थाङ्क १३०५-१३०७ पर निर्दिष्ट हैं।

#### १२-नारायग

किसी नारायणविरचित 'महाभाष्यप्रदीपविषरण' के कई हसति लेख विभिन्न धुस्तकालयों में संगृहीत हैं। देखो, मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय सूचीपत्र भाग ४ खरह १ A, पृष्ठ ४३०२ प्रन्थाङ्क २९६६, कलकत्ता संस्कृत कालेज पुस्तकालय सूचीपत्र भाग ८, प्रन्थाङ्क ७४ श्रीर लाहीर डी० ए० वी० कालेज लालचन्द पुस्तकाल संख्या ३८१७।

वैयाकरण्तिकाय में नारायण नामा अनेक विद्वान् प्रसिद्ध हैं। प्रदीपविवरण्कार कीन सा नारायण है, यह श्रज्ञात है। क्या यह पूर्वी- क्लिवत नारायण शास्त्री हो सकता है?

# १३-सर्वेश्वर सोमयाजी

सर्वेश्वर सोमयाजी विरचित 'महाभाष्यप्रदीपस्फूर्ति' का एक हस्तलेख श्रिडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ एष्ठ ७३ पर निर्दिष्ट है।

### १४-हरिराम

श्राफ्रेक्ट ने श्रपने बृहत् सूचीपत्र में हरिरामकृत 'महाभाष्यप्रदीप-व्याख्या' का उल्लेख किया है। हमारी दृष्टि में इस का उल्लेख श्रन्यत्र नहीं श्राया।

# १४-अज्ञातकर्तृक

दयानन्द एक्नलो वैदिक कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय में एक 'प्रदीपव्याख्या' प्रनथ विद्यमान है। इस का प्रनथाङ्क ६६०६ है। इस प्रनथ के कर्त्ता का नाम अज्ञात है।

इस अध्याय में कैयटिवरिचत महाभाष्यप्रदीप के पन्द्रह टीकाकारों का संचिप्त वर्णन किया है। इस प्रकार हमने ११ वें अपैर १२ वें अध्याय में महाभाष्य, श्रीर उसकी टीका-प्रटीकाश्रों पर लिखने वाले ४० वैया-करणों का वर्णन किया है। श्रगले अध्याय में अनुपदकार और पदशेष-कार नामक वैयाकरणों का उद्धेख होगा।



# तेरहवां अध्याय

# श्रनुपदकार और पदशेषकार

व्याकरण के वाङ्मय में अनुपदकार श्रोर पदशेषकार नामक वैया-करणों का उद्घेख मिलता है। अनेक प्रन्थकार पदकार के नाम से पातखल महाभाष्य के उद्धरण उर्धृत करते हैं, तदनुसार पतखिल का पदकार नामान्तर होने से स्पष्ट है कि महाभाष्य का एक नाम "पद" भी था। शिशुपालवध के "अनुतस्त्रपदन्यासा" रलोक की व्याख्या में वहअ-देव भी "पद" शब्द का अर्थ "पदं शेषाहिविरचितं भाष्यम्" करता है। इससे स्पष्ट है कि अनुपदकार का अर्थ अनुपद = महाभाष्य के श्रन-त्तर रचे गये प्रन्थ का रचिता और पदशेषकार का अर्थ पदशेष = महाभाष्य से बचे हुए विषय के प्रतिपादन करने वाले प्रन्थ का रचयिता है। इसी लिये इन का वर्णन हम महाभाष्य और उस पर रची गई व्याक्याओं के अनन्तर करते हैं।

#### **अनुपदकार**

मैत्रेय रचित विरचित न्यासच्याख्या तन्त्रप्रदीप और शरणदेव रचित दुर्घटवृत्ति में 'श्रतुपदकार' के नाम से व्याकरण विषयक दो उद्धरण उप-लब्ध होते हैं । यथा—

१-पवं च युवानमास्यत् अचोकलदित्यादिप्रयोगोऽनुपद्कारेष नेष्यतः इति लक्ष्यते । ४

२-प्रेन्वनमिति अनुपदकारेणानुम उदाहरणमुपन्यस्तम् ।

सम्भवतः ये उद्धरण यथाकम ऋष्टाध्यायी ७।४।१ तथा ८।४।२ के मन्य से उद्घृत किये गये हैं। इन से इतना स्पष्ट है कि अनुपद नामक कोई मन्य सम्पूर्ण ऋष्टाध्यायी पर रचा गया था। यह संप्रति ऋपाप्य है।

१. देखो पूर्व पृष्ठ २३६ ! २. २।११२ ॥ ६. तुरूना करो--पद-श्रेषो मन्यविशेषः । पदमञ्जरी ७।२।४ द्रमा ४. तुरूना करो--अनुन्यास पद । तथा देखो अगळे पृष्ठ का विवरण । ४. भारतको मुदी भाग २, पृष्ठ ८६८ । की टिप्पणी में वद्धुत । १. दुर्बटकुत्ति पृष्ठ १२६ ।

व्याकरण के वाङ्मय में जिनेन्द्रबुद्धिवरिचत न्यास अपरनाम काशिकाविवरणपिक्षका के अनन्तर इन्दुमित्र नामक वैयाकरण ने काशिका की "अनुन्यास" नामक एक व्याख्या लिखी थी। इस के उद्धरण अनेक प्राचीन प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। अनुपद की अनुन्यास पद से तुलना करने पर स्पष्ट विदित होता है कि अनुपद संज्ञक प्रन्थ पद = महा। भाष्य के अनु = पश्चात् लिखा गया है। इस अनुपद प्रन्थ के रचयिता का नाम और काल अज्ञात है।

### पद्योषकार

पदशेषकार के नाम से व्याकरणिबषयक कुछ उद्धरण काशिकावृत्ति, माधवीया धातुवृत्ति श्रीर पुरुषोत्तमदेविवरिचत महाभाष्यलघुवृत्ति की "भाष्यव्याख्याप्रपश्च" नाम्नी टीका में उपलब्ध होते हैं । यथा—

- १—पदश्रेषकारस्य पुनिरदं दर्शनम्-गम्युपलक्षणार्थं परस्मैपद-ब्रह्मण्म्, परस्मैपदेपु यो गमिरुपलक्षितस्तस्मात् सकारादेरार्थघातु-कस्येड् भवति।
- २—अत एव भाष्यवार्त्तिकविरोधात् 'गमेरिट्' इत्यत्र परस्मै-पद्महणं गम्युपलक्षणार्थम्, परस्मैपदेषु यो निर्दिष्ट इति पदशेष-कार<sup>3</sup> दर्शनमुपेस्यम् ।

३-पदशेषकारस्तु शब्दाध्याहारं शेषमिति बदाति । ध

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि पदशेष नामक कोई प्रन्थ श्रष्टध्यायी पर लिखा गया था। पदशेष नाम से यह भी विदित होता है कि यह प्रन्थ पद = महाभाष्य के श्रमन्तर रचा गया था।

पदशेषकार का सबसे पुराना उद्धरण श्रमी तक काशिकावृत्ति में मिला है, तदनुसार यह प्रन्थ विक्रम की ७वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती है, केवल इतना ही कहा जा सकता है। प्रन्थकार का श्रपना नाम श्रज्ञात है।

हम पूर्व पृष्ठ २३७ पर लिख आए हैं कि अनुपदकार और पदशेषकार दोनों एक हैं, परन्तु अब हमें इन के एक होने में कुछ सन्देह हो गया है। अब हम अगले अध्याय में अष्टाध्यायी के वृत्तिकारों का वर्णन करेंगे।

१. देखी काशिकावृत्ति के व्याख्याकार नामक १५ वां अध्याय ।

र काबिका ७।२।५६॥ ३. देखो पृष्ठ २६१ को टि० २। ४. सम बात प्रकार १००। ४ देखो इ० इ० काटली सेप्टेम्बर १६४३.

४. गम बातु, पृष्ठ १९१। ५. देखी, इ० हि० काटली सेप्टेम्बर १६४३, पृष्ठ २०७। तथा पूर्व पृष्ठ २१०।

# चीदहवां अध्याय

### श्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार

पाणिनीय अष्टाध्यायी पर प्राचीन अर्वाचीन अनेक आचार्यों ने वृत्तियां लिखी हैं। पत्रजलि-विरचित महाभाष्य के अवलोकन से विदित होता है कि उससे पूर्व अष्टाध्यायी पर अनेक वृत्तियों की रचना हो चुकी थी। महाभाष्य १।१।५० में लिखा है—

यत्तदस्य योगस्य मूर्धाभिषिकमुदाहरणं तदपि संगृहीतं भवति १ किं पुनस्तत् १ पर्व्या मृद्योति ।

इस पर कैयट लिखता है-मूर्घाभिषक मिति -सर्ववृत्तिष्दाह-तत्वात ।

पतः जिल ने श्रष्टाध्यायी १।२।१ के भाष्य में इस सूत्र के चार विभिन्न सूत्रार्थ दर्शाय हैं। ये सूत्रार्थ पतः जिल के खकरूपना-प्रसूत नहीं हैं। निश्चय ही इन सूत्रार्थों का निदश पतः जिल ने प्राचीन वृत्तियों के श्राधार पर किया होगा। व

महाभाष्य के अध्ययन से स्पष्ट विदित होता है कि महाभाष्य की रचना से पूर्व अष्टाध्यायी की न्यून से न्यून ४,५ यृत्तियां अवश्य वत चुकी थीं। महाभाष्य के अनन्तर भी अनेक वैयाकरणों ने अष्टाध्यायी की वृत्तियां लिखी हैं।

महाभाष्य से अवीचीन अष्टाध्यायी की जितनी वृत्तियां लिखी गई जनका मुख्य आधार पात जल महाभाष्य है। पत जिल ने पाणि नी याष्ट्रक की निर्देशिता सिद्ध करने के लिये जिस प्रकार अनेक सूत्रों या सूत्रांशों का परिष्कार दर्शाया, उसी प्रकार उसने कांतपत्र सूत्रवृत्तियों का भी परिष्कार

१. गाङ्कुटादिस्यः परोऽ क्षिणत् प्रत्ययः ६२संत्रक्षक्षक्षरः इत्यर्थः । ६० उद्यात । गाङ्कुटादिस्यः परो योडिक्णित् प्रत्ययः स डिद् भवति उक्तरः इत्संत्रकस्तस्य भवतीत्यर्थः । ६० प्रदीप । संशाकरण तहींदं, गाङ्कुटादिस्योडिक्णत् प्रत्ययो डित् संत्रो भवति । महाभाष्य । तद्वदितिदेशस्त्रक्षयम् गाङ्कुटादिस्योडिक्णत् डिद्वत् भवति । महाभाष्य ।

२. देखो ओरियण्टल कालेज मैगजीन लाहौर, नवम्बर सन् १६३६ के अंक में मेरा ''अष्टाध्यायी की महाभाष्य से प्राचीन वृत्तियों का स्वरूप'' श्रीषंक लेखा।

किया । श्रतः महाभाष्य से उत्तरकालीन वृत्तियों से पाणिनीय सूत्रों की उन प्राचीन सूत्रवृत्तियों का परिज्ञान नहीं होता जिन के आधार पर महाभाष्य की रचना हुई। इस कारण प्राचीन वृत्तियों के आधार पर लिखे गये महाभाष्य के अनेक पाठ अर्वाचीन वृत्तियों के अनुसार असंबद्ध उन्मत्तप्रलापवत् प्रतीत होते हैं। यथा—

श्रष्टाध्यायी के ''कष्टाय क्रमणे'' (३।१।१४) सृत्र की वृत्ति काशिका में ''कष्टशब्दाञ्चतुर्थोसमर्थात् क्रमणेऽर्थेऽनार्जवे क्यङ् प्रत्ययो भवति'' तिर्खा है। जिस छात्र ने यह वृत्ति पदी है उसे इस सृत्र के महाभाष्य की ''कष्टायित कि निपात्यते ? कष्टशब्दाञ्चतुर्थोसमर्थात् क्रमणेऽनार्जवे क्यङ् निपात्यते'' पङ्कित देख कर आश्चर्य होगा कि इस सृत्र में निपातन का कोई प्रसङ्ग ही नहीं, फिर महाभाष्यकार ने निपातनिषयक आशङ्का क्यों उठाई ? इसलिये महाभाष्य का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये।

श्रष्टाध्यायी पर रची गई महाभाष्य से प्राचीन श्रीर श्रवीचीन वृत्तियों में से जितनी वृत्तियों का ज्ञान हमें हो सका उन का संत्रेप से वर्णन करते हैं—

# १-पाणिनि (२८०० वि० पू०)

पाणिति ने स्त्रोपज्ञ श्रकालक व्याकरण का खयं श्रतेक बार प्रवचन किया था। महाभाष्य १।४।१ में लिखा है—

१—कथं त्वेतत् सूत्रं पठितब्यम्। किमाकडारादेका संज्ञा, आहोस्वित् प्राक्कडारात् परं कार्यामिति । कुतः पुनरयं सन्देहः ? उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः । केचिदा कडारा-देका संक्षेति, केचित् प्राक्कडारात् परं कार्यमिति ।

२- काशिका ४।१।११८ में लिखा है-

्र गुङ्गाशब्दं स्त्रीलिङ्गमन्ये पठन्ति ततो ढकं प्रत्युदाहरान्ति शौङ्गय इति । द्वयमपि चैतत् प्रमाणमुभयथासूत्रप्रणयन्।त् ।

३—काशिका ६।२।१०४ में उदाहरण दिये हैं — "पूर्वपाणिनीयाः, अपरपाणिनीयाः। इन से पाणिनि के शिष्यों के दो विभाग दर्शाए हैं।

इन उपर्युक्त वचनों से स्पष्ट है कि सूत्रकार ने अपने सूत्रों का स्वयं अनेकधा प्रवचन किया था। सूत्रश्रवचन काल में सूत्रों की वृत्ति, उदाहरण,

प्रत्यदाहरण दर्शाना द्यावश्यक है, क्योंकि इनके विना सूत्रों का प्रवचन नहीं हो सकता। अतः यह आपाततः स्वीकार करना होगा कि पाणिनि ने अपने सूत्रों की खबं कोई वृत्ति अवश्य रची थी। इस की पुष्टि निम्न लिखित प्रमाणों से भी होती है।

१-भर्तेहरि 'इग्यणः संप्रसारणं' सूत्र के विषय में महाभाष्य-दीपिका में लिखता है-

उभयथा ह्याचार्यण शिष्याः प्रतिपादिताः, केचिद् वाक्यस्य, केचिद्वर्णस्य ।

अर्थात्—पाणिनि ने शिष्यों को 'इग्यणः संप्रसारणम्' सूत्र के दो व्यर्थ पदाये हैं। किन्हीं को 'यणः स्थान इक्' इस वास्य की सम्प्रसारण संझा बताई, और किन्हीं को यगा के स्थान पर होने वाले इक वर्श की।

२-महाभाष्य ३।१।९४ में लिखा है-

नतु च य एव तस्य समयस्य कर्ता स एवेदमण्याह । यद्यसी तत्र प्रमाणिमहापि प्रमाणं भवितुर्महति । प्रमाणं चासौ तत्र चेह च।

अर्थात्—'न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तब्या न च केवलः प्रत्ययः' इस नियम का जो कर्त्ता है वहीं 'वाऽसरूपोऽस्त्रियाम' सुत्र का भी रचियता है। यदि वह नियम में प्रमाण है तो सूत्र के विषय में भी प्रमाण होगा। वह उस में भी प्रमाण है और इस में भी।

यह नियम न पाणिनि के सूत्रपाठ में उपलब्ध होता है और न खिलपाठ में। भाष्यकार के वचन से स्पष्ट है कि इस नियम का कत्ती पाणिनि है। अतः प्रतीत होता है कि पाणिनि ने उपर्युक्त नियम का प्रति-पादन सूत्रपाठ की वृत्ति में किया होगा।

३---गण्रत्नमहोद्धिकार वर्धमान सूरि कोड्याद्यन्तर्गत 'चैतयत' पद पर लिखता है-पाणिनिस्तु चित संवेदने इत्यस्य चैतयत इत्याह ।

वधेमान ने यह न्युत्पत्ति निश्चय ही 'कोडखादिभ्यक्ष' सूत्र की पाणिनीय वृत्ति से उद्भृत की होगी।

१. अष्टा ०१।१।४५॥

२. अष्टी० ३ | १ | १४ ॥

३. काशिका में 'चैटयत' पाठ है।

८, गणरत्नमहोदापि ५४ ३७।

४. महा• ४ l १। द० lt

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन की वृत्ति भी अवश्य रची थी।

पाणिनि के परिचय और काल के विषय में हम पूर्व (पृष्ठ १२९-१४९) विस्तार से लिख चुके हैं।

# २-कुंगि (१२०० वि० पू० से प्राचीन)

भर्तृहरि, कैयट धौर हरदत्त आदि प्रन्थकार आचार्य कुशा विरचित 'अष्टाध्यायीवृत्ति' का उल्लेख करते हैं। भर्तृहरि महाभाष्य १।१।३८ की व्याख्या में लिखता है—

अत एवां ब्यात्रस्यर्थे कुणिनापि ताद्धितग्रहणं कर्तब्यम्।""" श्रतो गणपाठ एव ज्यायान् अस्यापि वृक्तिकारस्य इत्येतद्नेन प्रतिपाद्यति ।

कैयट महाभाष्य १।१।७५ की टीका में लिखता है-

कुणिना प्राग्वहणमाचार्यनिर्देशार्थं व्यवस्थितविभाषार्थं च व्या-क्यातम् ।

हरदत्त भी पदमक्तरी में लिखता है—कुणिना तु प्राचां श्रहणमाचार्य-निर्देशार्थं व्याख्यातम् , भाष्यकारीपि तथैवाशिश्रयत् ।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि आचार्य कुणि ने अष्टाध्यायी की कोई वृत्ति अवश्य रची थी।

### परिचय

वृत्तिकार आचार्य कुणि का इतिवृत्त सर्वथा अन्धकारावृत है। हम उस के विषय में कुछ नहीं जानते ।

ब्रह्मायड पुराण तीसरा पाद ८।९७ के अनुसार एक 'कुणि' वसिष्ठ का पुत्र था। इस का दूसरा नाम 'इन्द्रप्रमति' था। एक इन्द्रप्रमति ऋग्वेद के प्रवक्ता आचार्य पैल का शिष्य था। व वृत्तिकार कुणि इन से भिन्न स्पक्ति है।

१. बमारा बस्तकेख पृष्ठ २०३ ।

२. भाग १, प्रष्ठ १४५।

वैदिक वाङ्मय का शतिहास भाग १, पृष्ठ ७८ ।

#### काल

आचार्य कुणि का इतियुत्त श्रज्ञात होने से उसका काल भी श्रज्ञात है। भर्त्रहरि श्रादि के उपर्युक्त उद्धरणों से केवल इतना प्रतीत होता है कि यह श्राचार्य महाभाष्यकार पत जलि से धूर्ववर्ती है।

# ३-माथुर (१२०० वि० पू० से प्राचीन)

भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी १।२।५७ की वृत्ति में आचार्य माथुर प्रोक्त वृत्ति का उहेख किया है। महाभाष्य ४।३।१०१ में भी माथुर नामक आचार्य प्रोक्तिकसी वृत्ति का उहेख मिलता है।

#### परिचय

माथुर नाम तद्धितप्रत्ययान्त है, तदनुसार इस का अर्थ 'मधुरा में रहने वाला' है। प्रन्थकार का वास्तविक नाम अज्ञात है। महाभाष्य में इस का उद्धेख होने से इतना स्पष्ट है कि यह आचार्य पतःजिल से प्राचीन है।

माथुरी-वृत्ति

महाभाष्य में लिखा है—यत्तेन प्रोक्तं न च तेन छतम् माथुरी बुत्तिः।'

ँ इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि माथुरी वृत्ति का रचयिता माथुर से भिन्न व्यक्ति था। माथुर तो केवल उसका प्रवक्ता है।

### मथुरी वृत्ति का उद्धरण

संस्कृत वाष्ट्रमय में श्रभी तक माधुरी वृत्ति का केवल एक उद्धरण उपलब्ध हुआ है। पुरुषोत्तामदेव भाषावृत्ति १।२।५७ में लिखता है---

माथुर्यो तु वृत्तावशिष्यग्रहणमापादमनुवर्तते।

अर्थात् माथुरी वृत्ति में 'तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्' सूत्र के 'अशिष्य' पद की अनुवृत्ति प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद की समाप्ति तक है।

रै, डा॰ कीलहान ने 'माधुरी वृत्तिः' पाठ माना है। उसके चार इस्तलेखों में 'नाधुरी वृतिः पाठ भी है। तुक्रना करो — अन्येन कृता माधुरेण प्रोक्ता माधुरी वृत्तिः। काकिका ४११।१०१॥ २. अष्टा॰ ११२।५३॥

# माधुरी वृत्ति और चान्द्र व्याकरण

महाभाष्यकार पत्रक्ति ने श्रिशिष्य पद की श्रानुति १।२।५७ तक मानी है। माथुरी वृत्ति में इस पद की श्रानुति १।२।७३ तक जाती है। श्रातः माथुरी वृत्ति के श्रानुसार श्रष्टाध्यायी १।२।५८ से १।२।७३ तक १६ सूत्र भी श्राशिष्य हैं। चन्द्राचार्य ने श्रपने व्याकरण में जिस प्रकार श्रष्टाध्यायी १।२।५३-५७ सूत्रस्थ विषयों का श्रशिष्य होने से समावेश नहीं किया, उसी प्रकार उसने श्रष्टाध्यायी १।१।५८-७३ सूत्रस्थ वचनातिदेश श्रीर एकशेष का निर्देश भी नहीं किया। इस से प्रतीत होता है कि श्राचार्य चन्द्रगोमी ने इन विषयों को भी श्राशिष्य माना है। इस समानता से विदित होता है कि चन्द्राचार्य ने श्रपने व्याकरण की रचना में माथुरी वृत्ति का साहाय्य श्रवश्य लिया था। महाभाष्यकार ने भी प्रकारान्तर से श्रष्टाध्यायी १।२।५८-७३ सूत्रों का प्रत्याख्यान किया है। सम्भव है पत्रश्वति ने भी इन के प्रत्याख्यान में माथुरी वृत्ति का श्राश्रय लिया हो।

# ४- रवोभूति ( १२०० वि० पू० से प्राचीन )

श्राचार्य श्रोभूति ने श्रष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी, उसका उस्लेख जिनेन्द्रबुद्धि ने श्रपने न्यास प्रन्थ में किया है। काशिका ७१११६ के 'केचिद्रत्र द्विककारनिर्देशेन गकारप्रश्लेषं वर्णयन्ति' पर वह लिखता है—

केचित् श्वभूतिव्याडिप्रभृतयः 'श्रग्रुकः किति' इत्यत्र द्विककार-निर्देशेन हेतुना चर्त्वभूतो गकारप्रश्लिष्ट इत्येवमाचक्रते।

यहां श्वभूति का पाठान्तर 'सुभूति' है। सुभूति न्यासकार से श्वर्वाचीन प्रन्थकार है। हमारा विचार है न्यास में 'श्वोभृति' पाठ होना चाहिये।

### परिचय

श्रोभूति स्राचार्य का कुछ भी इतिवृत्त विदित नहीं है। महाभाष्य १।१।५६ के श्लोकवातिक में श्रोभूति का उल्लेख मिलता है। वार्त्तिक इस प्रकार है—

स्तोष्याम्यहं पादिकमीदवाहिं ततः श्वोभृते शातनीं पातनीं च । नतारावागच्छन्तं घाराणं पाराणं च ततः पश्चात् संस्यते ध्वंस्यते च ॥ उक्त वार्त्तिक से प्रतीत होता है कि श्रोभृति इस वार्तिक के रचयिता का शिष्य था। इस वार्तिक के रचयिता का नाम स्वक्षात है। किन्हीं का मत है कि श्रोभृति पाणिनि कर साज्ञात् शिष्य है। यदि यह बात प्रमाणान्तर से पुष्ट हो जाय तो श्रोभृति का काल निश्चय ही २८ सौ वर्ष विक्रमपूर्व होगा। महाभाष्य में श्रोभृति का उल्लेख होने से इतना विस्पष्ट है कि श्रोभृति महाभाष्यकार पतः जिल्लील से प्राचीन है।

# ¥-वर्वचि (विक्रम-समकालिक)

श्राचार्य वरहिन ने श्रष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी। यह वरहिन वार्तिककार कात्यायन वरहिन से भिन्न श्रवीचीन व्यक्ति है। वरहिनविरचित श्रष्टाध्यायीवृत्ति का उद्धेख श्राफ्रेक्ट ने श्रपने वृहत् सूचीपत्र में किया है। मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय में इस का एक हस्तलेख विद्यमान है। देखो सूचीपत्र सन् १८८० का छपा, १८ ३४२।

#### परिचय

यह वरहिच भी कात्यायन गोत्र का है। सदुक्तिकर्णामृत के एक हलोक से विदित होता है कि इस का एक नाम श्रुतिधर भी था। वारहच निहक्तसमुख्य से प्रतीत होता है कि यह किसी राजा का धर्माधिकारी था। अभनेक इसे विकमादित्य का पुराहित मानते हैं। इससे अधिक हम इस के विषय में कुछ नहीं जानते।

#### काल

भारतीय अनुभृति के अनुसार आचार्य वररुचि संवत् प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य का सभ्य था। कई ऐतिहासिक इस संबन्ध को काल्पनिक मानते हैं। अत: वररुचि के कालनिर्णायक कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१. श्रोभृतिनीम शिष्यः । कैयट, महाभाष्यप्रदीप १ । १ । ५८ ॥

२. स्याता यस्य झुतिथरतया विक्रमादित्यगेशिविषाभर्तः सञ्च वरस्चेराससाद प्रतिष्ठाम् । पृष्ठ २१७ । १. युष्मत्प्रसादाददं क्षापितसमस्तकस्मवः सर्वेसंपत्संगतो वर्माञ्चण्डानयोग्यस्य संजातः । पृष्ठ ४२ । ४. आरतवर्व का दिविहास पृ

१—काशिका से प्राचीन कातन्त्रवृत्तिकार दुर्गसिंह के मतानुसार कातन्त्र व्याकरण का कृदन्त भाग वरर्जाच कात्यायन कृत है।

२—संवत् ६९५ में शतपथ का भाष्य लिखने वाले हरिस्वामी का गुह स्कन्दस्वामी निहक्तटीका में वारहच निहक्तसमुख्य से प्याप्त सहारियता लेता है और उसके पाठ उद्भृत करता है। र

३—स्कन्द महेश्वर की निरुक्तटीका १०। १६ में भामह के श्रलंकार प्रन्थ का २।१७ श्लोक उद्घृत है। भामह ने वररुचि के 'प्राकृतप्रकाश' की 'प्राकृतप्रनोरमा' नाम्नी टीका लिखी है। श्रतः वररुचि निश्चय ही संवत् ६०० से पूर्ववर्ती है। पं० सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे, के मतानुसार हिरिखामी संवत् प्रवर्तक विक्रम का समकालिक है।

भारतीय इतिहास के प्रामाणिक विद्वान् श्री पं० भगवदत्तजी ने श्रपने भारतवर्ष का इतिहास' प्रन्थ में वररुचि श्रीर विक्रम साहसाङ्क की सकालिकता में श्रमेक प्रमाण दिये हैं। उनमें से कुछ एक नीचे लिखे जाते हैं—

४-वरहिच अपने लिङ्गानुशासन के अन्त में लिखता है-

इति श्रोमद्खिलवाग्विलासमण्डित-सरस्वतीकग्ठाभरण-अनेक-विशरणश्रीनरपति - विक्रमादित्यिकरीटकोटिनिघृष्टचरणार्विन्द्-आ-चार्यवरुचि-विरिचतो लिङ्गविशेषविधिः समाप्तः।

५—वररुचि अपनी पत्रकौमुदी के आरम्भ में लिखता है— विक्रमादित्यभूपस्य कीर्तिसिद्धेनिंदेशतः। श्रीमान् वरदाचिर्धीमांस्तनोति पत्रकौमुदीम्॥ ६—अपने विद्यासुन्दर काव्य के अन्त में लिखता है—

इति समस्तमहीमण्डलाधिपमहाराजविकमादित्यनिदेशलम्ध-श्रीमन्महापरिडतवररुचिविरचितं विद्यासुन्दरप्रसंगकाव्यं समाप्तम् ।

७—लक्ष्मग्रसेन (वि॰ सं॰ ११७६) का सभापिएडत धोयी का एक श्लोक सदुक्तिकग्रोमृत में उद्धृत है। उसमें लिखा है—

ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगोष्ठी। विद्याभर्तुः खलु चररुचेराससाद प्रतिष्ठाम् ॥४

१. वृक्षादिवदमी रूढा न कृतिना कृताः कृतः । कात्यायनेन ते सुध्या विद्यद्ध-प्रतिपत्तये । २. देखी हमारे द्वारा सम्पादित निरुक्तसमुच्चयं की भूमिका पष्ठ १।

व्यालियर से प्रकाशित विक्रमस्मारक ग्रन्थ में पं ० सदाशिय का लेख !

४. दितीय संस्करण, पृष्ठ ३२७ तथा ३४१ । ५ सद्दाक्तिकाणां मृत पृष्ठ २६७ । ४१

८--कालिदास श्रपने ज्योतिर्विदाभरण २२।१० में लिखता है--धन्वन्तरिः चपणकोऽमरसिंहशङ्कूवेतालभट्टघट खर्परकालिदासाः । ख्यातो वराहमिहिरोनृपतेः सभायां रत्नानि वै वरहर्विनव विक्रमस्य॥

४ — ८ पांच प्रमाणों से वरर्हाच और विक्रमादित्य का संबन्ध विस्पष्ट है। आठवें प्रमाण में वराहमिहिर का उड़ेस है। वराहमिहिर ने बृहत्-संहिता में ५५० शक का उड़ेस किया है। यह शालिवाहन शक नहीं है। शक शब्द वत्सर का पर्याय है। विक्रम से पूर्व नन्दाब्द, चन्द्रगुप्ताब्द, शूद्र-काब्द आदि अनेक शक प्रचलित थे। वराहमिहिर ने किस शक का उड़ेस्व किया है, यह अज्ञात है। हां, उसे शालिवाहन-शक मानना निश्चय ही आन्ति है।

# वाररुच-वृत्ति का इस्तलेख

हमने मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय में विद्यमान वारहच वृत्ति की प्रतिलिपि मंगवाई है। यह श्रारम्भ से श्रष्टाध्यायी २।४।३४ सूत्र पर्यन्त है। यदि यह प्रतिलिपि भूल से श्रन्य प्रनथ की न भेजी गई हो तो निश्चय ही वह हस्तलेख वारहच वृत्ति का नहीं है। इस प्रनथ में भट्टोजि दीचित विरचित सिद्धान्तकोमुदी की सूत्रवृत्ति सूत्रक्रमानुसार तत्तत् सूत्रों पर संगृहीत है।

### वररुचि के कतिपय अन्य ग्रन्थ

वररुचि के नाम से अनेक प्रन्थ उपलब्ध होते हैं। उनमें से कुछ एक निम्न लिखित हैं—

- १—तैस्तिरीयप्रातिशाख्य-व्याख्या इस व्याख्या के अनेक उद्धरण तैसिरीयप्रातिशाख्य के त्रिरत्नभाष्य श्रीर वीरराघवकृत शब्दब्रह्मविलास नामक टीका में मिलते हैं। इसका विशेष वर्णन 'प्रातिशाख्य श्रीर उसके टीकाकार' प्रकरण में किया जायगा।
- २—िन रक्त समुच्चय— इस प्रन्थ में त्राचार्य वररुचि ने १०० मन्त्रों की न्याख्या नैरुक्तसम्प्रदायानुसार की है। यह नैरुक्त सम्प्रदाय का प्रामा-णिक प्रन्थ है। इसका सम्पादन हमने किया है। इस समय अप्राप्य है।
- ३—लिङ्गविशेषविधि—इसका वर्णन 'लिङ्गानुशासन श्रौर उसके वृत्तिकार' प्रकरण में किया जायगा ।

४—प्रयोगविधि—यह व्याकरणविषयक लघु प्रन्थ है। यह नारा-यणकृत टीका सहित ट्रिवेण्ड्रम् से प्रकाशित हो चुका है।

५—कातन्त्र उत्तरार्ध—इसका वर्णन कातन्त्र व्याकरण के प्रक-रण में किया जायगा।

६—प्राक्ततप्रकाश—यह प्राकृत भाषा का व्याकरण है। इस पर भामह की 'प्राकृतमनोरमा' टीका छप चुकी है।

७—कोश— श्रमरकोष श्रादि की विविध टीकाश्रों में कात्य, कात्या-यन तथा वररुचि के नाम से किसी कोष प्रन्थ के श्रनेक वचन उद्धृत हैं। वररुचिकृत कोष का एक सटीक हस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग २७ खराड १ प्रन्थाङ्क १५६७२।

८—उपसर्ग-सूत्र—माधवनिदान की मधुकोष व्याख्या में वरहचि का एक उपसर्ग-सूत्र उद्धृत है।

९- पत्रकीमुदी। १०-विद्यासुन्दरप्रसंग काव्य।

# ६ -- देवनन्दी ( सं० ५००-५५० )

जैनेन्द्र शब्दानुशासन के रचियता देवनन्दी अपर नाम पूज्यपाद ने पाणिनीय व्याकरण पर 'शब्दावतारन्यास' नाम्नी टीका लिखी थी। इस में निम्न प्रमाण हैं —

१—शिमोगा जिले की नगर तहसील के ४६ वें शिलालेख में लिखा है—

न्यासं जैनेन्द्रसंग्नं सकलबुधनतं पाणिनीयस्य भूयो न्यासं शब्दावतारं मनुजहितं वैद्यशास्त्रं च कृत्वा । यस्तत्त्वार्थस्य टीकां व्यरचयदिह भात्यसौ पूज्यपादः स्वामी भूपालवन्द्यः स्वपरहितवचः पूर्णहग्वोधवृत्तः॥

श्रर्थात् पूज्यपाद ने श्रपने व्याकरण पर जैनेन्द्र न्यास, पाणिनीय व्याकरण पर शब्दावतार न्यास, वैद्यक का प्रनथ और तत्त्वार्थ सूत्र की टीका लिखी।

१. वररूचेरुपसर्गसूत्रम् — निनिश्चयनिषश्योः । निर्णयसागर संस्कृ पृष् ४।

२. जैन साहित्य और शतिहास पृष्ठ १०७, टि॰ १ । देवनन्दी का प्रकरण प्राय: इसी प्रन्थ के आधार पर लिखा गया है।

२—वि० सं० १२१७ के वृत्तविलास ने 'धर्मपरीचा' नामक कनाडी भाषा के काव्य की प्रशस्ति में लिखा है—

भरादें जैनेन्द्रभासुरं = एनल् ओरदं पाणिनीयके टीकुम्,

इस में पाणिनीय व्याकरण पर किसी टीका प्रन्थ के लिखन का उद्देख है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि आचार्य देवनन्दी ने पाणिनीय व्याकरण पर कोई टीका प्रन्थ अवश्य रचा था।

श्राचार्य पूज्यपाद द्वारा विरचित शब्दावतार न्यास इस समय श्रप्राप्य है।

#### परिचय

चन्द्रय्य किन ने कनाड़ी भाषा में पूज्यपाद का चरित लिखा है। उसमें लेखक लिखता है—

देवनन्दी के पिता का नाम माधव भट्ट ध्यौर माता का नाम श्री देवी था। ये दोनों वैदिक मतानुयायी थे। इनका जन्म कर्नाटक देश के 'काले' नामक प्राम में हुआ था। माधव भट्ट ने अपनी स्त्री के कहने से जैन मत स्वीकार किया था। पूज्यपाद को एक उद्यान में मेंडक को सांप के मुँह में फंसा हुआ देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे जैन साधु बन गये।

यह चरित्र ऐतिहासिक दृष्टि से श्रनुपादेय माना जाता है। श्रतः उप-र्युक्त लेख कहां तक सत्य है, यह नहीं कह सकते।

देवनन्दी जैनमत के प्रामाणिक आचार्य हैं। जैन लेखक इन्हें पूज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि के नाम से स्मरण करते हैं। गणरत्नमहोदिध के कर्ता वर्धमान ने इन्हें 'दिग्वस्त्र' नाम से स्मरण किया है।

#### काल

श्राचार्य देवन्दी का काल श्रभी तक श्रनिश्चित है। उनके काल निर्णायक जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

१—जैन ब्रन्थकार वर्धमान ने वि० सं० ११९७ में श्रपना गण्रत्नमहो-

१. जैन साहित्य और इतिहास पृष्ठ ९३, टि॰ २।

द्धि मन्थ रचा, उसमें आचार्य देवनन्दी को दिग्वस्त्रनाम से बहुधा स्मरण किया है।

२—राष्ट्रकूट के जगतुङ्ग राजा का समकालिक वामन श्रपने लिङ्गानु-शासन में श्राचार्य देवनन्दी विरचित जैनेन्द्र लिङ्गानुशासन को बहुधा उद्घृत करता है। जगतुङ्ग का राज्यकाल वि० सं० ८५१-८७१ तक था।

३—कनार्टककिवचरित्र के कर्ता ने गङ्गवंशीय राजा दुर्विनीत को पूज्यपाद का शिष्य लिखा है। दुर्विनीत के पिता महाराज श्रविनीत का मर्करा (कुगे) से शकाब्द ३८८ का एक ताश्रपत्र मिला है। तदनुसार श्रविनीत वि० सं० ५२२ में राज्य कर रहा था। 'हिस्ट्री श्राफ कनाड़ी लिटरेचर' और 'कनीटककिवचरित्र' के श्रनुसार महाराज दुर्विनीत का राज्यकाल वि० सं० ५३९—'६९ तक रहा है।

४—वि० सं०९९० में बने हुए 'दर्शनसार' नामक प्राक्टत प्रन्थ में लिखा है—

> सिरि पुज्जपादसीसो द्राविडसंघरस कारगो दुद्दो। णामेण वज्जणंदी पाइड देवी महासत्थो॥ पञ्चसये छन्दीसे विक्रमरायस्त मरणपत्तस्स। दक्षिण महुरा जादो द्रविणसंघो महामोहो॥

श्चर्थात् पूज्यपाद् के शिष्य वजनन्दी ने वि० सं० ५२६ में दिन्न्ण मधुरा या मदुरा में द्रविद्संघ की स्थापना की थी।

अमाणाङ्क ३ और ४ से विस्पष्ट होता है कि आचार्य देवनन्दी का काल विक्रम की षष्ठ शताब्दी का पूर्वार्ध है।

### डा॰ काशीनाथ बापुजी पाठक आदि की भूल

स्वर्गीय डा० काशीनाथ बापुजी पाठक का शाकटायन व्याकरण के सम्बन्ध में एक लेख इंग्डियन एग्टिकेरी (जिल्द ४३ पृष्ठ २०५-२१२) में छपा है। उसमें उन्होंने लिखा है—

थपाणिनीय व्याकरण में वार्षगण्य पद की सिद्धि नहीं है।

१. व्याडिप्रणीतमथवाररुचं सचान्द्रं जैनेन्द्रलक्षणगतं विविधं तथान्यत् । इलोक ३१।

श. जैन साहित्य और इतिहास प्रष्ठ ११६।
 ३. वही, प्रष्ठ ११६।

४. जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ ११७। ४. यहां इम ने संबेप से लिखा है। विशेष देखी जैन साहित्य और इतिहास पृष्ठ ११७—११६।

जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरण में इस का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के शरद्वच्छुनकदर्भाद् भृगुवत्सात्रायणेषु 'सूत्र के स्थान में जैनेन्द्र का सूत्र है शरद्वच्छुनकदर्भाग्निशर्मकृष्णरणाद् भृगुवत्सात्रायणबाह्मणविसष्ठे। 'इसी का श्रनुकरण करते हुए शाकटायन ने सूत्र रचा है—शरद्वच्छुनक-रणाग्निशर्मकृष्णदर्भाद् भृगुवत्सविस्ठ तृषगणबाह्मणात्रायणे। इस की श्रमोघा वृत्ति में "आग्निशर्मायणो वार्षगएयः, आग्निशर्मिरन्यः" व्याख्या की है। वार्षगएय सांख्यकारिका के रचयिता इश्वर कृष्ण का दूसरा नाम है। चीनी विद्वान् डा० टक्कुसु के मतानुसार ईश्वर कृष्ण वि० सं० ५०७ के लगभग विद्यमान था। जैनेन्द्र व्याकरण में उसका उल्लेख होने से जैनेन्द्र व्याकरण वि० सं० ५०७ के बाद का है।

इस लेख में पाठक महोदय ने चार भयानक भूलें की हैं। यथा-

प्रथम—सांख्य शास्त्र के साथ संबन्धित वार्षगएय नाम सांख्यकारिकाकार ईरवर कृष्ण का है, यह लिखना सर्वथा श्रशुद्ध है। सांख्य कारिका की
युक्तिदीपिका नाम्नी व्याख्या में 'वार्षगण्य' श्रीर 'वार्षगणाः' के नाम से
अनेक उद्धरण उद्धृत हैं, वे ईरवरकृष्ण विरचित सांख्यकारिका में
उपलब्ध नहीं होते। श्राचार्य भर्तृहरि विरचित वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड में
"इदं फेनो न" श्रीर "श्रन्धो मिणमिचन्दन्" दो पद्य पढ़े हैं। इन
में से द्वितीय पद्य तैत्तिरीय श्रारण्यक १।११।५ में उपलब्ध होता है। वाक्यपदीय के प्राचीन व्याख्याकार वृषभदेव के मतानुसार ये पद्य सांख्यशास्त्र
के षष्टितन्त्र प्रनथ के हैं। अनेक लेखकों के मत में षष्टितन्त्र भगवान्
वार्षगण्य की कृति है। यदि यह ठीक हो तो मानना होगा कि वार्षगण्य
आचार्य तैत्तिरीय श्रारण्यक के प्रवचनकाल श्रर्थात् विक्रम से लगभग
तीन सहस्रवर्ष से प्राचीन है। महाभारत में भी सांख्यशास्त्रकार वार्षगण्य का
बहुधा उद्घेख मिलता है। इससे स्पष्ट है वार्षगण्य श्रत्यन्त प्राचीन श्राचार्य
है। उस का ईश्वरकृष्ण के साथ संबन्ध जोड़ना महती भ्रान्ति है।

अधा० था१।१०२॥
 २. शब्दार्णव ३।१।१३४।
 ३. २।४।३६॥

४. कारिका ८,९। ५. इदं फेन इति । विष्टित-त्रमन्थरचायं यावदभ्यपूज-यदिति । पृष्ठ १८। ६. देखो इमारे मित्र विद्वदर श्री० पं० उदयवीर जी शास्त्रो इत ''सांस्थदर्शन का इतिहास'' पृष्ठ ८६। ७ 'सांस्थदर्शन का इतिहास' प्रन्य में माननीय शास्त्री जी ने वार्षगण्य को तैत्तिरीयारण्यक से उत्तर काल का माना है, परन्तु इमारा विचार है वह तैत्तिरीयारण्यक से पूर्ववत्ती है।

द्वितीय जैनेन्द्र श्रीर शाकटायन व्याकरण के जिन सूत्रों के उद्धरण देकर पाठक महोदय ने वार्षगण्य पद की सिद्धि दर्शाई है वह भी चित्त्य हैं। उक्त सूत्रों में 'वार्षगण्य' पद की सिद्धि नहीं है, श्रिपतु उन में बताया है कि यदि श्रिप्रशमें वृषगण्गोत्र का होगा तो उसका श्रपत्य "श्राप्रशमां-यण" कहलावेगा श्रीर यदि वह वृषगण्गोत्र का न होगा तो उस का श्रपत्य "श्राप्रशमि" होगा। इस बात को पाठक महोदय द्वारा उद्धृत श्रमोघा वृक्ति का पाठ रुपष्ट दर्शा रहा है। व्याकरण् का साधारण्सा बोध न होने से कैसी भयक्कर भूलें होती हैं, यह पाठक महोदय के लेख से रुपष्ट है।

तृतीय — जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से पाठक महोदय ने जो सूत्र उद्-धृत किया है, वह जैनेन्द्र व्याकरण का नहीं है, वह है जैनेन्द्र व्याकरण के गुगानन्दी द्वारा परिष्कृत "शब्दार्णव" संज्ञक संस्करण का । गुगानन्दी का काल विक्रम की दशम शताब्दी है। श्रुतः उसके श्राधार पर श्राचार्य पृथ्यपाद का काल निर्धारण करना सर्वथा श्रयुक्त है।

चतुर्थ —पाठक महोद्य जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरण के जिन सूत्रों में वाषेगण्य पद का निद्श समभकर पाणिनीय व्याकरण में उसका अभाव बताते हैं वह भी अनुचित है, क्योंकि पाणिनि ने वाषेगण्य गोत्र के आग्निश्मायण की सिद्धि के लिय नडादिगण में "आग्निशमेन वृषगणे" सूत्र पढ़ा है। अतः पाणिनि उसका पुनः सूत्रपाठ में निर्देश क्यों करता। आचार्य पूज्यपाद ने भी इस विषय में पाणिनि का ही अनुकरण किया है। उसने आग्निशमायण वाषेगण्य का साधक "आग्नशमेन वृषगणे" सूत्र नडादिगण में पढ़ा है (पाठक महोद्य ने जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से जो सूत्र उद्युत किया है वह मूल जैनेन्द्र व्याकरण का नहीं है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं )। शास्त्र के पूर्वापर का मले प्रकार अनुशीलन किये विना उसके विषय में किसी प्रकार का मत निर्धारित कर लेने से कितनी भयक्कर भूलें होजाती हैं, यह भी इस विवेचन से स्पष्ट है।

डा० काशीनाथ बापृजी पाठक के लेख को डा० वेलवेल्कर र तथा श्री

१. जैन साहित्य और इतिहास पृष्ठ १००-१०६। तथा इस इतिहास का 'पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण' नामक १७ वां अध्याय। २. जैन साहित्य और इतिहास पृष्ठ १११, तथा इसी इतिहास का १७वां अध्याय। ३. गणपाठ ४।१।१०५॥ ४. जैनेद्र गणपाठ ४।१।६६॥ ५. सिस्टम आफ संस्कृत झामर पैरा नं० ४६।

पैं० नाथूरामजी प्रेमी ने भी अपने अपने प्रन्थों में उद्धृत करके उनके परिशाम को स्वीकार किया। अतः इनके लेखों में भी उपर्युक्त सब भूलें विद्यमान हैं।

मेंने ८ श्रगस्त सन् १९४८ के पत्र में श्रीमान प्रेमीजी का ध्यान इस श्रोर श्राकृष्ट किया। उसके उत्तर में श्रापने २१-८-१९४९ के पत्र में इस प्रकार लिखा—

'श्चापने मेरे जैनेन्द्र सम्बन्धी लेख में दो न्यूनताएं बतलाई, उन पर मैंने विचार किया। श्चापने जो प्रमाण दिये वे बिल्कुल ठीक हैं। इनके लिये मैं श्चापका कृतज्ञ हूँ। यदि 'जैन साहित्य श्चौर इतिहास' को फिर से छपवाने का श्चवंसर श्चाया तो उक्त म्यूनताएं दूर करदी जायेंगी।……… ''

इस निरभिमानता और सहदयता के लिये मैं उन का आभारी हूं।

### व्याकरण के अन्य ग्रन्थ

श्राचार्य देवनन्दी-विरचित व्याकरण के निम्न प्रनथ श्रीर हैं-

१—जेनेन्द्र व्याकरण—इसका वर्णन 'पाणिनि से आर्वाचीन वैया-करण' नामक प्रकरण में यथास्थान किया जायगा ।

२—धातुपाठ ३—गणपाठ ४—लिङ्गानुशासन इनका वर्णन ततत् प्रकरणों में किया जायगा।

# ७—दुर्विनीत (सं० ५३९-५६९)

महाराज पृथिवीकोंकण के दानपत्र में लिखा है-

श्रीमत्कोकणमहाराजाधिराजस्याविनीतनामनः पुत्रेण दाब्दावतार-कारेण देवभारतीनिबद्धकृहत्कथेन किरातार्जुनीयपञ्चदशसर्गटीका-कारेण दुर्विनीतनामधेयेन .....।

श्रर्थात् महाराज दुर्विनीति ने शब्दावतार, संस्कृत की बृहत्कथा श्रीर श्रीर किरातार्जुर्नीय के पन्द्रहवें या पन्द्रह सगों की व्याख्या तिखी थी।

इससे प्रतीत होता है कि महाराज दुर्विनीति ने 'शब्दावतार' नामक प्रन्थ लिखा था। अनेक विद्वानों का मत है कि यह शब्दावतार नामक प्रन्थ पाणिनीय व्याकरण की टीका है।

<sup>ं</sup> १. जैन साहित्य और शतिहाल पुष्ठ १ ७-११६ ।

२. पं । कृष्णामाचार्यविराचित विस्टी आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरचर पृष्ठ १४०।

हम उत्पर लिख चुके हैं कि आचार्य पूज्यपाद ने भी पाणिनीय व्याक-रण पर 'शब्दावतार' संज्ञक एक मन्य रचा था। महाराज दुर्विनीत विर-चित प्रन्थ का नाम भी उपर्युक्त दानपत्र में शब्दावतार लिखा है। महाराज दुर्विनीत आचार्य पूज्यपाद का शिष्य था। अतः हमारा विचार है कि कदा-चित् आचार्य पूज्यपाद ने ही शब्दावतार प्रन्थ को रचकर अपने शिष्य के नाम से प्रसिद्ध कर दिया होगा।

# ८--चुन्नि भट्टि ( सं० ७०० से पूर्व )

चुिह भिट्ट विरचित श्रष्टाध्यायी पृत्ति का उहेख जिनेन्द्रबुद्धिकृत न्यास श्रीर उसकी तन्त्रप्रदीप नाम्नी टीका में उपलब्ध होता है। काशिका के प्रथम श्लोक की व्याख्या में न्यासकार लिखता है—

वृक्तिः पाणिनीयसूत्राणां विवरणं चुिल्लभिष्टिनिर्ह्र्रादिविरचितम्। इस वचन से व्यक्त होता है कि चुिल्ल भिष्ट्र श्रीर निर्ह्र विरचित दोनों वृत्तियां काशिका से प्राचीन हैं।

तन्त्रप्रदीप ८।३।९७ में मैत्रेय रचित लिखता है-

सन्येष्ठा इति सारथिवचमोऽयम् । श्रत्र चुन्निभट्टिष्ट्रत्ताविष तत्पुरुषे कृति बहुरुमित्यलुग् दश्यते ।

हरदत्त ने काशिका के प्रथम श्लोक की व्याख्या में 'कुणि' का उल्लेख किया है। न्यास के उपयुक्त बचन का पाठान्तर 'चुन्नि' है। इसकी 'कुणि' श्रोर 'चूर्णि' दोनों से समानता है।

# ६—निर्जूर (सं ७०० से पूर्व)

निर्छ्रविरचित वृत्ति का उल्लेख न्यास के पूर्वोद्धृत पाठ में उपलब्ध होता है। काशिका के व्याख्याता विद्यासागर मुनि ने भी इस वृत्ति का उल्लेख किया है। अधिपतिदत्त ने कातन्त्रपरिशिष्ट में निर्छ्र वृत्ति का निम्न पाठ उद्भृत किया है—

१. न्यास भाग १ प० ६। २. न्यास की भूमिका पृष्ठ =। ३. वृत्ताविति सूत्रार्थप्रधानी प्रथ्यो अहनस्पूरप्रमृतिभिविराचितः .....। महास राजकीय इस्तलेख इस्तकाक्य का सूचीपत्र भा० ३ खण्ड १ त, पृष्ठ ३५०७, प्रन्थाइ २४६३।

निर्त्रवृत्ती चोक्तम्—भाषायामिष यक्ञुगक्तीति।' न्यासकार और विद्यासागर मुनि के वचनानुसार यह वृत्ति काशिका से प्राचीन है।

# १०-चूर्गी

न्यास के सम्पादक श्रीशचन्द्र भट्टाचार्य ने श्रीपतिदत्तिविरचित कातन्त्र-परिशिष्ट तथा जगदीश भट्टाचार्य कृत शब्दशक्तिप्रकाशिका से चूर्णि के दो उद्धरण उद्धृत किये हैं—

मतमेतच्चूर्णिरप्यनुगृह्णाति।

संयोगावयवव्यञ्जनस्य सजातीयस्यैकस्य वानेकस्योच्चा-रणाभेद इति चूर्णिः।

जगदीश भट्टाचायं ने भर्तहरि के नाम से एक कारिका उद्युत की हैं-

हन्तः कर्मण्युपष्टम्भात् प्राप्तुमर्थे तु सप्तमीम् । चतुर्थी बाधिकामाहुश्चृर्शिभागुरिवाग्भटाः ॥

इस कारिका में भी चूर्णि का मत उद्भृत है। यह करिका भर्णहरि-कृत नहीं है, यह इम पूर्व लिख चुके हैं। \*

इन में 'संयोगावयवव्यञ्जनस्य' उद्धरण का समानार्थक पाठ महाभाष्य में इस प्रकार उपलब्ध होता है—

न ब्यञ्जनपरस्यैकस्यानेकस्य वा श्रवणं प्रति विशेषोऽस्ति । ' सम्भव है, जगदीश भट्टाचार्य ने महाभाष्य के श्रभिप्राय को अपने शब्दों में लिखा हो । प्राचीन प्रन्थकार प्रायः चूर्णि और चूर्णिकार के नाम से महाभाष्य और पतश्विल का उद्देख करते हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। ' चूर्णि के पूर्वोद्धृत सन्य मतों का मूल सन्वेषणीय है।

१. स्यास की भूमिका पृष्ठ ह ! २. कातन्त्रपरिशिष्ट णालप्रकरण ।
स्यासमूमिका पृष्ठ द । ३. अन्दशक्तिप्रकाशिका । स्यासभूमिका पृष्ठ ह ।।
४ शब्दशक्तिप्रकाशिका पृष्ठ ह द । ४, पृष्ठ ७२ टिप्पणी २ ।
६ महाभाष्य ६१४।२२॥ ७. वृष्ठ २३४ ।

# ११, १२-जयादिस्य और वामन (सं० ६५० - ७००)

जयादित्य श्रीर वामन विरचित सम्मिलित वृत्ति काशिका नाम से प्रसिद्ध है। पाणिनीय व्याकरण के प्रन्थों में महाभाष्य श्रीर भर्न्हरि-विरचित प्रन्थों के श्रनन्तर यही वृत्ति सब से प्राचीन श्रीर महत्त्वपूर्ण है। इसमें बहुत से सूत्रों की वृत्ति श्रीर उदाहरण प्राचीन वृत्तियों से संगृहीत हैं। काशिका में श्रनेक स्थानों पर महाभाष्य का श्रनुसरण नहीं किया, इससे काशिका का गौरव श्रन्प नहीं होता, क्योंकि ऐसे स्थानों पर प्रन्थकार ने प्रायः प्राचीन वृत्तियों का श्रनुसरण किया है।

चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी भारतयात्रावर्णन में जयादित्य को काशिका का रचियता लिखा है, उसने वामन का निर्देश नहीं किया। संस्कृत वाक्मय में अनेक प्रनथ ऐसे हैं जिन्हें दो-दो व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है, परन्तु उन को उद्भृत करने वाले प्रनथकार किसी एक व्यक्ति के नाम से ही सम्पूर्ण प्रनथ के पाठ उद्भृत करते हैं। यथा स्कन्द और महेशवर ने मिलकर निरुक्त की टीका लिखी, परन्तु देवराज ने समप्र प्रनथ के उद्धरण स्कन्द के नाम से उद्भृत किये, महेश्वर को कहीं स्मरण भी नहीं किया। सम्भव है इसी प्रकार इत्सिंग ने भी केवल जयादित्य का नाम लेना पर्याप्त सममा हो। भाषावृत्त्यर्थविवृत्ति के रचियता सृष्टिधराचार्य भी ने भाषावृत्ति के अन्तिम श्लोक की व्याख्या में काशिका को जयादित्यविरचित ही लिखा है, परन्तु ध्यान रहे कि आठवां अध्याय वामनविरचित है।

काशिका की सबसे प्राचीनन्याख्या जिनेन्द्रबुद्धिवरिचत काशिका-विवरणपिक्षका है। वैयाकरण निकाय में यह 'न्यास' नाम से प्रसिद्ध है। यह व्याख्या जयादित्य श्रीर वामन की सम्मिलित वृत्ति पर है।

१. काशिका ४।१।१०० की मृत्ति महाभाष्य से विरुद्ध है। काशिकामृत्ति की पृष्टि चान्द्रसूत्र १।२।१९ से होती है। अत: दोनों का मूक अष्टाध्यायों की कोई प्राचीन मृत्ति रही होगी।

2. हिंसिंग की आरत यात्रा, पृष्ठ २६६।

निस्क ७।३१ की महेश्वरविराचित टीका को देवराज ने स्कन्द के नाम से
 क्यूप्त किया है। देखो निष्णदुटीका पृष्ठ १६२। इसी प्रकार अन्यत्र भी।

ध. काश्यति प्रकाशवति सूत्रार्थामिति काशिका वयादित्यविराचिता कृतिः । स । ४ । ६८ ॥

# जयादित्य और वामन के ग्रन्थ का विभाग

प० बालजास्त्री द्वारा सम्पादित काशिका में प्रथम चार अध्यायों के अन्त में जयादित्य का नाम छपा है, और शेष चार अध्यायों के अन्त में वामन का । हिर दीचित ने प्रौढमनोरमा की शब्दरत्न व्याख्या में प्रथम दितीय, पश्चम तथा षष्ठ अध्याय को जयादित्यविरचित और शेष अध्यायों को वामनकृत लिखा है। प्राचीन प्रन्थकारों ने जयादित्य और वामन के नाम से काशिका के जो बद्धरण दिये हैं उन से विदित होता है कि प्रथम पांच अध्याय जयादित्यविरचित है और अन्तिम तीन वामनकृत।

जयादित्य के नाम से काशिका के उद्धरण निम्न प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं—

अध्याय १—भाषावृत्ति पृष्ठ १८, २६ । पदमत्त्ररी भाग १, पृष्ठ ६५२। भाषावृत्यर्थविवृति के प्रारम्भ में ।

अध्याय २-भाषावृत्ति पृष्ठ ९ । पदमक्तरी भाग २, पृष्ठ ६५२ ।

अध्याय ३ -- पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ९९२ । अमरटीकासर्वस्त्र भाग ४, पृष्ठ १० । परिभाषायृत्ति सीरदेवकृत, पृष्ठ ८१ ।

अध्याय ४—अमरटीकासर्वस्त, भाग १, पृष्ठ १३८। भाषायुत्ति पृष्ठ २४३, २५४।

आध्याय ५—भाषावृत्ति पृष्ठ २९९, ३१०, ३२४, ३२८, ३३५, ३४२, ३५२, ३६२, ३६९। पदमखरी भाग २, पृष्ठ ३८६, ८९१। श्रष्टाङ्गहृदय की सर्वाङ्गसुन्दरा टीका, पृष्ठ ३।

वामन के नाम से काशिका के उद्धरण श्रधोलिखित प्रन्थों में मिलते हैं—

श्राध्याय ६— भाषावृत्ति पृष्ठ ४१८, ४२०, ४८२। पदमखरी भाग २ पृष्ठ ४२८, ६३२।

श्रध्याय ७ — सीरदेवकृत परिभाषावृत्ति पृष्ठ ८, २४। पद्मन्त्ररी भाग २, पृष्ठ ३८६।

श्रभ्याय ८—भाषावृत्ति पृष्ठ ५४३, ५५९।

१. प्रथमदितीयपश्चमवण्डा जयादित्यक्कतवृत्तयः, इतरे वामनक्कतवृत्तय इत्यभिश्चक्ताः । आग १, पृष्ठ ४०४ ।

काशिका की लेखन शैनी का पर्यवेद्या करने से भी यही परिणाम निकलता है कि प्रथम पांच अध्याय जयादित्य की रचना हैं, और अन्तिम तीन अध्याय वामन कृत हैं। जयादित्य की अपेद्या वामन का लेख अधिक प्रौट है।

### जयादिस्य का काल

इत्सिंग के लेखानुसार जयादित्य की मृत्यु वि० सं ७१८ के लगभग हुई थी। यद इत्सिंग का लेख और उसकी भारतयात्रा का माना हुआ काल ठीक हो तो यह जयादित्य की चरम सीमा होगी। काशि का ११३। २३ में भारवि का एक पद्यांश उद्युत है। महाराज दुविनीत ने किरात के १५ वें समें की टीका लिखी थी। दुविनीत का राज्य काल ५३९—५६९ तक है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः भारवि सं० ५३९ से पूर्ववर्ती है यह निश्चत है। यह काशिका की पूर्व सीमा है।

#### वामन का काल

संस्कृत वाङ्मय में वामन नाम के श्रानेक विद्वान् प्रसिद्ध हैं। एक वामन 'विश्वान्तिविद्याधर' संज्ञक जैन न्याकरण का कर्ता है, दूसरा अलङ्कारशास्त्र का रचयिता है श्रीर तीसरा लिङ्गानुशासन का निर्माता है। ये सब पृथक् पृथक् न्यक्ति हैं। काशिका का रचयिता इन सब से भिन्न न्यक्ति है। इसमें निम्न हेतु हैं—

भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने काशिका श्रौर भागवृत्ति के श्रनेक पाठ साथ साथ उद्घृत किये हैं, जिनकी तुलना से व्यक्त होता है कि भागवृत्तिकार स्थान स्थान पर काशिका का खरुडन करता है। यथा—

- १. साहारयिमत्यपि ब्राह्मणादित्वादिति जयादित्यः, नेति भागवृत्तिः।
- २. कथमद्यश्वीनो वियोगः ? विजायत इत्यस्यानुषृत्तेरिति जयादित्यः । स्त्रीलिङ्गनिर्देशादुपमानस्याप्यसंभवाश्रेतदिति भागवृत्तिः।

१. इत्सिंग की भारतयात्रा पृष्ठ २७०। २. संशब्य कर्णादिशु तिष्ठते यः। किरात ३।१४॥ ३. देखो पूर्व पृष्ठ ३२८। ४. पूर्व पृष्ठ ३२४।

५. वामनो विश्वान्तविद्याभरन्याकरणकर्षा । गणरसमहोदिभि पृष्ठ २ ।

६ भाषावृत्ति, पष्ट ३१०। ७. भाषावृत्ति, पृष्ठ ३१४।

- ३. इह समानस्येति योगविभागः, तेन सपन्नसधर्मसजातीयाः सिद्धधन्तीति वामनवृत्तिः । अनार्षोऽयं योगविभागः, तथाद्यव्ययान् नामनेकार्थत्वात् सहशार्थस्य सहशब्दस्यैते प्रयोगाः कथंनाम समानपक्ष इत्यादयोऽपि भवन्तीति भागवृत्तिः ।
- ४. दृशिग्रहणादिह पूरुषो नारक इत्यादावप्ययं दीर्घ इति वामनवृत्तिः । अनेनोत्तरपदे विधानाद्याप्तिरिति पूरुषादयो दीर्घोपदेशा एव संज्ञाशब्दा इति भागवृत्तिः।

इन में प्रथम दो उद्धरणों में जयादित्य का और तृतीय चतुर्थ में वामन वृत्ति का खराडन है। भागवृत्ति का काल विक्रम संवत् ७०१—७०५ तक है, यह हम अनुपद लिखेंगे। तदनुसार वामन का काल वि० सं० ७०० से पूर्व मानना होगा। अलङ्कारशास्त्र और लिङ्गानुशासन के प्रणेता वामन का काल विक्रम की नवम शताब्दी है। विश्रान्तिवद्याधर का कत्ती वामन विक्रम संवत् ३७५ अथवा ५७३ से पूर्वभावी है। यह हम आगे सप्रमाण लिखेंगे। अतः काशिकाकार वामन इन सब से भिन्न व्यक्ति है। उस का काल विक्रम की सप्तम शताब्दी है।

# काशिका और शिशुपालवध

माघविरचित शिशुपालवध में एक श्लोक है-

त्रजुत्स्त्रपदन्यासा सङ्गृत्तः सन्निषन्धना । शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पश्<sup>ग</sup> ॥

इस रलोक में 'सद्धृत्ति' पद से काशिका की और संकेत है ऐसा अनेक विद्वानों का मत है। शिशुपालवध के टीकाकार सद्धृत्ति और न्यास पद से काशिका और जिनेन्द्रबुद्धि विरचित न्यास का संकेत मानते हैं। उसी के आधार पर न्यास के संपादक श्रीशचन्द्र भट्टाचार्य ने माध का काल ८०० ई० (८५७ वि०) माना है, वह अयुक्त है। माध कवि के पिता-

१. माबावृत्ति, पृष्ठ ४२०। 💮 🤻 भाषावृत्ति, पृष्ठ ४२७।

श. कन्हैयाळाळ पोद्दार कृत संस्कृत सहित्य का हतिहासं, भाग १, पृष्ठ १६३।
 तथा वामनीय लिक्कानुशासन की सूमिका।

४. 'पाणिनि से अर्वाचीन वैयाबरण' प्रकरण में। ५. २।११२॥

६. न्यास की मूमिका, पृष्ठ २६।

मह के आश्रयदाता महाराज वर्मेलात का सं० ६८२ (सन् ६२५) का शिलालेख मिला है। असिरदेव के लेखानुसार भागष्ट्रत्तिकार ने माध के कुछ प्रयोगों को अपशब्द माना है। आगष्ट्रित की रचना सं० ७०१—७०५ के मध्य हुई है। अतः शिशुपालवध का समय सं० ६८२-७००के मध्य मानना होगा। धातुष्ट्रत्तिकार सायण के मतानुसार काशिका की रचना शिशुपालवध से उत्तरकालीन है। अतः उसके सद्वृत्ति शब्द का संकेत काशिका की ओर नहीं है।

प्राचीनकाल में न्यास नाम के अनेक प्रन्थ विद्यमान थे। भर्तृहरि-विरचित महामाध्यदीपिका में भी एक न्यास उद्भृत है। असतः माघ ने किस न्यास की ओर संकेत किया है, यह अज्ञात है।

# जयादित्य और वामन की सम्पूर्ण वृत्तियां

जिनेन्द्रबुद्धिविरचित काशिकाविवरणपिलका जयादित्य और वामनिवरचित सिम्मिलित वृत्तियों पर है, परन्तु न्यास में जयादित्य और वामन के कई ऐसे पाठ उद्भृत हैं जिनसे विदित होता है कि जयादित्य और वामन दोनों ने सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर पृथक् पृथक् वृत्तियां रची थीं। न्यास के जिन पाठों से ऐसी प्रतीति होती है, वे अधोलिखित हैं—

१. ग्लाजिस्थश्च (अष्टा० २।२।१३९) इत्यत्र जयादित्यवृत्ती प्रन्थः । अणुकः किति (अष्टा० ७।२।११) इत्यत्रापि जयादित्य-वृत्ती प्रन्थः । गकारोऽप्यत्र चर्त्वभूतो निर्दिश्यते भूष्णुरित्यत्र यथा स्यादिति । वामनस्य त्वेतत् सर्वमनभिमतम् । १ तथाहि तस्यैव स्त्रस्य (अष्टा० ७।२।११) तद्विरचितायां वृत्ती प्रन्थः —केचिद्त्रः । ।

१. देखी, वसन्तगढ का शिलालेख-

<sup>&#</sup>x27;द्विरशीस्यिभिके काले वण्णां वर्षश्रती तरे । जगन्मातुरिदं स्थानं स्थापितं गोधिपुंगवैः ॥ ११ ॥ २. अत पव तत्रैव स्त्रे (१।१।२७) मागवृत्तिः— पुरातनसुनेर्सुनिताम् (किरात ६।१६) इति, पुरातनिर्दीः (माघ १२।६०) इति च प्रमादपाठावेतौ, गतासुगतिकतया कवयः प्रयुक्ति, न तेषां लक्षणं चसुः । परिभाषा-वृत्ति, पृष्ठ १३७। ३. महाभाष्यदीपिका ठढरणाङ्क ३६ देखो, पूर्व पृष्ठ २७७।

४. कमादमु नारद इत्थवोधि सः इति माधे सकर्मेकत्वं वृत्तिकारादीनामनिमन्तमेव। धा० वृक पृष्ठ २१७ काशी सं ।

५. तुल्लना करो-स्यास ३।२।१३ १॥ १. स्यास १।१।५॥ पृष्ठ ४७,४८ १

इस उद्धरण में न्यासकार ने खष्टाध्यायी ७।२।११ सुत्र की जयादित्य और वामन विरचित दोनों वृत्तियों का पाठ उद्घृत किया है। ध्यान रहे कि जिनेन्द्रबुद्धि ने सप्तमाध्याय का न्यास वामनवृत्ति पर रचा है।

न्यासकार ३।१।३३ में पुनः लिखता है-

२. नास्ति विरोधः, भिष्ठकर्तृत्वात् । इदं हि जयादित्यवचनम् , तत्युनर्वामनस्य । वामनवृत्तौ ( २१०१३३ ) तासिसिचोरिकार उच्चा-रणार्थो नानुबन्धः १ पट्टाते ।

न्यासकार ने इस उद्धरण में अष्टाध्यायी ३।१।३३ की बामनवृत्ति का पाठ उद्घृत किया है। ध्यान रहे कि तृतीयाध्याय का न्यास जयादित्यवृत्ति पर है। आगे पुनः लिखता है—

रे. अनित्यत्वं तु प्रतिपादयिष्यते (श्र० ६।४।२२) जयादित्येन । र

४. न्यासकार ३।१।७८ पर भी जयादित्य विरचित ६।४।२३ की वृत्ति सद्भृत करता है।

इन से व्यक्त है कि जयादित्य की गृत्ति षष्ठाध्याय पर भी थी।

५, हरदत्तिवरिचत पदमक्तरी ६।१।१३ ( प्रष्ठ ४२८ ) से विदित होता है कि वामन ने चतुर्थ ऋध्याय पर वृत्ति लिखी थी।

न्यासकार श्रीर हरदत्त के उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जयादित्य श्रीर वामन दानों ने सम्पूर्ण श्रष्टाध्यायी पर पृथक् पृथक् वृत्तियां रची थीं श्रीर न्यासकार के काल तक वे सुप्राप्य थीं।

# जयादित्य और वामन की शृतियों का सम्मिश्रण

हम पूर्व लिख चुके हैं कि वर्तमान में काशिका का जो संस्करण मिलता है उसमें प्रथम पांच श्रध्याय जयादित्यविरिचत हैं और श्रन्तिम तीन श्रध्याय वामनकृत । जिनेन्द्रबुद्धि ने श्रपनी न्यास व्याख्या दोनों की सम्मिलित वृत्ति पर रची है । दोनों वृत्तियों का सम्मिश्रण क्यों और कब हुश्रा, यह श्रज्ञात है । भाषावृत्ति श्रादि में भागवृत्ति के जो उद्धरण उपलब्ध होते हैं, उन में जयादित्य और वामन की संमिश्रित वृत्तियों का खगडन उपलब्ध होता । अतः यह संमिश्रण भागवृत्ति बनने (वि० सं० ७००) से पूर्व हो चुका था, यह निश्चित है ।

१. न्यास ३।२।३३। पृष्ठ ४२४। २. न्यास ३।१।३३॥ पृष्ठ ४२४।

**१, देखो इमा**रा 'मागवृत्ति संकलन', पृष्ठ २१, २१, २४, **इस्यादि**।

### काशिका का रचना स्थान

काशिका के व्याख्याता हरदत्त मिश्र और रामदेव मिश्र ने लिखा है— काशिका देशतोऽभिचानम्, काशीषु भया । अर्थात् काशिका वृत्ति की रचना काशी में हुई थी। उज्ज्वलदत्त और भाषावृत्त्यथेविवृत्तिकार सृष्टिघर का भी यही मत है।

# काशिका वृत्ति का महत्त्व

काशिकावृत्ति व्याकरण शास्त्र का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रनथ है । इस में निम्न विशेषनाएं हैं—

१ - काशिका से प्राचीन कुणि ष्रादि वृत्तियों में गणपाठ नहीं था। \* इसमें गणपाठ का यथास्थान सिनवेश है।

२— छप्टाध्यायी की प्राचीन विलुप्त इत्तियों और प्रन्थकारों के छनेक मत इस प्रन्थ में उद्गृत हैं, जिनका छन्यत्र उहेख नहीं मिलता।

३—इसमें अनेक सूत्रों की व्याख्या प्राचीन वृत्तियों के श्राधार पर लिखी है। श्रतः उनसे प्राचीन वृत्तियों के सूत्रार्थ जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

काशिका में जहाँ जहाँ महाभाष्य से विरोध है वहाँ वहाँ काशिकाकार का लेख प्रायः प्राचीन वृत्तियों के अनुसार है। आधुनिक वैयाकरण भाष्य-विरुद्ध होने से उन्हें हेय समझते हैं, यह उनकी महती भूल है।

४-काशिकान्तगेत उदाहरण प्रत्युदाहरण प्रायः प्राचीन वृत्तियों के श्रमुत्सार हैं। विनसे श्रमेक प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान होता है

१. पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ४ । तथा वृत्तिप्रदीप के प्रारम्भ में ।

२. उणादिवृत्ति पृष्ठ १७३॥ 💨 🕴. भाषावृत्तिर्दाका नाषाद्यका

४. वृश्यन्तरेषु स्त्राण्येव व्याख्यायन्ते "" वृश्यन्तरेषु तु गणपाठ एव नास्ति। पद-मञ्जरी भाग १, पृष्ठ ४। ४. देखी ओरियन्टल कालेज मेगजीन लाहौर नवस्वर १६३६ में हमारा 'महाभाष्य से प्राचीन अष्टाध्यायी की स्त्रवृत्तियों का स्वरूप' केखा।

६. अपिवतपरिमाण: शृगाल: किस्ती । अप्रसिखोदाहरणं चिरन्तनप्रयोगात् । पद-मन्जरी २।११४।। मुद्रित काशिका में 'सदृशं सख्या ससित्ति' पाठ है । वहां 'सदृ श किस्या सिकासि' पाठ होना चाहिये । पुनः लिखा है--अन्तिसेनकुलस्थितं तनैतिदिति चिरन्तनप्रयोगः, तस्यार्थमाइ । पदमन्जरी २।११४७ ॥

भट्टोजि दोचित आदि ने नये नये उदाहरण देकर प्राचीन ऐतिहासिक निर्देशों को लोप कर दिया, यह अत्यन्त दुःख की बात है।

### काशिका का पाठ

काशिका के जो संस्करण इस समय उपलब्ध हैं, वे सब महा श्रश्च हैं। इतने महत्त्वपूर्ण अन्थ का प्रामाणिक परिशुद्ध संस्करण का प्रकाशित न होना श्रत्यन्त दुःख की बात है। काशिका में पाठों की श्रव्यवस्था प्राचीन काल से ही रही है। न्यासकार काशिका १।१।५ की व्याख्या में लिखता है—

अन्य तूत्तरम्त्रे कणिताश्वे। रणिताश्व इत्यनन्तरमनेन प्रन्थेन भवितव्यम् , इह तु दुर्थिन्यस्तकाकपद्जानितभ्रान्तिभिः कुलेखकै-लिखितमिति वर्णयन्ति ।

न्यास और पदमञ्जरी में काशिका के अनेक पाठान्तर उद्धृत किये हैं। काशिका का इस समय जो पाठ उपलब्ध होता है वह अत्यन्त भ्रष्ट है। ६।१।१७४ के प्रत्युदाहरण का पाठ इस प्रकार छपा है—

इल्पूर्वादिति किम्-यहुनावाबाह्यणी।

इसका शुद्ध पाठ 'बहुानतवा ब्राह्मण्या' है । काशिका में ऐसे पाठ भरे पड़े हैं। इस वृत्ति के महत्त्व को देखते हुए इसके शुद्ध संस्करण की महती श्रावश्यकता है।

#### काशिका के व्याख्याकार

जयादित्य और वामन विरचित काशिका वृत्ति पर अनेक वैयाकरणों ने व्याख्याएं लिखी हैं। उनका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे।

# १३-भागवृत्तिकार (सं०७०२-७०६)

श्रष्टाध्यायी की वृत्तियों में काशिका के श्रनन्तर भागवृत्ति का स्थान है। यह वृत्ति इस समय श्रनुपत्तन्ध है। इसके लगभग सवा सी उद्धरण पद-मञ्जरी, भाषावृत्ति, दुघेटवृत्ति श्रौर श्रमरटोकासर्वस्व श्रादि विभन्न प्रन्थों

<sup>&</sup>lt; न्यास भाग १, पष्ठ ४६ ।

में उपलब्ध होते हैं। पुरुषोत्तमदेव की भाषावृत्ति के श्रन्तिम श्लोक से ज्ञात होता है कि यह वृत्ति काशिका के समान प्रामाणिक मानी जाती थी।

बड़ौदा से प्रकाशित कवीन्द्राचार्य के सूचीपत्र में भागवृत्ति का नाम मिलता है। अस्ट्रोजि दीचित ने शब्दकौस्तुभ श्रौर सिद्धान्तकौमुदी में भागवृत्ति के श्रमेक उद्धरण दिये हैं। अइससे प्रतीत होता है कि विक्रम की १६ वीं १७ वीं शताब्दी तक भागवृत्ति के हस्तलेख सुप्राप्य थे।

# भागवृत्ति का रचयिता

भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिधर चक्रवर्त्ती ने लिखा है— भागवृत्तिभंतृंहरिणा श्रीधरलेननरेन्द्रविद्या चिरचिता। १ इस उद्धरण से विदित होता है कि वलभी के राजा श्रीधरसेन की श्राज्ञा से मर्रेहरि ने भागवृत्ति की रचना की थी।

कातन्त्रपरिशिष्ट का रचियता श्रीपतिदत्त सन्धि सूत्र १४२ पर लिखता है—

तथा च भागवृत्तिकृता विमलमातेना निपातितः।

इससे प्रतात होता है कि भागवृत्ति के रचिवता का नाम विमलमित था।

पं० गुरुपद हालदार ने सृष्टि धर के वचन को अप्रमाणिक माना है, परन्तु हमारा विचार है कि सृष्टिधराचार्य और श्रीपितदत्त दोनों का लेख ठींक है, इनमें परस्पर विरोध नहीं है। यथा कविसमाज में अनेक कवियों का कालिदास औपाधिक नाम है, उसी प्रकार वैयाकरणिनकाय में अनेक उत्कृष्ट वैयाकरणों का भर्तृहरि औपाधिक नाम रहा है। विमलमित प्रन्थ-कार का मुख्य नाम है और भर्तृहरि उसकी औपाधिक संज्ञा है। भट्टि

१. काशिकाभागवृष्योद्भेत सिद्धान्त बोद्धमस्ति थीः । तदा विभिन्त्यतां भ्रातभाषावृत्तिरियं मम । २. कवीन्द्राचायं काशी का रहनेवाला था। इसकी जन्मभूमि
गोदावरी तट का कोई प्राम था। यह परस्परागत ऋष्वेदी माद्धाण था। इसने बेदवेदाङ्गां
का सम्यग् अभ्यास करके संन्यास प्रहण किया था। इसने काशी और प्रयाग को मुसलमानों के जिया कर से मुक्त कराया था। देखी कवीन्द्राचायं विराचित कवीन्द्रकल्पद्रुम,
शन्दिया आफिस लन्दन का स्चीपत्र पृष्ठ ३९४७। इसका समय लगभग सं० १६४०१७४० तक है। ३. पृष्ठ ३। ४. सिद्धान्त कीमुदी पृष्ठ ३६६ नाशी
चौरामा, मुल्लंस्क०। ५. सावाबद्यर्थाविवित दाधा६७॥

काव्य के कत्तां का भी भर्तहरि श्रीपाधिक नाम था। यह हम १वं प्रष्ठ २६५ पर लिख चुके हैं। विमलमान बौद्ध सम्प्रदाय का प्रसिद्ध व्यक्ति है।

### भागवृत्तिकार का काल

सृष्टिधराचार्य ने लिखा है कि भागवृत्ति की रचना महाराज श्रीधरसेन की श्राज्ञा से हुई थी। बलभी के राजकुल में श्रीधरसेन नाम के चार राजा हुए हैं, जिनका राज्यकाल सं० ५५७-७०५ तक माना जाता है। इस भागवृत्ति में स्थान स्थान पर काशिका का खराइन उपलब्ध होता है। इससे स्पष्ट है कि भागवृत्ति की रचना काशिका के श्रनन्तर हुई है। काशिका का निर्माण काल लगभग सं० ६८७-७०१ तक है, यह हम पूबे लिख चुके हैं। चतुर्थ श्रीधरसेन का राज्यकाल सं० ७०२-७०५ तक है। श्रातः भागवृत्ति का निर्माण चतुर्थ श्रीधरसेन की श्राज्ञा से हुआ होगा।

न्यास के सम्पादक ने भागष्टित का काल सन् ६२५ ई० (सं० ६८२ वि०), और काशिका का सन् ६५० ई० (≈ सं० ७०७ वि०) माना है, अधात् भागष्टित का निर्माण काशिका से पूर्व स्वीकार किया है, वह ठीक नहीं है। इसी प्रकार श्री पं० गुरुपद हालदार ने भागष्टित की रचना नवम शताब्दी में मानी है, वह भी श्रशुद्ध है। वस्तुतः भागष्टित की रचना वि० सं० ७०२—७०५ के मध्य हुई है, यह पूर्व विवेचना से स्पष्ट है।

### काशिका और भागवृत्ति

हम पूर्व लिख चुके हैं कि भागवृत्ति में काशिका का स्थान स्थान पर खरंडन उपलब्ध होता है। दोनों वृत्तियों में परस्पर महान् श्रन्तर है। इस का प्रधान कारण यह है कि काशिकाकार महाभाष्य को एकान्त प्रमाण न मानकर श्रनेक स्थानों में प्राचीन वृत्तिकारों के मतानुसार व्याख्या करता है। अतः उस की वृत्ति में श्रनेक स्थानों में महाभाष्य से विरोध उपलब्ध होता है। भागवृत्तिकार महाभाष्य को पूर्णत्या प्रमाण मानता है। इस कारण वह वैयाकरण सम्प्रदाय में श्रप्रसिद्ध शब्दों की कल्पना करने से भी नहीं चूकता।

१. मागवात्ति संकलन ५।१।१२॥ ५।२।१३॥ ६।३।८४॥

२, न्यास भूमिका पृष्ठ २६ ।

कोल्स्य — सन्' इस अवस्था में भागवृत्तिकार 'छलोल्स्यपति' रूप मानता है।
 वह जिखता है— 'अनस्यासमहणस्य न किश्चित् प्रयोजनमुक्तम् । ततक्योक्तरार्थमपि

# भागवृत्ति के उद्भरता

भागवृत्ति के उद्धरण अभी तक हमें २१ प्रन्थों में उपलब्ध हुए हैं। इन में १५ प्रन्थ मुद्रित हैं और ६ प्रन्थ अमुद्रित। वे इस प्रकार हैं—

#### मुद्रित ग्रन्थ

| १ महाभाष्यप्रदीप-कैयट    | ८ परिभाषावृत्ति-सीरदेव      |
|--------------------------|-----------------------------|
| २ नानाथोर्णवसंद्येप-केशव | ९ उणादिवृत्ति-श्वेतवनवासी   |
| ३ पदमखरी                 | १० उगादिवृत्ति-उज्ज्वलद्त्त |
| ४ भाषायृत्ति             | ११ धातुवृत्ति-सायण          |
| ५ अमरटीकासर्वस्व         | १२ सिद्धान्तकौमुदी          |
| ६ दुर्घटवृत्ति           | १३ शब्दकीस्तुभ              |

१५ व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि

१४ प्रदीपोद्योत-नागेश

#### अमुद्भित ग्रन्थ

| रद तन्त्रअदाप           | १९ शब्दसाम्राज्य                     |
|-------------------------|--------------------------------------|
| १७ अमरटीका-अज्ञातकर्रेक | २० चर्करीतरहस्य                      |
| १८ ऋमरटीका-सुभृतिचन्द्र | २१ जौमार व्याकरण-परिशिष्ट            |
|                         | प्रन्थों में सबसे प्राचीन कैयटविरचित |

महाभाष्यप्रदीप है। भागवृत्ति के उद्धरणों का संकलन

७ देवं-ज्याख्या-पुरुषकार

लगभग दश वर्ष हुए हमने १२ मुद्रित प्रन्थों से भागवृत्ति के उद्धरणों का संकलन करके 'भागवृत्ति-संकलनम्' नाम से उन का संग्रह शकाशित किया था। इसका नवीन परिवृद्धित संस्करण हम श्रीध्र प्रकाशित करेंगे।

# भागवृत्ति ब्याख्याता-श्रीधर

लीलाशुक मुनि ने 'दैवम्' प्रन्थ की पुरुषकार नाम्नी न्याख्या लिखी है। उस में भागवृत्ति का उद्धरण देकर लीलाशुक्रमुनि लिखता है—

भागवृत्ती तु सीक्ठ बेक्ट इत्यधिकमिष प्रकारे । तच्च सीक्ट सेचने इति श्रीघरो व्याकरोत्, प्रतानश्री वर्जियत्वा इति चाधिक्यमेव मुक्तकण्डमुक्तवान् ।

तम्न भवतिति भाष्यकारस्यभिप्रायो लक्ष्यते । तेनाम भवितव्यं हिवेचनेन । पदमण्जरी इ । १ । ६, एष्ट ४२६ पर उद्भुत ॥

इस उद्धरण से व्यक्त है कि श्रीधर ने भागवृत्ति की व्याख्या लिखी थी। लीलाशुक मुनि ने श्रीधर के तीन वचन श्रीर उद्धृत किये हैं। देखो दैवं-पुरुषकार पृष्ठ १६, ६६। माधवीया धातुवृत्ति में श्रीकर श्रथवा श्रीकार नाम से इस का निर्देश मिलता है। धातुवृत्ति के जितने संस्करण प्रका-शित हुए हैं वे सब श्रत्यन्त अष्ट हैं। हमें श्रीकर या श्रीकार श्रीधर का ही श्रपभंश नाम प्रतीत होता है।

श्रीधर नाम के श्रनेक प्रन्थकार हुए हैं। मागवृत्ति की व्याख्या किस श्रीधर ने रची, यह श्रज्ञात है।

काल—लीलाशुक मुनि लगभग १३ वीं शताब्दी का मन्थकार है। श्रत: उस के द्वारा उद्युत मन्थकार निश्चय ही उस से प्राचीन है।

भागवृत्ति जैसा प्रामाशिक प्रन्थ श्रीर उस की टीका दोनों ही इस समय श्रप्राप्य हैं।

# १४—भर्तीश्वर ( सं० ७८० से पूर्ववर्ती )

वर्धमान सूरि अपनी गणरत्नमहोद्धि में लिखता है—

भन्नीश्वरेणापि वारणार्थानामित्यत्र पुद्धिक् एव प्रयुक्तः।

श्चर्थात्-भर्तिश्वर ने श्रष्टाध्यायी के 'वारणार्थानामीरिसतः' सूत्र की व्याख्या में 'प्रेमन्' शब्द का पुष्टिङ्ग में प्रयोग किया है।

इस उद्धरण से विदित होता है कि भर्त्रीश्वर ने अष्टाध्यायी की कोई व्याख्या लिखी थी।

# भर्त्रीश्वर का काल

भट्ट कुमारिल प्रणीत मीमांसाश्लोकवार्तिक पर भट्ट उम्बेक की व्याख्या प्रकाशित हुई है। उस में उम्बेक लिखता है—

तथा चाहुभेत्रीष्ट्वराद्यः—कि हि नित्यं प्रमाणं वृष्टं, प्रत्य-भादि वा यदनित्यं तस्य प्रामाग्ये कस्य विप्रतिपक्तिः इति ।

- १. नृतिनन्दीति वाक्ये नाध्वर्जं नृत्यादीन् पठित्वेतान् सप्त वर्जित्वेति वदन् श्ली-करोऽप्यत्रैवानुकूलः । धातुवृत्ति पृष्ठ ३८ । तुलना करो—'तथा च श्रीषरो नृत्यागन नृत्यादीन् पठित्वा पतान् सप्त वजेवित्वा इत्याह । दैवम् पृष्ठ ६६ । यहां धातुवृत्ति में उद्धृत श्लोकर निश्चय ही भाषावृत्ति टीकाकार श्लीषर है ।
  - २. गणरत्नमहोद्धि पृष्ठ २११। ३. १। ४।२७॥ ४. पृष्ठ ३०

इस उद्वरण से ज्ञात होता है कि भर्त्राश्वर मृह उम्बेक से पूर्ववर्ती है, श्रीर वह बौद्धमतानुयाधी है।

# उम्बेक और भवभूति का ऐक्य

भवभूतिप्रणीत मालतीमाधन के एक हस्तलेख के अन्त में प्रन्थकत्ती का नाम उम्बेक लिखा है, और उसे भट्ट कुमारिल का शिष्य कहा है। भवमृति उत्तररामचरित और मालतीमाधव की प्रस्तावना में श्रपने लिये 'पद पत्त्रपत्र माणज्ञ' पद का व्यवहार करता है। पदवाक्यप्रनागुज्ञ पद का व्यथे पद = व्याकरण, वाक्य = मीमांसा और प्रमाण = न्यायशास्त्र का ज्ञाता है। इस विशेषण स भवमृति का मीमांसकत्व व्यक्त है। दोनों के एक्य का उपोद्धलक एक अमारा और है। उम्बेकप्रशीत श्लोकवार्तिक-टीका श्रीर मालतीमाधव दोनों के प्रारम्भ में 'ये नाम केचित प्रधयन्त्य-वज्ञाम' श्लांक समानरूप से उपलब्ध होता है। श्रतः उम्बेक श्रीर भव-भृति दोनों एक व्यक्ति हैं। मीमांसक सम्प्रदाय में उसकी उम्बंक नाम से प्रसिद्धि है, और कविसम्प्रदाय में भवभृति नाम से । मालतीमाधव में भवमृति ने श्रपने गुरु का नाम 'ज्ञाननिधि' लिखा है। क्या ज्ञाननिधि भट्ट कुमारिल का नामान्तर था ? उम्बेक भट्ट कुमारिल का शिष्य हो या न हो, परन्तु श्लोकवार्तिकटीका, मालतीमाधव श्रौर उत्तररामचरित के श्रन्तरङ्ग साक्यों से सिद्ध है कि उम्बेक और भवभूति दोनों नाम एक व्यक्ति के हैं। पं० सीताराम जयराम जोशी ने श्रपने संस्कृत साहित्य के संचित्र इतिहास में उम्बेक को भवभृति का नामान्तर लिखा है, परन्तु मीमांसक उम्बेक को उससे भिन्न लिखा है यह ठीक नहीं।

महाकित भवभूति महाराज यशोवमी का साम्य था। इस कारण भव-भूति का काल सं० ७८०-८०० के लगभग माना जाता है। अतः भव-भूति के द्वारा स्मृत भर्त्रीश्वर सं० ७८० से पृबंबर्ती है, परन्तु कितना पूर्ववर्ती है यह खज्ञात है।

१. संरकृत साहित्य का संचित्त शतिहास पृष्ठ ३८६ ।

२. पृष्ठ ३८६ । ३. संस्कृतकविचर्चा पृष्ठ १११ । संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृष्ठ ३८६ ।

## १५—भट्ट जयन्त ( सं्रू लगभग ८२५ )

न्यायम अरीकार जरकैयायिक भट्ट जबन्त ने पाणिनीय श्रष्टाध्यायी पर एक वृत्ति लिखी थी। इस का उल्लेख जयन्त ने खर्य श्रपने 'श्रभिनवागमा-डम्बर' नामक रूपक के प्रारम्भ में किया है। उस का लेख इस प्रकार है—

अन्नभवतः शैशव एव ध्याकरणविवरणकरणाद् वृत्तिकार इति प्रथितापरनाम्नो भट्टजयन्तस्य छतिरभिनवागमाङम्बरनाम किमपिरूपकम्।

#### -पित्चय

भट्ट जयन्त ने न्यायमकारी के अन्त में अपना जो परिचय दिया है उस से विदित होता है कि जयन्त के पिता का नाम 'चन्द्र' था। शास्त्रायों में जीतने के कारण यह जयन्त नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसका 'नव-कृत्तिकार' नाम भी था। ज्ञयन्त के पुत्र अभिनन्द ने कादम्बरीकथा-सार के प्रारम्भ में अपने कुल का कुछ परिचय दिया है। वह इस फ्कार है—

गौड़वंशीय भारद्वाज कुल में शक्ति नाम का विद्वान् उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र भित्र' और उसका शक्तिखामी हुआ। शक्तिखामी कर्कोट वंश के महाराज मुक्तापीड का मन्त्री था। शक्तिखामी का पुत्र कल्याए-खामी और उसका चन्द्र हुआ। चन्द्र का पुत्र जयन्त हुआ। उसका वृत्तरा नाम वृक्तिकार था। वह वेदवेदाङ्गों का ज्ञाता और सवे शास्त्रार्थ का जीतने वाला था। उसका पुत्र साहित्य तत्त्वज्ञ अभिनन्द हुआ।

९. अःचार्थ पुष्पास्त्रालि वाल्यूम में पं∙ रामक्कण्ण कावि का केका पृष्ठ ४७ ।

२. भट्टः चतुःशारवामिशः । जगद्धर मालतीमाधव की टीका के आरम्भ में ।

३. बादेष्वासनयो जयन्त इति यः स्थातः सताममणीरन्वर्थो नववृत्तिकार इति यं शंसन्ति नाम्ना बुधः । सूनुध्यासिदगण्तास्य यशसा चन्द्रस्य क्षेत्र चन्द्रस्य । १ १ श्रातिकां माभवद् गोडा भारद्राजकुले द्वितः । दीर्घाभिमान मास्यः कृतदारपरिमदः ॥ स शक्तिस्वामिनं पुत्रमवाप मुतिशालिनम् । राष्ठः कर्कोटवंशस्य मुक्तापिडस्य मन्त्रिणम् ॥ कस्याणस्वामनामास्य याद्यस्यय द्वाभवद् । तन्यः ६ ध्वरयोगिधः निर्धृतभवकस्यः ॥ अगाधवृद्याद् तस्माद

भट्ट जयन्त नैयायिकों में जरभैयायिक के नाम से प्रसिद्ध है'। यह न्याकरण, साहित्य, न्याय श्रीर मीमांसाशास्त्र का महापिएडत था। इस के पितामह कल्याणस्वामी ने प्राम की कामना से सांप्रहणीष्टि की थी। उस के श्रनन्तर से 'गौरमूलक' प्राम की प्राप्ति हुई थी।"

#### काल

जयन्त का प्रियामह शक्तिस्वामी कश्मीर के महाराज मुक्तापीड का मन्त्री था। मुक्तापीड का काल विक्रम की प्राठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। अतः भट्ट जयन्त का काल विक्रम की नवम शताब्दी का पूर्वार्ध होगा।

#### ऋन्य ग्रन्थ

न्यायमञ्जरी —यह न्यायदर्शन के विशेष सूत्रों की विस्तृत टीका है। इस का लेख अत्यन्त प्रौढ और रचना शैली अत्यन्त परिष्कृत और प्राञ्जल है। न्याय के प्राचीन प्रन्थों में इस का प्रमुख खान है।

नयकिका—गुग्रस्त्र ने षड्दर्शन समुचय की वृत्ति में इस प्रन्थ का उल्लेख किया है। सम्भवतः यह प्रन्थ मीमांसादर्शन सम्बन्धी होगा।

पह्नब—डा०बी० राघवन एम० ए० ने लिखा है कि श्रीदेव ने प्रमाण-नयतत्त्वालोकालंकार की स्पाद्वादरत्नाकर की टीका में जयन्तविरचित "पह्न" प्रनथ के कई उद्धरण दिये हैं।

परमेश्वरमण्डनम् । अजायत सुतः कान्तदचन्द्रो दुग्धेदिधरिव पुत्रं कृतजनानन्द स जयन्तमजाजनत् । व्यक्ता कवित्ववकत्त्वफलायत्र सरस्वती ॥ वृत्तिकार शति व्यक्तं द्वितीयं नाम विश्वतः । वेदवेदाङ्गविदुषः सर्वशास्त्रार्थवादिनः ॥ जयन्तनाम्नः सुधियः साधु-साहित्यतस्ववित् । सनुः समभवत्तरमादभिनन्द शति श्रुतः ।।

१. न्यायचिन्तामणि उपमान खण्ड, पृष्ठ ६१, कलकत्ता सोसाइटी संस्क ।

२. नेदप्रामाण्यसिद्धवर्षभित्यमेताः कथाः कृताः । न तुमीमांसकस्याति प्राप्तारमीत्य भिमानतः । न्यायमञ्जरी पृष्ठ २९६ । इ. तथा द्वास्मतापति।मह पन आमकामः सांप्रहणीः कृतवान् , स हिंद्य-माप्तिसमनन्तरमेव गौरमूलकं आममवाप । न्यायमञ्जरी पृष्ठ २०४ । ४ स्याद्वादरस्नाकर भाग १ पृष्ठ ६४, ३०२ । पृष्ठ ४३२, ४३३ तथा भाग ४, पृष्ठ ७८०। देखो प्रेमी अभिनन्दनअन्य भें डा० राष्ट्रवन् का केखाः।

## १६-केशव (सं० ११६५ से पूर्व)

केशव नाम के किसी वैयाकरण ने श्रष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी। केशववृत्ति के श्रमेक उद्धरण व्याकरण प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। पुरुषोत्तमदेव भाषावृत्ति में लिखता है—

पृषोदरादित्वादिकारलोपे पकदेशविकारद्वारेण पर्वच्छब्दादिप वल्लाति केशवः।

केशवनृत्ती तु विकल्प उक्तः—हे प्रान्, हे प्राण् वा ।

भाषावृत्ति का व्याख्याता सृष्टिधराचार्य केशववृत्ति का एक ऋोक उद्भृत करता है—

अपास्पाः पदमध्येऽपि न चैकस्मिन् पुनारिषः। तस्माद्गो रीति सूत्रेऽस्मिन् पदस्येति न बध्यते॥

पं० गुरुपद हालदार ने अपने व्याकरण दर्शनेर इतिहास में लिखा है-

ब्रष्टाध्यायीर केशववृत्तिकार केशव पण्डित इहार प्रवक्ता। भाषा-ब्रुत्तिते (पारा११२) पुरुषोत्तमदेव, तन्त्रप्रदीपे (शराधाशश्यप्र) मैत्रेयरक्षित, पवं हरिचरितामृतव्याकरणे (५०० पृष्ठ) श्रीजीव-गोस्वामी केशवपण्डितेर नामस्मरण करियाक्षेत्र। भ

इन उद्धरणों से केशव का ऋष्टाध्यायी की यृत्ति लिखना सुव्यक्त है।

### केशव का काल

केशव नाम के अनेक अन्थकार हैं। उनमें से किस केशव ने अप्टा-ध्यायीवृत्ति लिखी यह अज्ञात है। पं० गुरुपद हालदार के लेख से विदित होता है कि यह वैयाकरण केशव मैत्रेय रिचत से प्राचीन है। मैत्रेय रिचत का काल सं० ११६५ के लगभग है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अबतः केशव सं० ११६५ से पूर्ववर्ती है, इतना निश्चित है।

र. ५. ६।२।११२॥ २. ८।४।२०॥ ३, आवावृत्ति पृष्ठ ५४४ की टिप्पणी। ४. पृष्ठ ४४१। ५. पूर्व पृष्ठ २८३।

# १७--इन्दुधित्र ( सं० ११५० से पूर्व )

विट्ठल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादनाओं टीका में इन्दुमित्र और इन्दुमती वृत्ति का बहुधा चल्लेख किया है। इन्दुमित्र ने काशिका की 'धानुन्यास' नाम्री एक व्याख्या लिखी थी। इसका वर्णन हम धगले 'काशिका वृत्ति के व्याख्याकार'' नामक अध्याय में करेंगे। यद्यपि इन्दुमित्र-विरचित अध्याध्यायीवृत्ति के कोई साज्ञात् उद्धरण उपलब्ध नहीं हुए, तथापि विट्ठल द्वारा उद्धृत उद्धरणों को देखने से प्रतीत होता है कि इन्दुमती वृत्ति अध्याध्यायी की वृत्ति थी और इसका रचियता इन्दुमित्र था। अनेक प्रन्थकार इन्दुमित्र को इन्दु नाम से भी स्मरण करते हैं। एक इन्दु अमरकोष की ज्ञीरस्वामी की व्याख्या में भी उद्धृत है, परन्तु वह वाग्भट्ट का साज्ञात् शिष्य आयुर्वेदिक प्रन्थकार प्रथक व्यक्ति है।

#### काल

सीरदेव ने अपनी परिभाषावृत्ति में अनुन्यासकार और मैत्रेय के निम्न पाठ बद्धृत किये हैं—

त्रनुन्यासकार—प्रत्ययसूत्रे अनुन्यासकार उक्तवान् प्रतियन्त्यनेना-र्थानिति प्रत्ययः, एरच् ( २१३।५९ ) इत्यच्, पुंसि संक्रायां घः प्रायेण ( २।२।१९⊏ ) इति वा घ इति ।

मैत्रेय—मैत्रेयः पुनराह—'पुसि संझायां (३।३।११८) इति घ एव । परच् (३।३।५९) इत्यच् प्रत्ययस्तु करणे स्युटा बाधितत्वान्न शक्यते कर्त्तुम् । न च वा सक्रपविधिरस्ति, कृतस्युद्धित्यादिवचनात् ।

इन दोनों पाठों की पारस्परिक तुलना से स्पष्ट विदित होता है कि मैत्रेय रिचत अनुन्यासकार का खराडन कर रहा है। अतः इन्दुमित्र मैत्रेय रिचत से पूर्वभावी है। इन्दुमित्र के अन्थ की अनुन्यास संज्ञा से विदित्त होता है कि यह प्रन्थ न्यास के अनन्तर रचा गया है। अतः इन्दुमित्र का काल सं० ८०० से ११५० के मध्य है, इतना ही स्थूल रूप से कहा जा सकता है।

१. भाग १, पृष्ठ ६१०, ६८६ । भाग २, पृष्ठ १४५ ।

२. पृष्ठ ७१। श्वरणदेव ने इन उपर्युक्त दोनों पाठों को अपने शब्दों में उद्भृत किया है। वेखी, दुर्भटवृद्धि पृष्ठ ६७।

# १८--मैत्रेय रिच्त (सं० ११६५ के लगभग)

मैत्रेय रितत ने ऋष्टाभ्यायी की एक 'दुर्घटवृक्ति' लिखी थी। वह इस समय ऋतुपलब्ध है। उज्ज्वलद्त्त ने ऋपनी उगादिवृत्ति में मैत्रेय रित्तत विचरित दुर्घटवृत्ति के निम्न पाठ उद्घृत किये हैं—

श्रीयमित्यपि भवतीति दुर्घटे रिक्वतः। कृदिकारदिति ङोषि छन्मीत्यपि भवतीति दुर्घटे रिक्वतः।

मैत्रेयविरचित दुर्घटवृत्ति के इनके ऋतिरिक्त अन्य उद्धरण उपलब्ध नहीं होते।

शरणदेव ने भी एक दुर्घटशृत्ति लिखी है। सर्वरिक्ति ने उसका संक्षेप श्रीर परिकार किया है। रिक्ति शब्द से सर्वरिक्ति का श्रहण हो सकता है, परन्तु सर्वरिक्ति द्वारा परिकृत दुर्घटशृत्ति में उपर्युक्त पाठ उपलब्ध नहीं होते। उज्ज्वलदत्त ने अन्य जितने उद्धरण रिक्ति के नाम से उद्धृत किये हैं वे सब मैत्रेय रिक्ति विरचित अन्थों के हैं। अतः उज्ज्वलद्त्तोद्धृत उपर्युक्त उद्धरण भी निश्चय ही मैत्रेय रिक्ति विरचित दुर्घटशृत्ति के हैं।

मैत्रेय विरचित दुर्घटवृत्ति के विषय में हमें इससे अधिक ज्ञान नहीं है। मैत्रेय रचित का आनुमानिक काल लगभग संवत् ११६५ है, यह हम पूर्व पृष्ठ २८२ पर लिख चुके हैं।

## **१६--पुरुषोत्तमदेव** ( सं॰ १२०० से पूर्व )

पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की एक लघु वृत्ति रची है। इसमें अष्टाध्यायी के केवल लौकिक सूत्रों की व्याख्या है। अत एव इसका दूसरा अन्वर्थ नाम 'भाषावृत्ति' है। इस प्रन्थ में अनेक ऐसे प्राचीन प्रन्थों के उद्धरण उपलब्ध होते हैं, जो सम्प्रति अप्राप्य हैं।

पुरुषोत्तमदेव के काल आदि के विषय में हम पूर्व 'महाभाष्य के टीकाकार' प्रकरण में लिख चुके हैं।

# दुर्घट-वृत्ति

सर्वानन्द अमरकोषटीकासर्वस्व में लिखता है-

## पुरुषोत्तमदेवेन गुर्विणीत्यस्य दुर्घटेऽसाधुत्वमुक्तम् ।

इस पाठ से प्रतीत होता है कि पुरुषोत्तमदेव ने कोई 'दुर्घटष्टित' भी रची थी। शरणदेव ने अपनी दुर्घटष्ट्रित में गुर्विणी पद का साधुत्व दशाया है। सर्वानन्द ने टीकासर्वस्व सं० १२१५ में लिखा था। शरणदेवीय दुर्घटष्ट्रित का रचना-काल सं० १२२९ है। अतः सर्वानन्द के उद्धरण में 'पुरुषोत्तमदेवन' पाठ अनवधानता मूलक नहीं हो सकता। शरणदेव ने दुर्घटष्ट्रित में पुरुषोत्तमदेव के नाम से अनेक ऐसे पाठ उद्धत किये हैं जो भाषाष्ट्रित में उपलब्ध नहीं होते। अररणदेव ने उन पाठों को पुरुषोत्तमदेव की दुर्घटष्ट्रित अथवा अन्य प्रन्थों से उद्धत किया होगा।

## माषावृति-व्याख्याता-सृष्टिधर

सृष्टिधर चक्रवर्ती ने भाषायुत्ति की 'भाषायुत्त्यर्थिष्ट्रित' नाम्नी एक टीका लिखी है। यह व्याख्या बालकों के लिये उपयोगी है। लेखक ने कई स्थानों पर उपहासास्पद अशुद्धियां की हैं। चक्रवर्ती उपाधि से व्यक्त होता है कि सृष्टिधर बङ्ग प्रान्त का रहने वाला था।

काल— सृष्टिघर ने प्रन्थ के आदान्त में अपना कोई परिचय नहीं दिया और न प्रन्थ के निर्माणकाल का उद्धेख किया है। अतः सृष्टिघर का निश्चित काल अज्ञात है। सृष्टिघर ने भाषावृत्यथेविवृति में निम्न प्रन्थों और प्रन्थकारों को उद्धत किया है

मेदिनी कोष, सरस्वतीकरात्राभरण (८।२।१३), मैत्रेयरात्त्वत, केशव, केशववृत्ति, उदात्तराघव, कातन्त्र परिशिष्ट (८।२।१९), धर्मकीर्ति रूपा-वतारकृत्, उपाध्यायसर्वस्व, हृहचन्द्र (८।२।२९) कैयट, भाष्यटीका (प्रदीप), कविरहस्य (७।२।४३) मुरारि (श्रनघराघव) (३।२।२६), कालिदास, भारवि, भट्टी, माघ, श्रीहर्ष (नैषधचरित) वह्नभाचार्य (माघकान्यटीकाकार) (३।२।११२), क्रमदीश्वर (५।१।७८), पद्मनाभ, मंजूषा (५।४।१४४)।

१. माग २, पृष्ठ २७७०। २. आगे पृष्ठ ३५०।

३. दुवंट वृत्ति पृष्ठ १६, २७, ७१।

४. भाषः वृत्ति की भूमिका, पृष्ठ १० i

इनमें मञ्जूषा के श्रांतिरिक्त कोई प्रनथ श्रथवा प्रन्थकार विक्रम की १४ वीं शताब्दी से श्र्वाचीन नहीं है। यह मञ्जूषा नागोजीभट्ट विरचित लघुमंजूषा नहीं है। नागोजी भट्ट का काल विक्रम की श्रठारहवीं शताब्दी का मध्य भाग है। भाषावृत्ति के संपादक ने शकाब्द १६३१ श्रौर १६३६ श्रथात् वि० सं० १७६६ श्रौर १७७९ के भाषावृत्त्यर्थविवृत्ति के दो हस्त लेखों का उद्धेस किया है। इससे स्पष्ट है कि भाषावृत्त्यर्थविवृत्ति की रचना नागोजी भट्ट से पहले हुई है। हमारा विचार है कि सृष्टिघर विक्रम की १५ वीं शताब्दी का प्रनथकार है।

## २०- शरगदेव (सं १२२९)

शरणदेव ने अष्टाध्यायी पर 'दुर्घट' नाम्नी वृत्ति लिखी है। यह व्याख्या अष्टाध्यायी के विशेष सूत्रों पर है। संस्कृत भाषा के जो पद व्या-करण से साधारणतया सिद्ध नहीं होते, उन पदों के साधुत्वज्ञापन के लिये यह प्रन्थ लिखा गया है। अत एव प्रन्थकार ने इसका अन्वर्थनाम 'दुर्घटवृत्ति' रक्का है।

प्रनथकार ने मङ्गल ऋोक में सर्वज्ञ अपरनाम बुद्ध को नमस्कार किया है, तथा बौद्ध प्रनथों के अनेक प्रयोगों का साधुत्व दर्शाया है। इससे प्रतीत होता है कि शरण्देव बौद्धमतावलम्बी था।

काल—शरणदेव ने प्रन्थ के श्रारम्भ में दुर्घटवृत्ति की रचना का समय शकाव्द १०९५ लिखा है, र श्रर्थात् वि० सं० १२२९ में यह प्रन्थ लिखा गया।

१. भाषावृत्यथाविवृति में उद्भृत मेदिनीकोष का काल विक्रम की १४ वीं शताम्दी माना जाता है, परन्तु यह ठीक नहीं है। उणादिवृत्तिकार उज्ज्वलदत्त विक सं० १२४० से पूर्ववर्ती है, यह इम ''उणाहि के वृत्तिकार'' प्रकरण में लिखेंगे। उज्ज्वलदत्त ने जणादिवृत्ति १।१०१३ पृष्ठ ३६ पर मेदिनीकार को उद्भृत किया है।

२ देखो पूर्व पृष्ठ १०८। १. भाषावृत्ति की सूमिका पृष्ठ १० की टिप्पणी।
४. नत्वा शरणदेवेन सर्वश्रं शानदेते । दृष्ट्यमृहजनाम्मोजकोशवीकासभास्वते ॥
५. शाकमहीपतिवस्सरमाने एकनमोनवपश्चविमाने । दुर्षटवृत्तिरकारिम्द्रदेव
कण्ठविभवणहारकतेव ॥

प्रतिसंस्कर्ता- दुर्घटवृत्ति के प्रारम्भ में लिखा है कि शरणदेव के कहने से श्रीसर्व-रिवृत ने इस प्रंथ का संदेप करके इसे प्रतिसंस्कृत किया।

प्रन्थ का वैशिष्ट्य—संस्कृत वाङ्मय के प्राचीन पंथों में प्रयुक्त शतशः दुःसाध्य प्रयोगों के साधुत्वनिदर्शन के लिये इस प्रंथ की रचना हुई है। प्राचीन काल में इस प्रकार के अनेक प्रंथ थे, मैत्रेय रिचत और पुरुषो-रामदेव विरचित दो दुर्घट वृत्तियों का वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं। सम्प्रित केवल शरणदेवीय दुर्घटवृत्ति उपलब्ध होती है। यद्यपि शब्दकौस्तुभ आदि अर्वाचीन प्रंथों में कहीं कहीं दुर्घटवृत्ति का खर्ण्डन उपलब्ध होता है तथापि कृच्छ्रसाध्य प्रयोगों के साधुत्व दर्शान के लिये इस प्रंथ में जिस शैली का आश्रय लिया है, उसका प्रायः अनुसरण अर्वाचीन प्रथकार भी करते हैं। अतः 'गच्छतः स्खलनं' न्याय से इसके वैशिष्ट्य में किश्वन्मात्र न्यूनता नहीं आती।

इस प्रंथ में एक महान वैशिष्टच और भी है। प्रंथकार ने इस भंथ में अनेक प्राचीन प्रंथों और प्रंथकारों के वचन उद्धृत किये हैं। इनमें अनेक प्रंथ और प्रंथकार ऐसे हैं जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। प्रन्थकार ने प्रंथ निर्माण का काल लिखकर महान उपकार किया है। इसके द्वारा अनेक प्रंथों और प्रंथकारों के काल निर्णय में महती सहायता मिलती है।

### २१ - भद्रोजि दीचित (सं १५१० - १५७५ के लगभग

भट्टोजि दीचित ने अध्टाध्यायी की 'शब्द की स्तुभ' नाम्नी महती वृत्ति लिखी है। यह वृत्ति इस समय समग्र उपलब्ध नहीं होती केवल प्रारम्भ के ढाई अध्याय और चतुर्थ अध्याय उपलब्ध होते हैं।

शब्दकौरतुभ के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद में प्रायः पतःक्षित कैयट श्रौर हरदत्त के प्रथों का दीचित ने श्रपने शब्दों में संमद्द किया है। यह भाग श्रधिक विस्तार से लिखा गया है, श्रमले भाग में संचेप से काम लिया है।

### परिचय

वंश-भट्टोजि दीन्तित महाराष्ट्रिय ब्राह्मण् था। इसके पिता का नाम लक्ष्मीधर और लघु श्राता का नाम रंगोजि भट्ट था। इनका वंशवृत्त इस प्रकार है-

१. वाक्याच्छरणदेवस्य च्छायावप्रदूषीढया । श्रीसर्वरचितेनेवा संक्षित्य प्रतिसंस्कृता ।

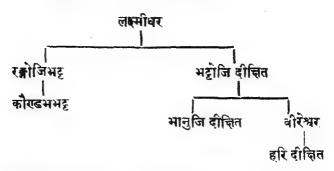

गुरु—परिडतराज जगन्नाथ कृत प्रौढमनोरमाखराडन से प्रतीत होता है कि भट्टोजि दीचित ने नृसिंहपुत्र शेषकृष्ण से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। अट्टोजि दीचित ने भी शब्दकौस्तुभ में प्रक्रियाप्रकाश-कार शेषकृष्ण के लिये गुरु शब्द का व्यवहार किया है। तत्त्वकौस्तुभ में भट्टोजि दीचित ने अप्पय दीचित को नमस्कार किया है।

#### काल

डाक्टर वेल्वेलकर ने भट्टोजि दीन्तित का काल सन १६००-१६५० श्राथात् वि० सं० १६५७-१७०७ तक माना है। श्रान्य ऐतिहासिक वि० सं० १६३७ मानते हैं। रोषकृष्ण-विरन्तित प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या का सं० १५१४ का एक इस्तलेख भएडारकर श्रारियएटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पृना के संग्रह में विद्यमान है। देखो, सन् १९२५ में प्रकाशित सूचीपत्र पृष्ठ १२ प्रन्थाङ्क २२८। इस काल की पृष्टि एक श्रान्य हस्तलेख से भी होती है। लन्दन के इण्डिया श्राफिस के पुस्तकालय में विट्टलविरन्ति प्रक्रियात्रसाद-र्टीका का एक इस्तलेख संगृहीत है। उस के श्रान्त में लेखन काल सं०

१. इड केचित् (भट्टेशिक्दोक्तितः) "" देषवंशावतंसानां श्रीकृष्णपण्डितानां विरायाचित्रयोः पादुक्योः प्रसादादासादितदाश्वानुकासनारतेषु च पारभेदवरपदं प्रयातेषु तत्रभवद्गिरखासितं प्रक्रियाप्रकाशं " दूषणः स्वानिभितायां मनोरमायामाकुल्यमकाषुः। चौक्षम्वा संस्कृत सीरिज काशां से सं० १६६१ में प्रकाशित प्रौडमनोरमा भाग ३ के अन्त में मुद्धत, पृष्ठ १ । २ तदेतत् सक्लमांभधाय प्रक्रियाप्रकाशे गुरूचरणै-रक्तम्। पृष्ठ १४५।

<sup>₹.</sup> स्चीपत्र भाग २, पृष्ठ ≀६७, झन्थाङ्क ६१३ ।

१५३६ लिखा है। विद्वल ने व्याकरण का अध्ययन शेषकृष्ण-सूनु वीरेश्वर अपरनाम रामेश्वर से किया था। इस से प्रतीत होता है कि उस समय शेषकृष्ण का स्वर्गवास हो गया था। तदनुसार शेषकृष्ण का स्वर्गवास वि० सं० १५२५ के लगभग हुआ होगा। पिएडतराज जगनाथ के लेख से यह भी प्रतीत होता है कि भट्टोजि दीचित ने शेषकृष्ण से चिरकाल तक अध्ययन किया था। अध्यः भट्टोजि दीचित का जन्म विक्रम की सोलहवीं शतार्व्य की प्रथम दशति में मानना होगा।

#### श्चन्य व्याकरण-प्रन्थ

दीक्षित ने शब्दकौसुभ के अतिरिक्त सिद्धान्तकौमुदी और इसकी व्याख्या प्रौढमनोरमा लिखी है। इन का वर्णन आगे 'पाणिनीय व्याक-रण के प्रक्रिया-प्रनथकार' प्रकरण में किया जायगा।

भट्टोजि दीचित ने शब्दकौस्तुभ को सिद्धान्तकौमुदी से पूर्व रचा था। वह उत्तर कृदन्त के अन्त में लिखता है—

> इत्थं लौकिकराव्यानां दिक्मात्रसिंह दर्शितम्। विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकीस्तुभे ॥

इस से यह भी व्यक्त होता है कि दीन्नित ने शब्दकौस्तुभ मन्य सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर रचा था। 'अतो छोपः' सूत्र की मौहमनोरमा और उस की शब्दरत व्याख्या से इतना स्पष्ट है कि शब्दकौस्तुभ पष्टाध्याय तक अवश्य लिखा गया था।

# शब्दकौस्तुभ के टीकाकार

आफ्रीकट के बृहत्सूचीपत्र में शब्दकौस्तुभ के प्रथम पाद के इ टीका-कारों का उल्लेख मिलता है। उन के नाम निम्नलिखित हैं—

- १. नागेश विषमपदी
- २. बैद्यनाथ पायगुरुष्ड प्रभा
- रे. विद्यानाथ शुक्क उद्योत
- १. सवत् १५३६ वर्ष माध वदि पकादशीरवौ श्रीमदानन्दपुरस्थानोत्तमे आज्यन्तर-नागरजातीयपण्डितअनन्तसुतपण्डितनारायणादिनां पठनार्थं कुठारीन्यवगादितसुतेन विश्वरूपेण लिखितम् । २. तमर्थकं कृष्णगुरीर्नमामि रामेश्वरार्चार्थगुरं गुणाविश्वर्। प्रक्रियाकीप्रसादान्ते । १. देखो एष १५२, टि० १।
- ४. अष्टा ६।४।४ = ।। ४. विस्तरः शब्दकौरतुमे बोध्यः । मनोरमा । इसकी व्याख्या—कौरतुमे वाष्ट्रे । शब्दरत्न ।

४. राधवेन्द्राचार्य - प्रभा

५. कृष्णमित्र — भावप्रदीप

६: भास्करदीक्षित - शब्दकौस्तुभवृषण

नागेश और वैद्यनाथ पायगुगढ के विषय में हम पूर्व लिख चुके हैं।' कृष्णमित्र का दूसरा नाम कृष्णाचार्य था। इसके पिता का नाम रामसेवक और पितामह का नाम देवीदत्त था। रामसेवक कृत 'महाभाष्य-प्रदीपव्याख्यान' का उद्घेख हम पूर्व कर चुके हैं। कृष्णमित्र ने सिद्धान्त-कौमुदी की 'स्त्रार्णव' नाम्नी टीका लिखी है। इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। कृष्णाचार्यकृत युक्तिरत्नाकर, वादचूहामिण और वाद-सुधाकर नामके तीन प्रन्थ जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में विद्यमान हैं। देखो सूचीपत्र पृष्ठ ४५, ४६।

शेव टीकाकारों के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है।

## कौस्तुभखएडनकर्ता-पंडितराज जगनाथ

पिष्डतराज जगन्नाथ ने प्रौढमनोरमा खर्गडन में लिखा है— इत्थं च 'ओत्' सूत्रगतकौस्तुभग्रन्थः सर्वोऽप्यसंगत हाते ध्ये-यम् । अधिकं कौस्तुभक्षण्डनाद्यसंयम् ।

इससे स्पष्ट है कि जगन्नाथ ने शब्दकौस्तुभ के खरडन में कोई मन्थ लिखा था। यह मन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध है।

### परिचय तथा काल

परिहतराज तैलक्क श्राह्मण थे। इनका दूसरा नाम 'वेहनाडू' था। और इनको त्रिशृली भी कहते थे। इनके पिता का नाम परंभट्ट और माता का नाम लक्ष्मी था। परंभट्ट ने ज्ञानेन्द्र भिक्षु से वेदान्त, महेन्द्र से न्याय वैशेषिक, भाट्टदीपिकाकार खरण्डदेव से मीमांसा और शेष वीरश्वर से महाभाष्य का अध्ययन किया था। परिहतराज जगन्नाथ दिही के सम्राट् शाहजहाँ और दाराशिकोह के प्रेमपात्र थे। शाहजहां ने इन्हें परिहतराज की पदवी प्रदान की थी। शाहजहां सं० १६८५ में गदी पर बैठा था। ये चित्रमीमांसाकार अप्ययदीचित के समकालिक कहे जाते हैं, परन्तु इसमें कोई टक् प्रमाण नहीं है। परिहतराज ने शेषकृष्ण के पुत्र

१. पूर्व पुष्प ३०६---३०६।

२. पूर्व पृष्ठ ३१०।

चैष्यम्या संरक्ततसीरीय काशी से सं० १६६१ में प्रकाशित प्रौडमनोरमा माग इके अन्त में मुद्रित, पृण्ड २१ ।

वीरेश्वर अपरनाम रामेश्वर से विद्याध्ययन किया था'। विट्ठल ने सं• १५३६ से कई वर्ष पूर्व वीरेश्वर से ज्याकरण पढ़ा था, यह हम पूर्व पूछ २८४ पर लिख चुके हैं। इस प्रकार पिछतराज जगन्नाथ का काल न्यूना-तिन्यून सं० १५७५—१६९० तक स्थिर होता है, परन्तु इतना लम्बा काल सम्भव प्रतीत नहीं होता। हम इस कठिनाई को सुलमाने में असमर्थ हैं।

भट्टोजि दी चित ने शेषकृष्ण से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था। भट्टोजि दी चत ने अपने शब्दकौस्तुभ और प्रौढमनोरमा प्रन्थों में बहुत स्थानों पर शेषकृष्णविर्वित प्रक्रियाप्रकाश का खण्डन किया है। अतः पिछतराज जगन्नाथ ने प्रौढमनोरमा खण्डन में भट्टोजि को 'गुरुद्रोही' शब्द से स्मरण किया है। वौढमनोरमाखण्डन के विषय में सोलहवें अध्याय में लिखेंगे।

### २२-- अप्तय दीक्षित (१५७७--१६५०)

श्चत्य दीचित ने पाणिनीय सूत्रों की 'बृत्रप्रकाश' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका एक इस्तलेख श्राहियार राजकीय पुस्तकालय में विद्य-मान है। देखी सूचीपत्र भाग २ पृष्ठ ७५।

### परिचय

अपय दीन्ति के पिता का नाम 'रङ्गराज अध्वरी' और पितामह का नाम 'श्राचार्य दीन्ति' था। इनका गोत्र भारद्वाज था। यह अपने समय में शैवमत के महान् स्तम्भ माने जाते थे। अप्पय दीन्तित के आतुष्पीत्र नील-कर्राठ दीन्तित विरन्तित शिवलीलार्णव कान्य से झात होता है कि अप्पय-दीन्तित ७२ वर्ष तक जीवित रहे, अभीर उन्होंने लगभग १०० प्रन्थ लिखे। नीलकर्राठ के पितामह अर्थात् अप्पय दीन्तित के आता का नाम अञ्चा दीन्तित था।

#### काल

कन्हैयालाल पोदार ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में अप्पय दीजित का काल सन् १६५७ (सं० १७१४ वि०) पर्यन्त माना है । वे लिखते हैं—सन् १६५७ (सं० १७१४ वि०) में काशी के मुक्तिमगढ़प में एक

८. अस्मद्गुरुवीरेश्वरपीण्डनानां ""। श्री • मनो • खण्डन पण्ठ १ ।

२. स्थिति गर्वे गुरूदुहास् । प्रो० मनो० खण्डन पृष्ठ १। इ. काकेन शम्भुः किल तावतापि कलादचतुष्पष्टिमिताः प्रणिश्ये । इ.स.सानि प्राप्य समाः प्रवन्थानकर्तं न्यद्धादप्यवदीक्षितन्दः । सर्गे १। ४. देखो प्रथम माग पृष्ठ २ ६ ॥ ।

सभा हुई थी जिसमें निर्माय किया गया था कि महाराष्ट्रिय देविष (देव-सखे) ब्राह्मण पंक्तिपावन हैं। इस निर्णयपत्र पर ऋष्पय दीचित के भी हस्ताचर हैं। यह निर्णयपत्र श्री पिपुटकर ने 'चितलेभट्टपकरण' एस्तक में मुद्रित कराया है।"

हमारी समक्त में यह निर्णयपत्र बनावटी है, क्योंकि अप्पय दीचित के आतुष्पीत्र नीलकराठ के वचन से स्पष्ट है कि अप्पयदीचित ७२ वर्ष तक जीवत रहे थे, और व्यङ्कट देशिक के यादवाभ्युद्य की टीका बेल्द्स्र के राजा चिन्नतिम्मनायक की प्रेरणा से लिखी गई थी। चिन्नतिम्म का राज्य-काल वि० सं०१५९ से १६०७ पर्यन्त है। यदि सं०१७१४ विक्रम के निर्णय पत्र पर अप्पयदीचित के हस्ताचर मानें तो सं०१६०७ तक अप्पय-दीचित का जन्म ही नहीं हुआ था, पुनः चिन्नतिम्म की प्रेरणा से यादवा-म्युद्य पर टीका कैसे लिखता ? अप्पय दीचित के आहुष्पीत्र नीलकराठ ने 'नीलकराठचम्पू' का रचना काल किल अब्द ४७३८ अर्थाम् वि० सं० १६९४ लिखा है।' उससे पूर्व अप्पय दीचित की मृत्यु हो चुकी थी।'

हम पूर्व पृष्ठ ३५२ पर लिख चुके हैं कि महोजि दीजित ने तत्त्व-कौस्तुम में अप्यय दीचित को नमस्कार किया है। महोजी का काल सं० १५१०—१५७५ के मध्य हैं। अतः अप्यय दीचित का काल सं० १५२० सं १६०२ तक मानना युक्त होगा।

## २३-नीलकण्ठ वाजवेयी (सं०१६००-१६४०)

नीलकरठ वाजपेयों ने ऋष्टाध्यायी पर 'पाणिनीयदीविका' नाम्नी वृत्ति लिखी थी।इस वृत्ति का उल्लेख नीलकरठ ने स्वयं परिभापावृत्ति में किया है। अब वृत्ति सम्प्रति ऋनुपलब्ध है। प्रन्थकार के काल आदि के विषय में 'महाभाष्य के टीकाकार' प्रकरण में लिखा जा चुका है।

## २४-अनंभट्ट (सं०१६५०) महामहोपाध्याय अत्रंभट्ट ने अष्टाध्यायी पर 'वाणिनीयमिताक्षरा'

अष्टात्रिंशदुपरकृत-सप्तराशिक-चतुरस्हस्रेषु । कांकविष्यु गतेषु (४७३८) अथितः क्रिक नीलकण्ठविजयोऽयम् ॥

२, पूर्व पृष्ठ २ ४ ४ दि० ३ । इ. अस्मतकत-पाणिनीयदीपिकायां स्पष्टम् । पृष्ट २६ । ४. पूर्व पृष्ट २९६ ।

नाम्नी वृत्ति रची है। यह वृत्ति काशी से प्रकाशित हो चुकी है। यह वृत्ति साधारण है।

अन्तंशर के विषय में 'महाभाष्यप्रदीप के टीकाकार' प्रकरण में हम पूर्व (पूछ ३०४) लिख चुके हैं।'

### २४-गोपालकृष्ण शास्त्री(सं० १६५०-१७००)

हमने 'महाभाष्य के टीकाकार' प्रकरण में गोपालकृष्ण शास्त्री विरचित 'शाब्दिकचिन्तामणि' प्रन्थ का उल्लेख किया है। वहां हमने लिखा है कि हमें इस प्रन्थ के 'महाभाष्यन्याख्या' होने में सन्देह है। यदि यह प्रन्थ महाभाष्य की व्याख्या न हो तो निश्चय ही अष्टाध्यायी की विस्तृत वृत्ति रूप होगा।

## २६-श्रोरम्भट्ट (सं० १६००)

वैयनाथभट्ट विश्वरूप अपरनाम ओरम्भट्ट ने 'व्याकरणदीपिका' नाम्ना अष्टाध्यायों की वृत्ति बनाई है। इस वृत्ति में वृत्ति उदाहरण तथा पंक्तियां आदि यथासम्भव सिद्धान्तकीमुदी से उद्धृत की हैं। अतः जो व्यक्ति सिद्धान्तकीमुदी की फिक्किओं को अष्टाध्यायी के कम से पदना पढ़ाना चाहें उन के लिये यह मन्य कुछ उपयोगी हो सकता है।

श्रारम्भट्ट काशी निवासी महाराष्ट्रिय परिडत है। यह काशी के प्रसिद्ध-विद्वान वालशास्त्री के गुढ़ काशीनाथ शास्त्री का समकालिक है। पं० काशीनाथ शास्त्री ने सं० १९१६ में काशीराजकीय संस्कृत महाविद्यालय से श्रवकाश प्रहर्ण किया था। श्रवः श्रोरम्भट्ट का काल सं० १९०० के लगभग है।

## २७--स्त्रामी दयानन्द सरस्वती (सं० १८८१-१९४०)

स्त्रामी द्यानन्द सरस्वती ने पाणिनीय सूत्रों की "अष्टाध्याचीभाष्य" नाम्नी विस्तृत व्याख्या लिखी है । इस के दो खगढ वैदिक पुस्तकालय अजमेर से प्रकाशित हो चुके हैं।

#### पश्चिय

वंश—दयानन्द सरस्वती का जन्म काठियावाड़ के अन्तर्गत टंकारा नगर के श्रीदीच्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन के पिता सामवेदी ब्राह्मण थे। बहुत अनुसन्धान के अनन्तर इन के पिता का नाम कर्शनजी तिवाड़ी भौर पितामह का नाम लालजी तिवाड़ी ज्ञात हुआ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का बाल्यकाल का नाम मूलजी था। सम्भवतः इन्हें मूलशंकर भी कहते थे। मूलजी के पिता शैवमतावलम्बी थे। ये अत्यन्त धर्मनिष्ठ, टढ़ चरित्र और धनधान्य सं वैभवशाली व्यक्ति थे।

भाई बहन — मूलजी के दो किनिष्ठ भाई थे। उन में एक का नाम बह्मजी था। उनकी दो बहनें थीं, जिनमें बड़ी प्रेमाबाई का विवाह मङ्गलजी लीलारावजी के साथ हुआ था। छोटी बहिन की मृत्यु बचपन में मूलजी के सामने हो गई थी।

प्रारम्भिक अध्ययन और गृहत्याग—मूलजी का पांच वष की अवस्था में विद्यारम्भ और आठ वर्ष की अवस्था में उपनयन संकार हुआ था। सामवेदी होने पर भी इन के पिता ने रौवमतावलम्बी होने के कारण मूलजी को प्रथम रुद्राध्याय और परचात् समप्र यजुर्वेद कराठाप्र कराया था। घर में रहते हुए मूलजी ने व्याकरण आदि का भी कुछ कुछ अध्ययन किया था। बाल्यकाल में अपने चाचा और छोटी भगिनी की मृत्यु से इन के मन में वैराग्य की भावना उठी और वह उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। इनके पिता ने मूलजी के मन की भावना समम्म कर इन को विवाहबन्धन में बांधने का प्रयत्न किया, परन्तु मूलजी अपने सकल्प में हढ़ थे। अतः विवाह की सम्पूर्ण तैयारी हो जाने पर उन्होंने एक दिन सार्यकाल अपने भौतिक संपत्ति से परिपूर्ण गृह का सर्वदा के लिये परित्याग कर दिया। इस समय इन की आयु लगभग २२ वर्ष की थी। यह घटना मंबत् १९०३ की है।

गृह-पित्याग के अनन्तर योगियों के अन्वेषण और सबे शिव के दर्शन की लालसा से लगभग पन्द्रह वर्ष तक हिंस जन्तुओं में परिपूर्ण भयानक वन कन्दरा और हिमालय की ऊंची ऊंची सदा बर्फ से ढकी चोटियों पर अमण करते रहे। इस काल में इन्होंने योग की विविध कियाओं और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया।

गुरु—नर्वदा-स्रोत की यात्रा में मूलजी ते स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती नामक संन्यासी से संन्यास प्रहण किया और दयानन्द सरस्वती नाम पाया। नर्वदास्रात की यात्रा में ही इन्होंने मधुरा निवासी प्रज्ञाचक्षु दण्डी विरजानन्द स्वामी के पाण्डित्य की प्रशंसा सुनी। श्रतः उस यात्रा की परिसमाप्ति पर उन्होंने मधुरा श्राहर सं० १९१७-१९२० तक २ वर्ष स्वामी विरजानन्द से व्याकरण श्रादि शास्त्रों का श्रध्ययन किया। स्वामी

विरज्ञानन्द न्याकरण शास्त्र के खद्वितीय विद्वान् थे। इनकी न्याकरण के नन्य और प्राचीन सभी प्रन्थों में अन्याहत गति थी। तात्कालिक समस्त पिएडतसमाज पर इन के न्याकरणज्ञान की धाक थी। स्वामी द्यानन्द भी इन्हें न्याकरण का सूर्य कहा करते थे। इन्हों के प्रयन्न से कौमुदी आदि के पठन-पाठन से नष्टप्राय महाभाष्य के पठन-पाठन का पुनः प्रवर्तन हुआ था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। स्वामी विरज्ञानन्द के न्याकरण-विषयक अद्भुत पाणिडत्य का निदर्शन इस प्रन्थ के दूसरे भाग के धातुपाठ' नामक १ करण में कराया जायगा।

#### काल

स्वामी द्यानन्द सरस्वती का जन्म सं० १८८१ में हुन्ना था। इनके जन्म की तिथि बाश्विन बदि ७ कही जाती है। इनका स्वर्गवास सं० १९४० कार्तिक कृष्णा श्रमावास्या दीपावली के दिन सार्य ६ बजे हुन्ना था।

### श्रष्टाध्यायी भाष्य

स्वामी द्यानन्द के १५ अगस्त सन् १८७८ ई० ( आषाढ व० २ सं० १९३५) के पत्र से ज्ञात होता है कि श्रष्टाध्यायीभाष्य की रचना उक्त तिथि से पूर्व प्रारम्भ हो गई थी। <sup>र</sup> एक अन्य पत्र से विदित होता है कि २४ अप्रेल सन् १८७८ तक अष्टाध्यायीभाष्य के चार अध्याय बन चुके थे। 3 चौथे अध्याय से आगे वनने का उल्लेख उनके किसी उपलब्ध पत्र में नहीं मिलता । स्वामी द्यानन्द के अनेक पत्रों से विदित होता है कि पर्याप्त प्राहक न मिलने से वे इसे अपने जीवन काल में प्रकाशित नहीं कर सके। खामीजी की मृत्य के कितने ही वर्ष पश्चात् उनकी स्थानापन्न परोपकरिर्णी सभा ने इसके दो भाग प्रकाशित किये, जिनमें तीसरे अध्याय तक का भाष्य है। चौथा अध्याय अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। इस के प्रथम भाग (अ० १।१-२तथा अ० ३) का सम्पादन डा० रघुवीर जी एम. ए. ने किया है। तृतीय श्रीर चतुर्थ अध्याय का सम्पादन हमारे पृज्य आचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने किया है। इसमें मैंने भी सहायक रूप से कुछ कार्य किया है। इस अष्टाध्यायीभाष्य के विषय में हमने "ऋषि द्यानन्द सरखती के प्रन्थों का इतिहास" प्रन्थ में विस्तार से लिखा है, अत: विशेष वहीं देंखें।

१ पूर्व पृष्ठ २ ४०। २. ऋषि दयानन्द के पत्र और विद्यापन पृष्ठ ११७।

३. वही, वृष्ठ १५३।

#### श्चन्य ग्रन्थ

स्वामी द्यानन्द ने अपने दश वर्ष के कार्यकांल (सं० १९३१-१७४९० तक) में लगभग ५० अन्थ रचे हैं। उनमें सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि, ऋग्वेदादि-भाष्यमूमिका ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य आदि मुख्य हैं। स्वामी द्यानन्द के समस्तप्रन्थों का वर्षन हमने "ऋषिद्यानन्द के प्रन्थों का इतिहास" नामक प्रन्थ में विस्तार से किया है। यह प्रन्थ प्रकाशित हो गया है।

अब हम उन वृत्तिकारों का वर्णन करते हैं जिन का काल अज्ञात है— २८ अप्पन नैनार्य

त्रापन नैनार्य ने पाणिनीयाष्ट्रक पर 'प्रक्रियादीपिका' नामी वृत्ति लिखी है। प्रन्थकार का दूसरा नाम वैष्णवदास था। प्रक्रियादीपिका का एक इस्तलेख मद्रास राजकीय इस्तलेख पुस्तकालय में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग ३ खरड १ A एष्ट ३६०१, प्रन्थाङ्क २५४१। इसके आद्यन्त में निम्न पाठ है—

त्रादि में — अप्पननैनार्येण विद्वटाचार्यसनुना। प्रक्रियादीपिका सेथं कृता वात्स्येन धीमता।

श्रन्त में —श्रीमद्वात्स्यान्वयपयःपाराचारसुधाकरण वादिमचेभ-कण्ठरिवकण्ठलुण्टाकेन श्रीमद्वेद्वटार्थपादकमलचङचरीकेण श्रीमत्प-रवादिमतभयंकरमुक्ताफलेन अप्पननेनार्याभिमिधश्रीवैण्णवदासेन इता प्रक्रियादींग्वेका समाप्ता ।

इस लेख से इतना व्यक्त होता है कि अप्पन नैनार्थ के पिता का नाम बेह्नटार्य था और यह वास्त्यगोत्र का था। 'प्रकियादीपिका' नाम से सन्देह होता है कि यह कहीं प्रक्रिया प्रन्थ न हो।

## २६ नारायण सुधी

नारायण सुधी विरचित 'अष्टाध्यायीवदीप' अपरनाम 'शब्दभूषण' के हस्तलेख मद्रास, अडियार और तक्जीर के राजकीय पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। मद्रास के राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग ४ खरह A. पृथ्ठ ४२७५ पर निर्दिष्ट हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ है —

१. प्राच्यविषा प्रतिश्वान, पो० अजमागढ पॅलेस, बनारस से प्राप्य।

इति भीगोविन्त्पुरवास्तव्यनारायणसुर्धाविरसिते समार्ति-काष्टाध्यामीप्रदीपे शब्दभूषणे अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः।

यह व्याख्या बहुत बिस्तृत है। इसमें उपयोगी वार्तिकों का भी समा-वेश है। तृतीयाध्याय के द्वितीयपाद के श्वनन्तर उगादिसूत्र श्रीर षष्ठा-ध्याय के द्वितीयपाद के परचात किट्सृत्र भी व्याख्यात हैं।

नारायण सुधी का देश, काल ऋज्ञात है।

### ३०-- रुद्रधर

हृद्रधरकृत ब्राष्ट्राध्यायीवृत्ति का एक हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन के संग्रह में विद्यमान है। देखों संग्रह नं० १९ वेष्टन संख्या १३। हृद्रधर मैथिल परिहत है। इसका काल ब्रह्मात है।

#### ३१--- उदयन

उद्यनकृत 'मितृष्ट्रयर्थसंग्रह' नाम्नी पृत्ति का एक इसलेख जम्मू के रघुनाथमन्दिर के पुस्तकालय में हैं। देखो सूचीपत्र प्रष्ट ४५।

उदयन ने इस प्रनथ में काशिकावृत्ति का संत्रेप किया है। प्रनथकार का देश काल अज्ञात है। यह नैयायिक उदयन से भिन्न न्यक्ति है।

#### ३२--रामचन्द्र

रामचन्द्र ने श्रष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी है। उस में उसने भी काशिकावृत्ति का संच्य किया है। इसके प्रारम्भ के श्लोक से विदित होता है कि रामचन्द्र ने यह प्रनथ नागोजी की प्रेरणा से लिखा था। यह नागोजी कीन है, यह श्रज्ञात है। एक रामचन्द्र शेषवंशीय नागोजी भट्ट का पुत्र है, इस से यह भिन्न प्रतीत होता है।

## ३३--पाशिनीय-लघुवृत्ति

यह यह यह स्तोकबद्ध है। देखो द्रिबेग्ड्रम् पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग ५ भन्थांक १०५।

- १, नागोजीविदुवा प्रोको रामचन्द्रो यद्यामति । शब्दशास्त्रं समाकोक्य कुवेंडहं वृत्ति संग्रहम् ॥
- २. इसने सिद्धान्तको मुदी की न्याक्या कि जी । इस का वर्णन आगे होगा : ४६

श्लोकबद्ध पाणिनीयसूत्रपृत्ति का एक इस्तलेख मैसूर के राजकीय पुस्तकालय में भी है। देखो सन् १९२२ का सूचीपत्र पृष्ठ ३१५ मन्थाङ्क ४०५०। ये दोनों प्रन्थ एक ही हैं अथवा प्रथक् पृथक् यह अज्ञात है।

पाणिनीयसृत्रलघु[वृत्ति]विवृति

यह पूर्वोक्त लघुवृत्ति की श्लोकबद्ध टीका है। यह टीका रामशाली चेत्र निवासी किसी द्विजन्मा की रचना है। देखो ट्रिवेगड्रम् के राजकीय पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग ६ प्रनथाङ्क ३४।

मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ठ ३१५ पर 'पाणिनीयसूत्र-वृत्ति टिप्पणी' नामक मन्थ का उल्लेख हैं। उसका कर्चा 'देवसहाय' है।

## ३४-४१--अष्टाध्यायी की अज्ञातकर्तृक वृत्तियां

मद्रास राजकीय पुस्तकालय के नये छपे हुए बृहत् सूचीपत्र में श्रष्टा-ध्यायी की ५ वृत्तियों का उल्लेख मिलता है। वे निम्न हैं —

| प्रन्थनाम                           | प्रन्थाङ्क |
|-------------------------------------|------------|
| ३४पाणिनीय-सुत्रवृत्ति               | ११५७७      |
| ३५—पाणिनीय सुत्रविवरण               | ११५७=      |
| ३६पाणिनीय-स्त्रविष्टति              | ११५७९      |
| ३७-पाणिनीय-स्त्रविष्टृति खचुवृत्तिक | ारिका११५⊏० |
| <b>३</b> द—पाणिनीय-सूत्रव्यारूयान   | ११५८१      |
| <b>उदाहरणरखोकस</b> हित              |            |

३६, ४० — डी० ए० वी० कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तकालय में पाणिनीय सूत्र की दो वृत्तियां विद्यमान हैं। देखो प्रन्थांक ३८५०,६२८१। ये दोनों वृत्तियां केरल लिपि में लिखी हुई हैं।

४१ — सरखतीभवन काशी के संग्रह में पाणिनीयाष्ट्रक की एक अज्ञात कर्तृक गृत्ति वर्तमान है। देखों महीधर संग्रह वेष्टन नं० २८।

इसी प्रकार अन्य पुस्तकालयों में भी अनेक श्रष्टाध्यायीवृत्तियों के इस्तलेख विद्यमान हैं। इन सब का अन्वेषण होना परमावश्यक है।

हमने इस अध्याय में अष्टाध्यायी के ३२ वृत्तिकारों, ९ अज्ञात-करेक वृत्तियों और प्रसंगवश अनेक व्याख्याताओं का वर्णन किया है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में ५० पाणिनीय वैयाकरणों का वर्णन किया है। अब अगले अध्याय में काशिका के व्याख्याकारों का वर्णन किया जायगा

## पन्द्रहवां अध्याय

### काशिका के व्याख्याता

काशिका जैसे महत्त्वपूर्ण वृत्ति-प्रन्थ पर अनेक विद्वानों ने टीकाएँ लिखीं, उनमें से कई एक इस समय श्रप्राप्य हैं। बहुत से टीकाकारों के नाम भी श्रद्धात हैं। हमें जितने टीकाकारों का ज्ञान हो सका, उनका वर्णन इस श्रध्याय में करते हैं।

## १ जिनेन्द्रबुद्धि

काशिका पर जितनी व्याख्याएं उपलब्ध द्यथवा परिक्रात हैं, उनमें बोधिसत्त्वदेशीय द्याचार्य जिनेन्द्रबुद्धि विरचित काशिकाविवरणपिकका द्यपरनाम न्यास सबसे प्राचीन है। न्यासकार का 'बोधिसत्त्वदेशीय' वीहत् होने से स्पष्ट है कि न्यासकार बौद्धमत का प्रामाणिक आचार्य है।

#### न्यासकार का काल

न्यासकार ने श्रपना किञ्चिन्मात्र परिचय नहीं दिया, अतः इसका इतिवृत्त सर्वथा अन्धकार में हैं। हम यहां न्यासकार के कालनिर्णय करने का कुछ प्रयक्ष करते हैं—

हरदत्त ने पदमक्तरी ४।१।४२ में न्यासकार का नामनिदशपूर्वक उल्लेख किया है। हरदत्त का काल विकम की १२वीं शताब्दी का प्रथम चरण अथवा उससे कुछ पूर्व है। यह हम पूर्व (पृष्ठ २८३) लिख चुके। अत: न्यासकार १२वीं शताब्दी से प्राचीन है।

महाभाष्यव्याख्याता कैयट हरदत्त से पौर्वकालिक है, यह हम कैयट के प्रकरण में लिख जुके। कैयट और जिनेन्द्रबुद्धि के अनेक वचन परस्पर अत्यन्त मिलत हैं। जिनसे यह स्पष्ट है कि कोई एक दूसरे से सहायता अवश्य ले रहा है, परन्तु किसी ने किसी का नाम निर्देश नहीं किया। इसलिये उनके पौर्वापर्य के ज्ञान के लिये हम दोनों के दो तुल-नात्मक पाठ उद्घृत करते हैं—

न्यास—द्वयोरिकारयोः प्रश्लेषनिर्देशः। तत्र यो द्वितीय इवर्णः स य [विभाषा ] इत्यात्ववाघा यथास्यादित्येवमर्थः। ३।१।११॥ प्रदीप-दीर्घोश्वारणे भाष्यकारेण प्रत्याक्याते केचित् प्रश्लेष-निर्देशेन द्वितीय ईकारो ये विभाषा (६।४।४३) इत्यात्वस्य पक्षे परत्थात् प्राप्तस्य बाधनार्थ इत्याहुः। तह्युक्तम्। क्यप्सन्नियोगेन विधीयमानस्येत्वस्यान्तरङ्गत्वात्।३।१।१११॥

न्यास—अनित्यता पुनरागमशासनस्य घोळींपो छेटि वा(७।३।७०) इत्यत्र वात्रहणिलङ्गाद् विद्वायते । तद्धि दद्द् द्दाद् इत्यत्र नित्यं घोळींपो माभूदित्येवमर्थं क्रियत । यदि च नित्यमागमशासनं स्याद् बात्रहणमनर्थकं स्यात् । भवतु नित्यो छोपः । सत्यपि तस्मिन् छेटोऽ॰ डाटी (३।४।९४) इत्यटि छते दद्त् द्दादिति सिध्यत्येव । अनि-त्यत्वे त्वागमशासनस्याडागमाभावात्र सिध्यति ततो वा वाचन॰ मर्थवद् मवति । ७ । १ । १ ॥

प्रदीप केविस्वनित्यमागमशासनमित्यस्य ज्ञापकं वाग्रहणं वर्णः यन्ति । अनित्यत्वासस्याट्यसति ददादिति न स्यादिति । तत्सिद्धये वाग्रहणं कियमाणमेनां परिभाषां ज्ञापयति । ७ । ३ । ७० ॥

इन उद्धरणों की परस्पर तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों स्थानों में कैयट 'केचित्' पद से न्यासकार का निर्देश करता है और उसके प्रन्थ को अपने शब्दों में उद्धृत करता है। अतः न्यासकार निश्चय ही वि० सं० १०९० से पूर्ववर्ती है। यह उसकी उत्तर सीमा है। न्यास के सम्पादक श्रीशन्द्र चक्रवर्ती ने न्यासकार का काल सन् ७२५—७५० अर्थात् ७८२—८०७ वैक्रमाब्द पर्यन्त माना है।

#### महाकवि माघ और न्यास

महाकिव माघ ने शिशुपालवध के 'अनुत्सूत्रपदन्यास' इत्यादि रलोक में रलेषालकार से न्यास का उल्लेख किया है। न्यास के सम्पादक ने इसी के खाधार पर माघ को न्यासकार से उत्तरवर्ती लिखा है, वह श्रयुक्त है। यह हम पूर्ण लिख चुके! प्राचीनकाल में न्यास नाम के श्रनेक प्रन्थ विद्यमान थे। कोई न्यास प्रन्थ भर्ग्हरिविरचित महाभाष्यदीपिका में भी उद्भत है। एक न्यास महत्वदिस्रि ने वामनविरचित विश्रान्तविद्याधर

१. पूर्व पृष्ठ इ३४।

र. देखीं पूर्व पृष्ठ २७७ पर महाभाष्यदीपिका का इह वां उद्धरण ।

व्याकरण पर लिखा था। पृष्यपाद अपर नाम देवनन्दी ने भी पाणि-नीयाष्ट्रक पर 'शब्दावतार' नामक एक न्यास लिखा था। अतः महा-कवि माघ ने किस न्यास की ओर संकेत किया है, यह अज्ञात है। हाँ इतना निश्चित है कि माघ के उपर्युक्त श्लोकांश में जिनेन्द्रबुद्धिवर्राचत न्यास का उल्लेख नहीं है, क्योंकि शिशुपालवध का रचना काल सं० ६८२-७०० के मध्य है। <sup>2</sup>

### भागह और न्यासकार

भामह ने अपने अलंकार शास में लिखा है-

शिष्टप्रयोगमात्रेण न्यासकारमतेन वा । तृचा समस्तपष्टीकं न कर्थविदुदाहरेत् ॥ सूत्रकाषकमात्रेण वृत्रहंन्ता यथोदितः । अकेनं च न कुर्वीत वृत्तिस्तद्गमकी यथा ॥

इन श्लोकों में स्मृत न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि नहीं है, क्योंकि उस के सम्पूर्ण न्यास में कहीं पर भी 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' ( अष्टा० १।४।३० ) के ज्ञापक से 'बृजहन्ता' पद में समास का विधान नहीं किया। न्यास के सम्पादक ने उपर्युक्त श्लोकों के आधार पर भामह का काल सन् ७७५ ई० अर्थात् सं० ८३२ वि० माना है। यह ठीक नहीं, क्यों। क सं० ६८७ वि० के समीपवर्ती स्कन्द-महेशवर ने अपनी निरुक्तटीका में भामह के अलंकार प्रन्थ का एक श्लोक उद्धृत किया है। यह आतः भामह निश्चय ही वि० सं० ६८७ से पूर्ववर्ती है।

हम पूरा लिख चुके हैं कि न्याकरण पर श्रमैक न्यास प्रन्थ रचे गये थे। श्रत: भामह ने किस न्यासकार का उल्लेख किया है, यह श्रज्ञात है। इसलिये केवल न्यास नाम के उल्लेख से भामह जिनेन्द्रबुद्धि से उत्तरवर्ती नहीं हो सकता।

१, इस का वर्णन 'पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण, नामक १७ वे अध्याव में करेंगे।

२. देखो पूर्व पृष्ठ १२३। इ. देखा पूर्व पृष्ठ १३४, ३३४।

४. न्यास की भूमिका, पृष्ठ २६। ४. देखो निरुक्त टीका १०।१६। भाइ-तुत्त्यश्रुतीनां '''''तिक्रिक्यते। यह भामह के अखंकार शास्त्र २।१७ का वचन हैं। निरुक्तटीका का पाठ शुटित तथा अश्रुद्ध है।

### न्यास के व्याख्याता १. मैत्रेय रक्षित

मैत्रेय रिक्त ने न्यास की 'तन्त्रप्रदीप' नाम्नी महती व्याख्या रची है। सौभाग्य से इसका एक हस्तलेख कलकत्ता के राजकीय पुस्तकालय में सुरिक्तत है। इस्तलेख में प्रथमाध्याय के प्रथम पाद का प्रन्थ नहीं है, शेष संपूर्ण है। देखो बंगाल गवनमेएट की श्राङ्गानुसार पं० राजेन्द्रलाल सम्पादित सूचीपत्र भाग ६, पृष्ठ १४०, प्रन्थाङ्क २०७६।

मैत्रेय रित्तत का काल संवत् १९४०--११६५ तक है, यह हम ५व

लिख चुके हैं।

### तन्त्रप्रदीप के ब्याख्याता

- १. नन्द्रतमिश्र—नन्द्रनांमश्र न्यायवागीश ने तन्त्रप्रदीप की 'तन्त्र-प्रदीपोद्योतन' नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। नन्द्रनिष्ठ के पिता का नाम वाणेश्वरिमश्र है। इस प्रन्थ के प्रथमाध्याय का हस्तलेख कलकत्ता के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है। देखो पं० राजेन्द्रलाल संपादित पूर्वोक्त सूचीपत्र भाग ६, प्रष्ठ १५० प्रन्थांक २०८३।
- २. सनातन तर्काचार्य इसने तन्त्रप्रदीप पर 'श्रमा' नाम्नी टीका लिखी है। प्रो० कालीचरण शास्त्री हुबली का मैत्रेय रिचत पर एक लेख भारत-कौमुदी भाग दो में छपा है। उसमें उन्होंने इस टीका का उल्लेख किया है।
- ३. तन्त्रप्रदीपाले।ककार—किसी अज्ञातनामा पिएडत ने तंत्रप्रदीप पर 'आलोक' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका उल्लेख भी प्रो० कालीचरण शास्त्री के उक्त लेख में है।

हम इन प्रनथकारों के विषय में अधिक नहीं जानते।

### २. मल्लिनाथ

मिलनाथ ने न्यास की 'न्यासोद्योत' नाम्नी टीका लिखी थी। आफ्नेस्ट न बृहत् सूचीपत्र में इसका उल्लेख किया है। मिलनाथ ने स्वयं किराताजुनीय की टीका में न्यासोद्योत के पाठ बद्धुत किये हैं।

१. देखो पूर्व पृष्ठ २८३।

२. उक्तं च न्यासोग्रोते — न केवरुं श्रूयमाणेव क्रिया निमित्तं कारकमावस्य, अपि तु गम्यमानापि २।१७, पृष्ठ २४, निर्णयसागर संस्कृतः।

मिलनाथ साहित्य और व्याकरण का अच्छा पिण्डत है। यह उसकी काव्यदीकाश्रों से भले प्रकार विदित होता है।

मिहानाथ का काल—मिहनाथ का निश्चित काल श्रह्मात है। सायण ने धातुवृत्ति में 'न्यासोधोत' के पाठ उद्धृत किये हैं।' सायण का काल संवत् १३७२—१४४४ तक माना जाता है। श्रदः मिहनाथ विक्रम की १४ वीं शताब्दी के पूर्वीर्ध का या उस से पूर्ववर्ती है, इतना सामान्यतया कहा जा सकता है।

#### ३. महामिश्र

महामिश्र नाम के किसी पिएडत ने न्यास पर एक व्याख्या लिखी है। इसका नाम 'ब्याकरणप्रकाश' है। इस प्रन्थ के प्रारम्भिक भाग का एक हस्तलेख जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के संप्रह में विद्यमान है। देखो सूर्चापत्र पृष्ठ ४१।

महामिश्र ने विद्यापित की प्रेरणा से यह प्रन्थ लिखा है। यह विद्यापित कीन है, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। यदि यह विद्यापित लक्ष्मणसेन का सभ्य हो तो इसका काल विक्रम की १२वीं शताब्दी का उत्तरार्थ होगा। महामिश्र के विषय में हम कुछ नहीं जानते।

#### ४. रत्नमति

सवानन्द ने श्रमरटीकासर्वस्व ३ । १ । ५ पर रब्लमित का निम्न पाठ उद्भृत किया है—

न तु संशयवित पुरुष इति न्यासः। अतः सप्तस्यर्थे बहुवीहिः । संशयकर्तरि पुरुष प्रवेति तद्गरनमितः ।

इस उद्धरण में यदि तच्छव्द से न्यास ही श्राभिन्नेत हो तो मानना होगा कि रत्नमति ने न्यास पर कोई प्रन्थ लिखा था । रत्नमित के ज्याकरण-विषयक अनेक उद्धरण अमरटीकासर्वस्व और धातुवृत्ति आदि में उद्धृत हैं।

१. पृष्ठ ११, २१६ काकी संस्कः । २. विद्यापतेः प्रेरणकारणेन इतो मया व्याकरणप्रकाशः । सूचीपत्र पृष्ठ २५८ पर निर्दिष्ट ।

<sup>₹.</sup> भाग ४ पृष्ठ ३ ।

## २-इन्दुमित्र (सं० ११५० से पृर्ववर्ती)

इन्दुमित्र नाम के वैयाकरण ने काशिका की एक "श्रानुन्यास" नामी व्याख्या लिखी थी। इन्दुमित्र को श्रानेक प्रन्थकार 'इन्दु' नाम से स्मरण् करते हैं। इन्दु श्रीर उसके श्रानुन्यास के उद्धरण माधवीया धातुवृत्तिं, उज्जवलदत्त की उणादिवृत्तिं, सीरदेवीय परिभाषावृत्तिं, दुर्घवृत्ति प्रिक्रिया कीमुदी की प्रसादटीकां श्रीर श्रमस्टीकासर्वस्व श्रादि श्रानेक प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। इन्दुमित्र ने श्रष्टाध्यायी पर 'इन्दुमती' नाम्नी एक वृत्ति लिखी थी, उसका उद्धेख हम पूर्व (पृष्ठ २४७) कर चुके हैं।

आफ्रेंख्ट ने अपने बृहत् सूचीपत्र में अनुन्यास के नाम से तन्त्रप्रदीप का उल्लेख किया है, वह चिन्त्य है। सीरदेव ने परिभाषावृत्ति में अनुन्यास-कार और तन्त्रप्रदीपकार के शाश्वतिक विरोध का उल्लेख किया है। यथा—

पतिसमन् वाक्ये इन्दुमैत्रेययोः शाक्तितिको विरोधः। पृष्ठ ७६ । उदेशत्रहणानुवर्तनं प्रति रिक्तितानुन्यसयोविवाद एव । पृष्ठ २८ । श्रनुन्यासकार इन्दुमित्र का काल हम पूर्व लिख चुके हैं । तदनुसार इन्दुमित्र का काल सं० ८०० से ११५० के मध्य है। देखो पृष्ठ ३४७ ।

### **२-महान्यासकार** (सं० १२१५ से पूर्वर्वर्ती)

किसी वैयाकरण ने काशिका पर 'महान्यास' नाम्नी टीका लिखी थी। इस के उद्धरण उज्ज्वलदत्त की उणादि वृत्ति और सर्वोनन्द विरचित अमरटीकासर्वस्व में उपलब्ध होते हैं। वे निम्न हैं—

- १. टिस्वमभ्युपगम्य गौरादित्वात् सूचीति महान्यासे ।
- २. बह्रतेः घञ्, ततष्ठन् इति महान्यासः ।ध
- रे. चुल्लीति महान्यास इति उपाध्यायसर्वस्वम् । °
- १. पृष्ठ २०१। २. पृष्ठ १, ४४, समा ३. पृष्ठ २८, ७९
- ४. पृष्ठ १२०, १२३, १२६। ५. भाग १, पृष्ठ ६१०। भाग २, पृष्ठ १४४
- भाग १, पृष्ठ ६० । भाग २, पृष्ठ ३३६ । ७, सूचीवध भाग १
- प. **उउ**ज्वल उपादिवृत्ति पृष्ठ १६५ ।
- ६. अमरटीका० भाग २, पृष्ठ ३७१।
- १०, समरटीका० भाग ३, पृष्ठ २७७ ।

इन में प्रथम उद्धरण काशिका १।२। ५० के 'पश्चस्थि': उदाहरण की व्याख्या से उद्भृत किया है। द्वितीय उद्धरण का मूल स्थान आज्ञात है। ये दोनों उद्धरण जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास में उपलब्ध नहीं हाते। अतः महान्यास उस से पृथक् है। महान्यास के कर्ता का नाम आज्ञात है। एक महान्यास चपणक व्याकरण पर भी था। मैत्रेय ने तन्त्रप्रदीप ४। १। ५५५ पर उसे उद्भृत किया है।

महान्यास का काल — सर्वानन्द ने अमरटीकासवस्व की रचना शकाब्द १०८१ अर्थात् वि० सं० १२१५ में की थी। यह हम पूर्व लिख चुके। अतः महान्यासकार का काल सं० १२१५ से प्राचीन है। महान्यास संज्ञा से प्रतीत होता है कि यह प्रन्थ न्यास और अनुन्यास होनों प्रन्थों से पींड बना होगा।

## ४-विद्यासागर मुनि ( १११५ से पूर्व )

विद्यासागर मुनि ने काशिका की 'प्रक्रियामञ्जरी' नाम्नी टीका लिखी है। यह प्रनिध मद्रास राजकीय इस्तलेख पुस्तकालय के संप्रह में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग ३ खराड १ 🛆 पृष्ठ ३५०७ प्रन्थाङ्क २४९३। इस का एक इस्तलेख ट्रिवेराड्रम् में भी है। देखो सूचीपत्र भाग ३ प्रन्थाङ्क ३३। इस प्रन्थ का प्रारम्भिक लेख इस प्रकार है—

> वन्दे मुनीन्द्रान् मुनिवृन्दवन्द्यान् श्रीमद्गुरून् श्वेतगिरीन् रिष्ठान् । न्यासकारवचः पद्मनिकरोद्गीर्णमम्बरे गृहुणामि मधुप्रीतो विद्यासागरषट्पदः॥

वृत्ताविति-सूत्रार्थप्रधानो प्रम्थो भट्टनस्पूरप्रभृतिभिर्विरस्रितो

उपरि निर्दिष्ट श्लोक से विदित होता है कि विद्यासागर के गुरू का नाम श्वेतिगरि था।

#### काल

पूने निर्दिष्ट उद्धरण में विद्यासागर मुनि ने केवल न्यासकार का उद्धेख किया है। पदमक्तरी अथवा उस के कर्ता हरदत्त का उद्धेख नहीं है। इस से प्रतीत होता है कि विद्यासागर हरदत्त से पूर्ववर्ती है।

१. देखो, पातुप्रदीप की भूमिका, पृष्ट १।

प्रस्थ के अन्त में "इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकवार्य विद्या सागरमुनीन्द्रविरिचतायां """ पाठ उपलब्ध होता है।

५-हरदत्त मिश्र (सं० १११५)

हरदत्त मिश्र ने काशिका की 'पदमञ्जरी' नाम्नी न्याख्या लिखी है। इस न्याख्या के अवलाकन छे उसके पारिडत्य और प्रन्थ की प्रीढता स्पष्ट प्रतात होती है। हरदत्त केवल न्याकरण का परिडत नहीं है। इसने श्रीत, गृह्य और धम आदि अनेक सूत्रों की न्याख्याएं लिखी हैं। हरदत्त परिडतराज जगनाथ के सहश अपनी अत्यधिक प्रशंसा करता है।

पारिचय—हरद्त्त नं पदमः जरी प्रन्थ के प्रारम्भ में श्रपना परिचय इस प्रकार दिया है —

तातं पद्मकुमाराख्यं प्रसम्याम्बां श्रियं तथा। ज्येष्ठं चान्निकुमाराख्यमाचार्यमपराजितम्॥

श्चर्यात् – हरदत्त के पिता का नाम 'पद्मकुमार' (पाठान्तर-रुद्रकुमार), माता का नाम 'श्री', ज्येष्ठश्राता का नाम 'श्रमिकुमार' श्रीर गुरु का नाम 'श्रपराजित' था।

हरदत्त ने प्रथम ऋांक में शिव को नमस्कार किया है। अतः वह शैव मतानुयायी था।

देश - प्रनथ के आरम्भ में हरदत्त ने अपने को दिच्या देशवासी लिखा है। उपदम्बर्ग भाग २ पृष्ठ ५१९ से विदित होता है कि हरदत्त द्रविड़ देशवासी था। इस्दत्तकृत अन्य प्रन्थों से ज्ञात होता है कि यह चोल-देशान्त्रगत कावेरी नदी के किसी तटवर्ती प्राम का निवासी और द्रविड़भाषा-भाषी था। "

१. प्रक्रियातकंगहनप्रविष्टा हृष्टमानसः । इटक्तहरिः स्वेरं विद्वरम् केन वायते ॥
पदमन्त्रती भाग १, ५७ ४६ । २. तम्मै शिवाय परमाय दशस्ययाय सम्बाय
सादरम्य विद्वितः प्रणामः । ३. यदिनगय इरदक्तमंद्रया विश्वतो दशस्य दिश्व
दित्वणः । ५७ १ । ४. लेटशस्दरत् वृक्तिकारदेशे जगुस्तितः, यथात्र द्रिक्टिशे निविश्वरः । ४. अनुष्ठानमपि चौक्देशे प्रायणवस् । गौतम धर्म० टीका
१४ ६॥ किलासः त्वयदोषः तेमल् इति द्रविद्धभाषायां प्रसिद्धः । गौतम धर्म० टीका
१४ ६॥ किलासः त्वयदोषः तेमल् इति द्रविद्धभाषायां प्रसिद्धः । गौतम धर्म० टीका

काल—दरदत्त ने अपने प्रन्थ में ऐसी किसा घटना का उल्लेख नहीं किया, जिससे उसके काल का निश्चित ज्ञान हो। कैयट के कालनिर्णय के लिये हमने कुछ प्रन्थकारों का पौवोपर्व चोतक चित्र दिया है। उसके अनुसार हरदत्त का काल वि० सं० १११५ के लगभग प्रतीत होता है। न्यास के संपादक ने हरदत्त श्रीर मैत्रेय दोनों का काल सन् ११०० ई० अर्थात ११५७ वि० माना है। वह ठीक नहीं। क्योंकि मैत्रेय रचित विरचित धातुप्रदीप पृष्ठ १३१ पर धमेकी तिक्रत रूपावतार का उल्लेख है। अस्पावतार भाग २ पृष्ठ १५७ पर हरदत्त का मत उद्धत है। असतः हरदत्त श्रीर मैत्रेय रचित दोनों समकालिक नहीं हो सकते।

#### व्याकरण के अन्य प्रन्थ

- र. महापद मञ्जरी—पदमक्तरी १।१।२० पृष्ठ ७२ से विदित होता है कि हरदत्त ने एक 'महापदमक्तरी' संज्ञक प्रन्थ रचा था। यह प्रन्थ किस की टीका थी, यह श्रज्ञात है। सम्भव है, यह भी काशिका की व्याख्या हो। महापदमक्तरी प्रन्थ इस समय श्रप्राप्य है।
- २. परिभाषा-प्रकरण पदमश्जरी भाग २ पृष्ठ ४३७ से जाना जाता है कि हरदत्त ने 'पिश्भाषाऽकरण' नाम्नी परिभाषाइति लिखी थी। ध यह प्रन्थ भी इस समय श्रिपाण्य है।

इसके श्रात रक्त हरदत्त मिश्र के निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-

- १. आश्वलायन गृह्य व्याख्या—अनाविला ।
- .. गौतम धर्मसृत्र व्याख्या-मिताद्वरा।
- ३. आपस्तम्ब गृह्य व्याख्या-अनाकुता ।
- ४. आपस्तम्ब धमसूत्र ब्याख्या—उउउवला ।
- ५. आपस्तम्ब गृह्य मनत्र व्याख्या।
- ६. आपस्तम्य परिभाषा ब्याख्या।

१. पूर्व पृष्ठ २ ≈ ३। २. न्याम की मृमिका पृष्ठ २ ६ ।

३. रूपावतारे तु णिलोपे प्रत्ययोत्पत्तः प्रामेन कृते सहयेकाच्द्रवाद्य यहुवाद्वतः, चोत्र्य्येव इति । देखो रूपावतार भाग २ ५७ठ २०६ । ४. कुङ् शब्द, अकृत इति, वेदलोकप्रयोगदर्शनाद् दीर्घान्त पतार्थ इरदत्ताभिमतः । ५. भाष्यवासिक-विरोधस्तु महापदमन्जर्यामसमाभिः प्रपश्चितः । ६. पतच्चास्माभिः परिभाषा-प्रकरणाख्ये ग्रन्थे चपपादितम् ।

- ७. एकान्तिकाण्ड व्याख्या।
- ८. श्रुतिसृक्तिमाला।

कई विद्वान इन प्रन्थों के रचियता हरदत्त को पदमश्वरीकार हरदत्त से भिन्न व्यक्ति मानते हैं, परन्तु इन प्रन्थों की पदमश्वरी के साथ तुलना करने से इन सब का कत्ती एक ही व्यक्ति प्रतीत होता है।

## पदमञ्जरी के व्याख्याता

१. रङ्गनाथ यज्ञा (संव १७४४ के लगभग)

चोलदेश निवासी रंगनाथ यज्वा ने पदमञ्जरी की 'मञ्जरीमकरन्द' नाम्नी टीका लिखी है। इस टीका के कई हस्तलेख मद्रास<sup>9</sup>, श्राहियार<sup>3</sup> श्रीर तञ्जीर<sup>3</sup> के राजकीय पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। श्राहियार के सूचीपत्र में इसका नाम 'परिमल' लिखा है।

परिचय--रंगनाथ यज्वा नै प्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय इस प्रकार दिया--

यो नारायणदीक्षितस्य नप्ता नज्ञादीक्षितस्रिणस्तु पौत्रः। श्रीनारायणदीक्षितेन्द्रपुत्रो स्थाख्याम्येष रङ्गनाथयस्या॥ प्रथमाध्याय के अन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

इतिश्री सर्ववेदवेद।क्रब्रसर्वकत्विग्निः पौत्रेण नारायणदीन्धिः तामिचिद्द्य।दशाहयाजितनयेन रङ्गनाथदीन्धितेन विरचिते मंजरीः मकरन्दे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समामः।

इन श्राचन्त लेखों के श्रनुसार रङ्गनाथ यज्वा नहा दीचित का पौत्र, मारायण दीचित का पुत्र और नारायण दीचित का दौहित्र है। यह कौरिडन्य गोत्रज वे।

रंगनाथका नाना नारायण दीक्ति नहादीक्तिके आता धर्मराज यज्वा का शिष्य था। इसने कैयटविरक्ति महाभाष्यप्रदीप की टीका लिखी थी। देखो, पूर्व पृष्ठ २०५।

रामचन्द्र श्रध्वरी रंगनाथ यज्वा का चचेरा भाई था। रामचन्द्र के पिता का नाम यज्ञराम दीचित श्रीर पितामह का नाम नहा दीचित था।

र. स्चीपत्र भाग ४ खण्ड १८ पृष्ठ ४७०१, अन्यांक इद्रश्रा २. स्चीपत्र भाग र पृष्ठ ७२ । ३. स्चीपत्र भाग १० पृष्ठ ०१४६ अन्याङ्क ४४६६ ।

यह कुल श्रोतयक्षों के अनुष्ठान के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। इनका पूर्ण बंश हम पूर्व पृष्ठ ३०६ पर दे चुके हैं।

वामनाचार्य सूनु वरदाराज कत कतुवैगुरायप्रायश्चित्त के प्रारम्भ में रंगनाथ यज्वा को चोलदेशान्तर्गत 'करराडमास्सिय' प्राम का रहनेवाला श्रीर पदमञ्जरी की 'मकरन्द' टीका तथा सिद्धान्तकौभुदी की 'पूर्शिमा' व्याख्या का रचियता लिखा है। '

काल—तक्ष्मीर के पुस्तकालय के सूचीपत्र में रङ्गनाथ का काल १७ वीं शताब्दी लिखा है। रङ्गनाथ यज्या के चचरे भाई रामचन्द्र यज्या विरचित उग्गादिवृत्ति तथा परिभाषावृति की व्याख्या में विदित होता है कि यह तज्जीर के 'शाहजी' नामक राजा का समकालिक था। र शाहजी के राज्य काल का शारम्भ सं० १७४४ से माना जाता है। श्रतः रंगनाथ यज्या का काल भी विक्रम की १८ वीं शताब्दी का मध्य भाग होगा।

### २. शिवभट्ट

शिवभट्टविर्राचत पदमः जरी की 'कुङ्कुमिविकास' नाम्नी व्याख्या का उल्लेख आफ्रेंस्ट के बृहत् सृचीपत्र में उपलब्ध होता है। हमें इसका अन्यत्र उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ। इसका काल श्रज्ञात है।

# दे—रामदेव मिश्र (संवर्श्र्य । रू३७० क मध्य)

रामदेव भिश्र ने काशिका की 'बुक्तिप्रदीप' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसके हस्तलेख डी॰ ए॰ वी॰ कालेजान्तर्गत लालचन्द पुस्तकालय तथा मद्रास और तजीर के राजकीय पुस्तकालयों में विद्यमान हैं।

काल-रामद्विवरिचित 'वृत्तिप्रदीप' के अनेक उद्धरण माधवीया धातुवृत्ति में उपलब्ध होते हैं। अतः रामदेव सायण (संवत् १३७२—

- १. यन करण्डमाणिक्यमामरकानिवासिना । रङ्गनाथाध्वरीन्द्रेण यकरन्दाभिधा इत्ता ॥ व्याख्या हि पदमन्जर्याः कौमुद्याः पूर्णिमा तथा ॥ मद्रास राजकीय इस्तेलख पुस्तकालय मुर्चापत्र भाग १ खण्ड १ ८ पृष्ठ ०००, मन्याङ्क ६३४ ८ ।
- २. मोजो राजति भोसलान्वयमणिः श्रीशाहपृथिवीपतिः । " "रामसद्रमखां तेन प्रेरितः करूणाविधना । तक्जीर पुस्तकालय का स्चीपत्र भाग १०, पृष्ठ ४२३६, मन्धाह प्रदुष्य । ३. पृष्ठ ३४, ५० इत्यादि ।

१४४४) से पूर्ववर्ती है। यह इसकी उत्तर सीमा है। सायण धातुवृत्ति पृष्ठ ५० में लिखता है—हरद्त्तानुवादी राममिश्रोऽपि। इससे प्रतीत होता है कि रामदेव हरदत्त का उत्तरवर्ती है।

गमदेव के विषय में इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं।

## ७-- वृत्तिरत्नकार

द्रिवेग्ड्रम के राजकीय पुस्तकालय के सूर्चापत्र भाग ४ प्रन्थाङ्क ५९ पर काशिका की 'वृक्तिरत्न' नाम्नी व्याख्या का उद्देख है। इसके कता का नाम श्रज्ञात है।

### ८ ---चिकित्साकार

श्राफ्रेंख्ट ने श्रपने बृहत्सूचीपत्र में काशिका की 'चि।केत्सा' नाम्नी व्याख्या का उद्येख किया है। इसके रचयिता का नाम श्रज्ञात है।

इस अध्याय में हमने काशिकावृत्ति क व्याख्याता १७ वैयाकरणों का वर्णन किया गया है। अगले अध्याय में पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-प्रन्थकारों का वर्णन किया जायगा।



# सोसहवां अध्याय

### पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-ग्रन्थकार

पाणिनीय व्याकरण् के अनन्तर कातन्त्र आदि अनेक लघु व्याकरण प्रक्रियाक्रमानुसार लिखे गयं। इन व्याकरणों की प्रक्रियानुसार रचना होने से इनमें यह विशेषता है कि छात्र इन प्रन्थों का जिल्ला भाग ऋध्य-यन करके छोड़ देता है, उसे उतन विषय का ज्ञान होजाता है। पाणिनीय श्रव्राध्यायी आदि शब्दानुशासनों के सम्पूर्ण प्रनथ का जब तक अध्ययन न हो तब तक किसी एक विषय का भी झान नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रक्रियानुसार प्रकरण रचना नहीं है। यथा समास प्रकरण द्वितीय ऋष्याय में रक्खा है, परन्तु समासान्त प्रत्यय पश्चमाध्याय में लिखे हैं। समास में पूर्वीत्तर पद को निमित्त मान कर होने वाले कार्य का विधान पष्टाध्याय के तृतीय गद में किया है। कुछ कार्य प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद स्त्रीर कुछ द्वितीयाध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ा है। इस प्रकार समास से सम्बन्ध रखने वाला कार्य श्रमेक स्थानों में बंटा हुआ है। अतः झात्र जब तक श्रष्टाध्यायी के न्यून से न्यून छ: अध्याय न पढ्ले तब तक उसे समास विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः जब अल्पमेयस और लाघवात्रय व्यक्ति पाशिनीय व्याकरण को छोड़कर कातन्त्र आदि प्रक्रियानुसारी व्या-करणों का अध्ययन करने लगे, तब पाणिनीय वैयाकरणों ने भी अधाध्यायी की प्रक्रिया म से ५ठन पाठन की नई प्रणाली का आविष्कार किया। विक्रम की १६वीं शताब्दी के अनस्तर पाणितीय व्याकरण का समस्त पठनपाठन प्रक्रियाप्रन्थानुसार हाने लगा । इस कारण सूत्रपाठ-ऋमानु-सारी पठनपाठन शनै. शनै: उच्छिन्न होगया।

## दोनों प्रणालियों से अध्ययन में गौरव लाघव

यह सबेसम्मत नियम है कि किसी भी मन्थ का अध्ययन यदि प्रन्थ-कर्ना वरचित कम से किया जावे तो उसमें अत्यन्त सरलता होती है। इसी नियम के अनुसार सिद्धान्तकोमुदी आदि व्युत्कम प्रन्थों की अपेचा अष्टाध्यायी के कम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करने से अल्प परिश्रम और श्रन्पकाल में श्रिधिक बोध होता है, श्रीर श्रष्टाध्यायी के क्रम से प्राप्त हुआ बोध चिरस्थायी होता है। हम उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करते हैं। यथा—

१—भिद्धान्तकौमुदी में 'अ।द् गुणः' सूत्र अच्सन्धि में ज्याख्यात है। वहां इसकी वृत्ति इस प्रकार लिखी है—

अवर्णाद्विचपरे पूर्वपरयारेका गुण श्रादेशः स्यात संहितायाम् ।

इस वृत्ति में "अञ्जि, पूर्वपरयोः, एकः, संहितायाम्" ये पद कहां से संगृहीत हुए, इसका झान सिद्धान्तकौमुदी पढ़ने वाले छात्र को नहीं होता। अतः उस सूत्र के साथ साथ सूत्र से ५, ६ गुनी वृत्ति भी कराठाप्र करनी पड़ती है। अष्टाध्यायी के कमानुसार अध्ययन करने वाले छात्र को इन पदों की अनुवृत्तियों का सम्यक् बोध हाता है, अतः उसे वृत्ति घोखने का परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसे केवल धृवानुवृत्त पदों के सम्बन्धमात्र का ज्ञान करना होता है। इस प्रकार अष्टाध्यायी के कमानुसार पढ़नेवाले छात्र को सिद्धान्तकौमुदी की अपेचा छठा भाग अर्थात् सूत्रमात्र कराठाप्र करना होता है। वह इतने महान् परिश्रम और समय की व्यर्थ हानि से बच जाता है।

२--- अष्टाध्यायी में 'इट् हिर्चेखन' 'तुम्' आदि के सब प्रकरण सुसम्बद्ध पढ़े हैं। यदि किसी व्यक्ति को इट् या तुम् की प्राप्ति के विषय में कहीं सन्दह उत्पन्न होजाय, तो अष्टाध्यायी के कम से पढ़ा हुआ व्यक्ति ४, ५ मिनट में सम्पूर्ण प्रकरण का पाठ करके सन्देहमुक्त हो सकता है, परन्तु कोमुदी के कम से अध्ययन करने वाला शीघ्र संदेशमुक्त नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ये सूत्र विभिन्न प्रकरणों में विस्तरे हुए हैं।

३—पाणिनीय व्याकरण में ''विप्रतिषेधे परं कार्यम," आसिद्ध-वद्रत्राभात, पूर्वत्रासिद्धम् <sup>४११</sup> आहि सूत्रों के अनेक कार्य ऐसे हैं जिनमें सूत्रपाठकम के ज्ञान की महती आवश्यकता होती हैं । सूत्रपाठकम के विना जाने पूर्व, परं, आभात्, त्रिपादी, सपाद सप्ताध्यायी आदि का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता, और इसके विना शात्र का पूर्ण बोध नहीं होसकता। सिद्धान्तकोमुदी पढ़े हुए खात्र को सुत्रपाठ के कम का ज्ञान न

१. अष्टा० ६ । १ । ८७ ।। २. सूत्र संख्या ६६ ।

होने से नहाभाष्य पूर्णतया समक्त में नहीं बाता, उने पदे पदे महतो कठिनाई का अनुभन होता है, यह हमारा अपना अनुभन है।

४—सिद्धान्त ही मुदी आदि के कम से पढ़े हुए आत्र को व्याकरण-शास्त्र शीव तिस्मृत हाजाता है। अप्राध्यायी के कम से व्याकरण पढ़ने-वाले छन्त्र को सूत्रपाठ-कम और अनुवृत्ति के संस्कार के कारण शीव विस्मृत नहीं होता।

सिंखान्तकोमुदी आदि प्रक्रिया प्रन्थों के आधार पर पाणिनीय व्या-करण पढ़ने में अन्य अनेक दोष हैं, जिन्हें हम विस्तरभिया नहीं लिखते।

यहां यह ध्यान में रखने योग्य है कि अष्टाध्यायी के कम से पाणिनीय व्याकरण पढ़ने के जो लाभ ऊपर दशाए हैं, वे उन्हें ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पूर्णतया कराठाप्त होती है और महाभाष्य के अध्ययन पयन्त बराबर कराठाप्त रहती है। जिन्हें अष्टाध्यायी कराठाप्त नहीं होती और अष्टाध्यायी के कम से व्याकरण पढ़ते हैं, वे न केवल उसके लाभ से विश्वत रहते हैं, अपितु अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं प्राचीन काल में प्रथम अष्टाध्यायी कराठाप्त कराने की परिपार्टा थी। इतिमा भी अपने भारतयात्रा वर्णन में इसका निर्देश करता है।

### पाणिनीय-क्रम का महान् उद्धारक

विक्रम की १५वीं शताब्दी से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्रक्रियाप्रत्थों के आधार पर होने लगा और अतिशीव सम्पूणे भारतवर्ष में प्रवृत्त होगया। १६वीं शताब्दी के अनन्तर अध्यययों के क्रम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्रायः छुप्त होगया। लगभग ४०० सौ वर्ष तक यहीं क्रम प्रवृत्त रहा। विक्रम की १५वीं शताब्दी के अन्त में महावैयाकरण क्एडी स्वामी विरज्ञानन्द को प्रक्रियाकम से पाणिनीय व्याकरण अध्ययन में होने वाली हानियों की उपज्ञा हुई। अतः उन्होंने सिद्धान्तकोमुटी के पठन-पाठन को छोड़कर अध्ययन पर विशेष कल सत्यार्थप्रकाश आदि प्रत्यों में अधाष्यायी द्यानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थप्रकाश आदि प्रत्यों में अधाष्यायी के अध्ययन पर विशेष कल दिया। अब अनेक पाणिन य वैयाकरण मिद्धान्तकौमुदी के कम को हानिकारक और अधाष्यायी के कम को लाभदायक मानने लगे हैं।

इस प्रनथ के लेखक ने पाणिनीय ज्याकरण का अध्ययन अष्टाध्यायी के कम से किया है, और काशी में अध्ययन करते हुए सिद्धान्तकी ही के पठनपाठन क्रम का भी परिशीलन किया है तथा अनेक छात्रों को सम्पूर्ण महाभाज्य पर्यन्त व्याकरण पढ़ाया है। उससे हम भी इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि शब्दशान के ज्ञान के लिये पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन अष्टाध्यायों के क्रम से हो करना चाहिय। काशी के व्याकरणाचार्यों को सिद्धान्तको मुद्दी के क्रम से व्याकरण का जितना ज्ञान १०, १२ वर्षों में होता है, उससे अधिक ज्ञान अष्टाध्यायी के क्रम से ५, ६ वर्षों में हो जाता है और वह चिरस्थायी होता है, यह हमारा बहुवा अनुभूत है। इत्यलमित विकारण बुद्धिमद्वयेषु ।

श्चनेक वैयाकरणों ने पाणिनीय व्याकरण पर प्रक्रिया प्रनथ लिखे हैं। इनमें से प्रधान प्रधान प्रत्यकारों का वर्णन आगे किया जाता है—

## १. भर्मकीर्ति (सं० ११४० के लगभग)

श्राध्यायां पर जितने प्रक्रियानुसारी प्रन्थ लिखे गये उनमें सबसे प्राचीन प्रन्थ 'रूपावतार' इस समय उपलब्ध होता है। इस प्रन्थ का लेखक बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्ति है। यह न्यायबिन्दु श्रादि के रचियता प्रसिद्ध बौद्ध पण्डित धर्मकीर्ति से भिन्न व्यक्ति है। धर्मकीर्ति ने श्राप्टायायी के प्रत्येक प्रकरणों के उपयोगी सूत्रों का संकलन करके इसकी रचना की है।

### धर्मकीर्ति का काल

धर्मकीति ने रूपावतार में प्रन्थ लेखन काल का निर्देश नहीं किया। श्रातः इसका निश्चित काल श्रज्ञात है। धर्मकीति के काल निराय में जी प्रमाण उपलब्ध होते हैं, वे निम्न हैं—

- १. शरणदेव ने दुर्घटृशिको रचना शकाव्य १०९५ तद्नुसार वि० सं० १२३० में की ।' शरणदेव ने स्पावतारं श्रीर धर्मकीति दोनों का उद्घेख दुर्घटृश्वित में किया है।
- २. ऋमरटीकासवेस्व में श्रासकृत् उद्घृत मैत्रेयविरचित धातुप्रदीप के पृष्ठ १३१ में नामनिर्देश पूर्वक रूपावतार का उद्धरण मिलता है।' मैत्रेय का काल वि० सं० ११६५ के लगभग है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। यह धर्मकीति की उत्तर सीमा है।
- १. देखो पूर्व पृष्ठ ३४० डि० ४। २, पृष्ठ ७१। ३. पृष्ठ ३०। ४. इत्य वतारे तु णिकोपे प्रत्यथोत्पत्तेः प्राणेव कृते सत्थेकाच्त्वाद् यकुदाहृतक्योच्चूर्यत इति । देखं इत्पावतार भग २ पृष्ठ २०६ । ४, पूर्व पृष्ठ २८३ ।

धर्मकीर्ति ने रूपावतार में पदमखारीकार हरदत्त का उद्घेख किया
 है। हरदत्त का काल सं० १११५ के लगभग है।

यह धर्मकीर्ति की पूर्व सीम। है। अतः रूपावतार का काल इन दोनों के मध्य में वि० सं० १०४० के लगभग मानना चाहिये। हरदत्त का काल आनुमानिक है, यदि उसका काल इक्ष पूर्व खिच जाय तो धर्मकीर्ति का काल भी कुछ ऊपर सरक जायगा।

### रूपावतार संज्ञक अन्य प्रनथ

जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ठ ४५ पर रूपावतार संज्ञक दा पुस्तकों का उद्धेख है। इनका अन्यांक ४५ और ११०९ है। सूचीपत्र में अन्यांक ४५ का कर्ता कृष्ण दीचित लिखा है। अन्याङ्क ११०९ का इस्तलेख हिन्दी भाषानुवाद सहित है। इस पर सूचीपत्र के सम्पादक स्टाईन ने टिप्पणी लिखी है—यह प्रन्थ सं० ४५ से मिन्न है। विद्वानों को इन इस्तलेखों की तुलना करनी चाहिये।

### रूपावतार के टीकाकार

#### १. शंकरराम

शंकरराम ने रूपावतार की 'नीबि' नाझी व्याख्या लिखी है। इसके तीन हस्तलेख ट्रिवेगड्म के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान हैं। देखी सूचीपत्र भाग २ प्रन्थाङ्क ६२; भाग ४ प्रन्थाङ्क ४९; भाग ६ प्रम्थाङ्क ३१। शंकरराम का देश. काल और वृत्त श्रज्ञात है।

#### २, अज्ञातनामा

मद्रास राजकीय पुस्तकालय के सँग् १९३७ के छपे हुए सूचीपन्न पृष्ठ १०३६८ पर रूपावतार के ज्याख्या प्रन्थ का उल्लेख हैं। इसका प्रन्थाङ्क १५९१३ हैं। यह प्रन्थ अपूर्ण है। यह बड़े आकार के ५२४ पृष्ठों पर लिखा हुआ है।

प्रनथकार का नाम अज्ञात है। अत एव उसके काल का निर्णय दुष्कर है।

र, पूर्व पृष्क २८१, हि० = ।

# २-प्रक्रियारलकार ( मं० १३०० से पूर्व )

सायण ने अपनी धातुवृत्ति में प्रक्रियारक्ष नामक प्रन्थ को बहुधा उद्धृत किया है। वन उद्धरणों के देखने से विदित होता है कि यह पाणिनीय सूत्रों पर प्रक्रियानुसारी व्याख्यान प्रन्थ है। 'दैवम्' की लीला-शुंक सुनि विरचित पुरुषकार व्याख्या में भी प्रक्रियारक्ष उद्धृत है।

प्रत्थकार का नाम और देश काल आदि अज्ञात है। पुरुषकार में उद्भृत होने से इतना निश्चित है कि यह प्रत्थकार सं० १:०० से पूर्वभावी है। लीलाशुक मुनि का काल विक्रम संवत् १३०० - १३५० के मध्य माना जाता है।

# र-विमल सरस्वती (सं० १४०० से पूर्व)

विमल सरस्वती ने पाणिनीय सूत्रों की प्रयोगानुसारी 'रूपमाला' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इस प्रन्थ में समस्त पाणिनीय सूत्र व्याख्यात नहीं है। रूपमाला का काल सं० १४०० से प्राचीन माना जाता है।

# ४-रागचन्द्र ( सं० १४८० के लगभग )

रामचन्द्राचार्य ने पाणिनीय व्याकरण पर 'प्रक्रियाको मुद्रा' संज्ञक प्रन्थ रचा है। यह धर्मकोतिंवरचित रूपावतार से विस्तृत है, परन्तु इसमें भी श्राष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का निर्देश नहीं है। पाणिनीय व्याकरणशास्त्र में प्रवेश के इच्छुक विद्यर्थियों के लिये इस प्रन्थ की रचना हुई है। श्रतः प्रन्थकत्तों ने सरल ढ़ंग और सरल शब्दों में मध्यम मागे का श्रावतम्बन किया है। इस प्रन्थ का मुख्य प्रयोजन प्रक्रियाज्ञान कराना है।

परिचय—रामचन्द्रान्वाये का वंशरोषवंश कहाता है। ज्याकरण्झान के लिये रोषवंश अत्यन्त शिसद्ध रहा है। इस वंश के अनेक वैयाकरणां ने पाणिनीय व्याकरण पर शौढ प्रन्थ लिखे हैं। रामचन्द्र के पिता का नाम 'कृष्णाचार्य' था। रामचन्द्र के पुत्र 'नृसिंह' ने धर्मतत्त्वालोक के आरम्भ में रामचन्द्र को आठ व्याकरणों का झाता और साहित्यरक्षाकर

१. धृतुवृत्ति काशी संस्क , पृष्ठ ३१, ४२६ इत्यादि ।

र, प्रविश्वतं चैततः प्रक्रियारस्ने । पृष्ठ ११० ।

लिखा है। रामचन्द्र ने अपने पिता कृष्णाचार्य और ताऊ गोपालाचार्य से विद्याध्ययन किया था। रामचन्द्र के ज्येष्ठ आता नृसिंह का पुत्र शेष कृष्णा रामचन्द्राचार्य का शिष्य था। रामचन्द्र का वंशवृत्त हम पूर्व दे चुके हैं।

काल—रामचन्द्र ने श्रपने प्रन्थ के निर्माण काल का उल्लेख नहीं किया। रामचन्द्र के पौत्र विट्ठल ने प्रक्रिया कौमुदी की प्रसाद नाम्नी ट्याख्या लिखी है, परन्तु उसने भी प्रन्थरचना-काल का संकेत नहीं किया। रामचन्द्र के प्रपौत्र अर्थात् विट्ठल के पुत्र के हाथ का लिखा हुआ प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का एक हस्तलेख पूना के डक्कन कालेज के पुस्तकालय में विग्नमान है। इसके अन्त में प्रन्थ लेखन काल सं० १५८३ लिखा है। अक्रियाकौमुदीप्रसाद का सं० १५६० का हस्तलेख बड़ोदा के राजकीय पुस्तकालय में वर्तमान है। इससे भी पुराना सं० १५३६ का लिखा हुआ प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में सुरिन्तत है इसके अन्त का लेख इस प्रकार है—

सं० १५३६ वर्षे माघवदि एकादशी रखी श्रीमदानन्दपुर-स्थानोत्तमे आभ्यन्तरनगरजातीयपण्डितअनन्तसृतपण्डितनारा-यणादीनां पठनार्थे । कुठारी व्यवगद्दितस्रुतेन विद्यक्षेण लिखितम्।<sup>४</sup>

इससे मुन्यक्त है कि प्रक्रियाकीमुदी की टीका विट्ठल ने सं० १५% हसे १ वे खबरय बनाली थी। श्रीकृष्णविरचित प्रक्रियाकीमुदी युक्ति का एक हस्तलेख भएडारकर खोरियरटल रिसर्च सोसाइटी के पुस्तकालय में है। इसका लिपिकाल सं० १४१४ है। इससे निश्चित है कि प्रक्रियाकीमुदी की रचना सं० १५१४ से १ वे खबरय हो चुकी थी। इस युक्ति का लेखक

१. देखी शण्डिया आर्थित छन्दन के सम्रह का सूचीपत्र ग्रन्थाङ्क १४६६ ।

र पूर्व पृष्ठ २६३ . ३. प्रक को क के इस्तलेखों का विवस्ण, पृष्ठ १२।

४, ५० की ० के इस्ते अर्थों का विवरण, पृष्ठ १७।

५. इण्डिया आफिस लन्दन के पुस्तकालय का सूचीपत्र भाव २, पृष्ठ १६७, मन्यांक ६१६। ६ भन् १६२५ में प्रकर्णशत सूचीपत्र पृष्ठ २ मन्यांक ३२८।

श्रीकृष्ण रामचन्द्र का शिष्य श्रोर उसके ज्येष्ठ भ्राता नृसिह का पुत्र प्रसिद्ध वैयाकरण शेष कृष्ण ही है। तरनुसार विट्ठल का काल विकम की चौर-हवीं शताब्दी का श्रन्त श्रीर पन्द्रहवीं शताब्दी का प्रारम्भ मानना होगा।

प्रक्रियाकोमुदी के सम्पादक ने लिखा है कि हमाद्रि ने अपनी रघुवंश की टोका में प्रक्रियाकोमुदी और उसकी प्रसाद टोका के दो उद्धरण दिये हैं। तदनुसार रामचन्द्र और विट्ठल का काल ईसा की १४ वी शताब्दी है।

# प्रक्रियाकौमुकी के न्याख्याता

१. शेष ऋष्या ( सं० १५१० ) के लगभग

गंगा यमुना के अन्तरालवर्ती पत्रपुष्त के राजा कस्याण की आज्ञा से नृसिंह के पुत्र शेष कृष्ण ने श्रांकया कौ मुदी की 'श्रकाश' नाम्नी व्याख्या लिखी। यह रामचन्द्र का शिष्य और रामचन्द्र के पुत्र नृसिंह का गुरु था। प्रक्रियाकौ मुदी-श्रकाश का दूसरा नाम प्रक्रियाकौ मुदी-शृत्ति भी है। इसका सं०१५१४ का एक हस्तलेख पूना के पुस्तकालय में सुरिच्चत है, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। अतः इसकी रचना सं०१५१४ से पूर्व हुई होगी। इसकी टीका के हस्तलेख तंजीर और लन्दनस्थ इशिष्ठया आफिस के पुस्तकालयों में भी विद्यमान हैं।

### २. विद्रुख (सं० १५२० के लगभग)

रामचन्द्र के पौत्र श्रौर तृसिंह के पुत्र विट्ठल ने प्रक्रियाकौ मुदी की 'प्रसाद' नाम्नी टीका निखी है। विट्ठल ने शेष कृष्ण के पुत्र रामधर श्रपर नाम वीरेश्वर से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था, यह हम पूर्व पृष्ठ २५३ पर लिख चुके हैं। विट्ठल की टीका का सबसे पुराना हस्तलेख सं० १५३६ का है, यह भी हम पूर्व दर्शा चुके हैं। श्रतः इस टीका की रचना सं० १५३६ से कुछ पूर्व हुई होगी।

विट्ठल की टीका अध्यन्त सरल है। लेखनशैली में प्रीइता नहीं है। सम्भव है विट्ल का यह प्रथम प्रन्थ हो। विट्ठल के लेख से विदित होता

१. १० को ० साग १, जूमिका पृष्ठ ४४, ४६। २. कल्याणस्य तन्द्रवस्य नृपति: कल्याणस्य कल्याणस्य कल्याणस्य कल्याणस्य कल्याणस्य कल्याणस्य कल्याणस्य कल्याणस्य । क्रणं शेषनसिंहसूरेतनयं श्री प्रक्रियाकीसुदीयकां कर्त्वमनौ विशेषविद्देषां प्रतिये समा- जिक्कपत् । प्र० कौ ० भाग १, भूमिका, पृष्ठ ४४ ।

है कि उसके काल तक प्रक्रिया कौमुदी में पयोप्त प्रचेप हो चुका था।' अपत एव उसने अपनी टीका का नाम प्रसाद रक्खा।

प्रक्रियाप्रसाद में उद्घृत प्रन्थ और प्रन्थक र-विट्ठल ने प्रक्रियाप्रसाद में श्रमेक प्रन्थों और प्रन्थकारों को उद्घृत किया है। जिनमें से कुछ एक ये हैं—

दर्पण कविकृत पाणिमीयमत दर्पण (श्लोकबद्ध ) भाग १, ५०८, ३१८, ३४७ इत्यादि ।

कृष्णाचार्यकृत उपसमा े श्लोक-भाग १, ५० ३ ।

वोपदेवकृत विचार्यचन्तामणि (श्लोकबद्ध) भाग १, ए० १६७, १७९, २२८, २३० इत्यादि । कान्यकामधेनु—भाग २, ए० २९७ । मुग्धबोध—भाग १, ए० २७९, ३७५, ४३१ इत्यादि । रामन्याकरण भाग २, ए० २४४, ३२८ । पदिसन्धुसेतु (सरस्वतीकरणभरणप्रक्रिया) भाग १, ए० ३१३ ।

मुख्योधपदीप—भाग २, पृ० १०२।
प्रबोधोदयवृत्ति— भाग २, पृ० ५३।
रामकौतुक ( व्याकरणमन्थ ) भाग १, पृ० ३६०।
कारकपरीचा—भाग १, पृ० ३८५।
प्रपञ्चप्रदीप ( व्याकरणमन्थ ) भाग १, पृ० ५९५।
कृष्णाचायं—भाग १, पृ० ३४।
हेमसूरी— भाग २, पृ० १४६।
कविदर्पण—भाग १, पृ० १३९, ६०७, ७६७ इत्यादि।
शाकटायन—भाग १, पृ० २०३, ३०६।
नरेन्द्राचार्य भाग १, ५० ८०७। वोपवेव—बहुन्न।

## ३-चक्रपाणिदत्त (सं०१५००-१५५०)

चक्रपाणिदत्त ने प्रक्रियाकौमुदी की 'प्रक्रियाप्रदीप' नाम्नी व्याख्या लिखी थी। चक्रपाणिदत्त ने शेषकृष्ण के पुत्र वीरेश्वर से विशाध्ययन

१. तथा च पण्डिसंमन्यैः प्रवेषैमीलिनी कृता । साग १, पृष्ठ २ । एतच्च कुर्वे इत्सरमात् प्राकृत्थितं के क्षुकरोषादत्र पठितं क्षेत्रम् । आग २ पृ० २७९ ।

किया था। ' चकपाणिदत्त में 'प्रोडमनोरमाखण्डन' नाम का एक प्रन्थ लिखा है। उसका उपलब्ध श्रंश काशी से प्रकाशित हुआ है। उसके पृष्ठ ४७ में लिखा है—

तस्मादुत्तरवानुवृत्त्वर्धं तदित्यस्मत्कृतभदीपोक्त एव निष्कर्षे वोध्यः।

पुनः पृष्ठ १२० पर लिखा है--अन्यनु प्रक्रियाप्रदीपाद्द्यधेयम् । प्रक्रियाप्रदीप सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। चक्रपाणिद्त्त बीरेश्वर का शिष्य है, ख्रतः उस का काल सं० १५००—१५५० के मध्य होगा।

# ४ - वारगावनेश

वारणवनेश ने प्रक्रियाकौ मुदी की 'अमृतसृति' नाम्री टीका लिखी है। इसका एक इस्तलेख तश्जीर के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है। देखी सूचीपत्र भाग १०, प्रन्थाङ्क ५७५५। वारणवनेश का काल श्रज्ञात है।

### ५-- बिश्वकर्मा शास्त्री

विश्वकर्मा नाम के किसी वैयाकरण ने प्रक्रियाकौमुदी की 'प्रिक्रिया-व्याकृति' नाम्नी व्याख्या लिखी है। विश्वकर्मा के पिता का नाम दामा-दर विज्ञ और पितामह का नाम भीमसेन था। इसका काल भी खज्ञात है। तन्जीर के सूचीपत्र में इस टीका का नाम 'प्रक्रियाप्रदीप' लिखा है। देखो सूचीपत्र भाग १०, पृष्ठ ४३०४।

# ६-नृमिंह

किमी नृसिंह नामा विद्वान ने प्रक्रियाकौ मुदी की 'व्याख्यान' नाम्नी टाका लिखी है। इसका एक इसलेख उदयपुर के राजकीय पुस्तकालय में है। देखा सूर्वापत्र १९७८ ८०।

१. विरोधिका तिरीकायभव्या यद्भारतीभरः वरिस्वर गुरुशेषवशासेनं भजामि-तम् ॥ प्रौद्धमनीरमा खण्डन के प्रारम्भ में । मुद्धितम्थ में 'विदेश्वरं गुरुं' पाठ हैं । हमारा पाठ लन्दन के हान्डिया आफिस पुस्तकालय के इस्तलेखानुसार है। देखा स्ची० भाग २ पृष्ठ ६२, प्रत्थाङ्क ७२०॥

दूसरा इस्त तेख मद्रास राज कीय इस्त लेख पुस्तकालय में विद्यमान है। देखो सूचोपत्र भाग २, खगड़ १ सी. पृष्ठ २२९३।

नृसिंह नाम के अने क विद्वान् प्रसिद्ध हैं। यह कौनसा नृसिंह है, यह

### ७-निर्मलदर्पणकार

किसी अज्ञातनामा विद्वान् ने प्रक्रियाकौ मुदी की 'निर्मलदर्पण' नाम की टीका लिखी है। इसका एक हस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय में संगृहीत है। देखो सूचीपत्र भाग ४, खराड १ ८. पृष्ठ ५५८६, प्रन्थाह्र २७७५।

#### ८—जयस्त

जयन्त ने प्रक्रियाकोमुदी की 'तस्त्रखन्द्र' नाम्नी न्याक्या तिस्त्री है। जयन्त के पिता का नाम मधुसूद्रन था। यह तापती तटवर्ती 'प्रकाशपुरी' का नित्रासी था। इस के प्रन्थ का एक हस्त्रतेख लन्दन नगर्थ इश्डिया आफिस पुस्तकालय के संप्रह में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग २, १७ १७०, प्रन्थाङ्क ६२५।

जयन्त ने यह न्याख्या शेष कृष्ण विर्वित प्रक्रियाकी मुदी की टेका के आधार पर लिखी है। प्रन्थकार ने प्रक्रियाकी मुदी का किसी और टीका का उद्घेख नहीं किया। अतः सम्भव है इसका काल विक्रम की १६ वीं शताब्दी का मध्यभाग हो। यह जयन्त न्यायम अर्थकार जयन्त से भिन्न अर्थाचीन है।

- भूपीठे तापतीतटे विजयते तत्र प्रकाश पुरी,
   तत्र श्रीमधुपदनो विरुद्धने विद्वाहिम्बामणिः ।
   तत्पुत्रण जयन्तकेन विदुष्णमास्त्रीच्य सर्व मतम्,
   तत्वे संक्रिते समाप्तिनागमतः सन्धिरिशता व्याकृतिः ॥
- श्री क्रम्णपाण्डत र चोम्यु विभन्धनो स्थम्, सारं निपीय फीणसम्मतयुक्तिमिष्टम् । अध्योमविस्तरयुक्तां कुरुते जयन्तः, सस्कीयुक्तीविद्यतिम्याससमदाय ॥

#### ९-विद्यागाय दक्षिम

विद्यानाथ ने प्रक्रियाकौमुदी की 'प्रक्रियारण्डलन' नाम्नी टीका लिखी है। ऑफ्रेक्ट ने अपने बुहत्सू वीपन्न में इस टीका का बहेल किया है।

### १०-वरद्राज

वरदराज ने प्रक्रियाकौ मुद्दी की 'विवरण' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इस व्याख्या का एक इस्तलेख चद्यपुर के राजकीय पुस्तकालय में विद्यम्मन है। देखों सूचीपत्र प्रष्ठ ८०, मन्थाङ्क ७९१। यह वरदराज लघुनको मुद्दी का रचित्रता है या अन्य, यह अज्ञात है।

# ¥ — मट्टोजिदीचित (सं० १५१०-१५७५ के मध्य)

भंद्रीजि दीक्ति ने पाणिनीय व्याकरण पर सिद्धान्तकौमुदी नाम्नी प्रयोगिकानानुंसारी व्याख्या लिखी है। इस से पृत्वं के रूपावतार, रूपमाला और श्रीकियाकौमुदी में अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का सांश्रवेश नहीं था। इस म्यूनता का पूर्ण करने के लिये भट्टोजि दीचित ने सिद्धान्तकौमुदी प्रन्थ रचा। सम्प्रति समस्त भारावर्ष में पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन सिद्धान्तकौमुदी के आधार पर श्रचलित है।

भट्टोंजि दीचित में सिद्धान्तकौगुदी की रचना से पूर्व शब्दकौरतुभ लिखा था। यह पाणिनीयं म्याकरण की सूत्रपाठानुसारी विस्तृत न्याख्या है। इसका वर्णन हम ब्यष्टाध्यायी के बृत्तिकार प्रकरण में कर चुके हैं।

# वंश और काल-इस विषय में हम पूर्व लिख चुके हैं। विश्व निर्मालयाता

१. महोजि दीवित (सं० १५१० १५७५ के मध्य)

भट्टां नि दीवित ने स्वयं सिद्धान्तकौ मुद्दी की व्याख्या लिखी है। यह भौडमनोरमा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें प्रक्रियाकौ भुदी खौर उस की दीकाओं का स्थानस्थानपर खराडन किया है। भट्टों जि दी वित ने 'यथा सर-मुनीनां प्रामाण्यम्' पर बहुत बल दिया है। प्राचीन प्रन्थकार स्थन्य

र. पूर्व पृष्ट ३५१ ।

वैयाकरणों के मतों का भी प्रायः संप्रह करते रहे हैं, परन्तु भट्टोजि ही जित ने इस प्रक्रिया का सबंधा उच्छेद कर दिया। अतः आधुनिक काल के पाणिन्नीय वैयाकरण अर्वाचीन व्याकरणों के तुलनात्मक ज्ञान से सर्वथा विचित हागये।

भट्टांजि दीचित कत प्रौढमनोरमा पर उनके पीत्र हरि दीचित ने बृहच्छव्दरत्न भीर लघुशब्दरत्न दो व्याख्याएं लिखी हैं। कई विद्वानों का मत है कि लघुशब्दरत्न नागेश भट्ट ने लिखकर अपने गुरु के नाम से प्रसिद्ध कर दी है। बृहच्छव्दरत्न अभी अप्रकाशित है। लघुशब्दरत्न पर अनेक वैयाकरणों ने टीकाएं लिखी हैं।

### २. ज्ञानेन्द्र सरस्वती ( सं० १५४०-१६०० )

हानेन्द्र सरखती ने सिद्धान्तकौमुदी की 'तस्वबोधिनी' नाम्नी व्याख्या लिखी है। प्रनथकार ने प्रायः प्रौढमनोरमा का ही संबेष किया है। ज्ञानेन्द्र सरखती के गुरु का नाम वामनेन्द्र सरखती था। नीलकएठ वाजपेयी हानेन्द्र सरखती का शिष्यथा। नीलकएठ ने महाभाष्य की 'भाष्य-तस्वविवेक' नाम्नी टीका लिखी है। इस का उद्धेख हम पूर्व कर चुके हैं।

काल — हम पूर्व पृष्ठ २९७ पर लिख चुके हैं कि भट्टोजि दीचित और ज्ञानेन्द्र सरस्वती दोनों समकालिक हैं। अतः तत्त्ववोधिनीकार का काल सं० १५५० — १६०० तक रहा होगा।

#### ३. नीलकण्ड वाजपेयी ( सं० १५७५-१६२५ के मध्य )

नीलकराठ वाजपेयी ने सिद्धान्तकौमुदी की 'सुक्तबोधिनी' नाम्नी व्याख्या लिखी है। यह रामचन्द्र का पौत्र श्रौर वरदेश्वर का पुत्र था। नीलकराठ ने झानेन्द्र सरस्वती से विद्याध्ययन किया था। श्रत: इसका काल सं० १५७५ — १६२५ के मध्य रहा होगा।

नील कएठ विरचित 'भाष्यतस्त्रितिके' का वर्णन 'महाभाष्य के हीकाकार' प्रकरण में पूर्व कर चुके हैं।

#### ४. रामानन्द (सं० १६८०—१७२०)

रामानन्द ने सिद्धान्तकौगुदी पर 'तस्वदीपिका' नाझी एक न्यांक्या लिखी है। वह इस समय इलन्त कीलिंग तक मिलती है।

<sup>े</sup> १. पूर्वपृष्ठ २ ६ ६ ।

परिचय तथा काल —रामानन्द सरयूपारीण ब्राह्मण था। इन के पूर्वज काशी में आकर बस गये थे। रामानन्द के पिता का नाम मधुकर त्रिपाठी था। ये अपने समय के उत्कृष्ट शैर विद्वान् थे।

रामानन्द का दाराशिकोह के साथ विशेष सम्बन्ध था, दाराशिकोह के कहने से रामानन्द ने विराड्विवरण नामक एक पुस्तक रची थी। उस की रचना संवत् १७१३ वैशाख शुक्ल पद्म १३ शनिवार को समाप्त हुई थी। दाराशिकोह ने रामानन्द की विद्वता से मुग्ध होकर उन्हें "विविध-विद्याचमस्कारपारक्रात" उपाधि से भूषित किया था।

#### भ्रन्य प्रन्थ

रामानन्द ने संस्कृत तथा हिन्दी में अनेक प्रन्थ लिखे थे। जिन में से लगभग ५० प्रन्थ समप्र तथा खिएडत उपलम्ध हैं। सिद्धान्तकौ मुदी टीका के अतिरिक रामानन्दिवरिचत कि क्वानुशासन की एक अपूर्ण टीका भी उपलब्ध होती है। यह टीका पाणिनीय लिक्नानुशासन पर हैं।

५. नागेश भट्ट ( सं० १७२० - १७८० के मध्य )

नागेश भट्ट ने सिद्धान्तकौमुरी की दो व्याख्याएं लिखी हैं। इन के नाम हैं बृहक बृहद श्वासर और लघुशब्द श्वासर। लघुशब्दे न्दु शेखर पर अने कटी काएं लिखी गई हैं। बृहक ब्रब्द न्दु शेखर अभी तक अमुद्धित है। इस के हस्तलेख भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। शब्द न्दु शे अर की रचना महाभाष्य प्रदीपोद्योत से पृत्वे हुई थी। र

नागेश भट्ट के काल आदि का वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं।

६. रामकृष्ण (सं० १७४४ से पूर्व)

रामकृष्ण ने सिद्धान्तकी मुद्दी की "रतना कर" नाम्नी टीका लिखी है। इस के पिता का नाम तिहमल और पितामह का नाम वेड्कटाद्रि था। इस के हस्तलेख तब्जीर के राजकीय पुस्तकालय और जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में विद्यमान हैं। जम्मू के एक हस्तलेख का लेखन काल सं० १७४४ है। देखो सूचीपत्र पृष्ठ ५०।

१, रामानन्द के किये देखी आक इण्डिया ओरिएन्टक कान्फ्रेंस १२ वां अभिनेशन सर्भु १६४४ भाग ४, पृष्ट ४७--५८ ।

२. रान्दे-दुशक्तरे स्पष्टं निक्षिततम्सामिः महामान्य प्रश्रीपोधीत २।१।२२, पृष्ठ ३६८, काकम २। १. पूर्व पृष्ठ ३०६— १०८।

### ७. रङ्गनाथ यज्वा ( सं०१७४४ )

हम ने पूर्व पृष्ठ ३७३ टि० १ पर वामनाचःर्यसृतु वरदराजकृत कतुवैगुरप्यप्रायश्चित्त के श्लोक उद्भृत किये हैं। उन से जाना जाता है कि रक्ष्मनाथ यज्जा ने सिद्धान्तकौमुदी की "पुर्शिमा" नाम्नी टीका लिखी थी।

रङ्गनाथ यज्या के वंश स्त्रीर काल का परिचय हम पूर्व पृष्ठ ३७२-३७३ पर दे चुके हैं।

## ८. वासुदेव वाजपेयी (सं० १७५०-१८००)

वासुरेव ने सिद्धान्त श्रीमुदी की 'बालमनोरमा' नाम्नी टीका लिखी है। यह सरल होने से छात्रों के लिये वस्तुत: बहुत उपयोगी है। बालमनोरमा के अन्तिम वचन से झात होता है कि इस के पिता का नाम महादेव वाजपेयी, माता का नाम अन्नपूर्णा और गुरु का नाम विश्वेश्वर वाजपेयी था। यह चोल (त और) देश के भोसलवशीय शहजी, शरभजी तुक्कोर्जा नामक तीन राजाओं के मन्त्री विद्वान् सावभीम आनन्दराय का अध्वर्ष् था।

शाहजी शरभजी श्रीर तुक्कोजि राजाश्रों का राज्यकाल सन् १६८७-१७३८ श्राथीत् वि० सं०१७४४—१७९३ तक माना जाता है। बाल-मनो/मा के श्रान्तम लेख में तुक्कोजि राजा के नाम का उहेख है। इससे प्रतीत होता है कि बालमनोरमा की रचना हुक्कोजि के काल में दुई थी। श्रातः बालमनोरमाकार का काल सं०१७५८—१८०० के मध्य माननः चाह्य।

#### ह. कृष्णामित्र

कृष्णमित्र ने सिद्धान्तकोमुदी पर 'रानाणर्च' नाम्नी व्याख्या लिख है। इस का उल्लेख आफ्रेख्ट ने अपने बृह्ससूचीपत्र में किया है। इक्ष्ण-मित्र ने शब्दकौस्तुभ की 'भावध्दीप' नाम्नी टीका लिखी है। इस का बगोन हम पूर्व पृष्ठ ३५४ पर कर चुके। इसने सांख्य पर तत्त्वमीभांसा नामक एक निबन्ध भी लिखा है। देखो हमारे मित्र माननीय श्री पंठ उद्यवीरजी शास्त्री विरचित "सांख्य पर्शन का इतिहास" पृष्ठ ३५८।

#### १०. रामचन्द्र

शेषवंशीय रामचन्द्र ने सिद्धान्तकौमुदी के खरप्रक्रिया खंश की व्याख्या लिखी है। रामचन्द्र के पिता का नाम 'नागोजी' था। जम्मू के रघुनाथ मन्दिरस्य पुस्तकालय के इस्तलेख के खन्त में निम्न पाठ है—

इति शेषकुलोत्पन्नेन नागोजी पण्डितानां पुत्रेण रामचन्द्र-परिद्रतेत वरचिता स्वरप्रक्रिया व्याख्या समाप्ता । सं १८४७ वैशासम सं शुक्तपन्ने ४ वार शनिश्चर ।

एक शेष रामचन्द्र शेष नारायण का शिष्य है, यह हम ५वे पृष्ठ २९४ पर लिख चुके हैं।

#### ११ तिरुमल द्वादशाह्याजी

तिरुमल द्वादशाह्याजा ने कौमुदी की 'सुमनोरमा' दीका लिखी है। तिरुमल के पिता का नाम वेंड्कट है। हम संख्या ६ पर रामकृष्ण्विरवित रत्नाकर न्याख्या का उक्षेख कर चुके हैं। राम हुष्ण के।पता का नाम तिरुभल और पितामह का नाम वेङ्कटादि है। यदि रामकृष्ण का पिता यही तिसमल यज्वा हो ता इस का काल सं० १७०० के लगभग मानना होगा।

सुमनारमा का एक हम्तलेख तब्जीर के पुस्तकालय में है। देखी सूचीपत्र भाग १०, एष्ठ ४२१४, प्रन्थाङ्क ५६४९।

> १२, तोप्पल दीन्नितकृत — प्रकाश १३. अञ्चातकर्तृक — रुघुमनोरमा १४. ,, ,, — शब्दसागर १५. ,, ,, — शब्दरसार्णव 84. -- सुधाञ्जन १६

सिद्धान्तकौ पुदी की इन टीकाओं के हस्तलेख तक्जीर के पुस्तकालय में विद्यमान हैं। देखां सूर्वापत्र भाग १०, प्रन्थाङ्क ५६६०-५६६३, ५६५६।

#### १७. लदमी नृसिंह — विळास

99

इस टीका का एक हस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है। देखो सुचीपत्र भाग २९, पृष्ठ १०५७५, प्रन्थाङ्क १६२३४ ।

१८ शिवरामचन्द्र सरस्वती — रत्नाकर

- फक्तिकामकाश १९. इन्द्रदत्तोपाध्याय

२०. स रस्वत ब्युडमिश्र - बालबोध

- मान पर्वजनी २१. बह्मभ

इन टीकाओं का उल्लेख आफ्रेस्ट ने अपने हृहत्सुचीपत्र में किया है। संख्या १८ का शिवरामचन्द्र सरस्वती शिवरामेन्द्र सरस्वती ही है।

इसने महाभाष्य की भी रज्ञाकर नाम्नी एक ज्याख्या लिखी है। इसका उद्घेख हम पूर्व पृष्ठ २९८ पर कर चुके हैं।

सिद्ध न्तकौमुदी के सम्प्रदाय में प्रौढमनोरमा, लघुशब्देन्दुशेखर श्रीर बृहच्छ्रब्देन्दुशेखर श्राद्दि पर श्रानेक टीका टिप्पियाँ लिखी गई हैं। विस्तरभिया हमने उन सबका निर्देश यहाँ नहीं किया।

# प्रौदननोरमा के खरडनकर्त्ता

अनेक वैयाकरणों ने भट्टोजि दी जित कृत श्रीडमनोरमा के खण्डन में प्रन्थ लिखे हैं। उनम से कुछ एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थों के रचियताओं का उद्येख हम नीचे करत हैं

# १ शेषवीरश्वर-पुत्र (सं०१५७५ के लगभग)

र्वारेश्वर श्रापर नाम रामेश्वर के पुत्र ने प्रौढमनोरमा के खग्रहन पर एक प्रन्थ लिखा था। इसका उल्लेख पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रौढमनारमा खण्डन' में किया है। वह लिखता है——

"""शेषवंशावतंसानां श्रीकृष्णाख्यपण्डितानां चिरायार्चितयोः पादुक्रयोः प्रसादादासाः द्रतशब्दानुशासनास्तेषु च पारमः वदं पदं प्रयेतिषु किलालवश्वदी भवन्तस्तत्र भवद्भिक्ष्णासितं प्रक्रियाः प्रकाशमाश्यानवषोधानवन्धनेद्वेषणैः स्वयंनिर्भितायां मनोरमायाः माकुष्यमकार्षुः । सा च प्रक्रियापकाशकाराकृतां पौत्रेराखिळशास्त्रमहाः ण्वमन्धावळ।यमानमानसानामसमद्गुक्वीरेश्वरपण्डितानां तनयै-द्विता अपि

होष वंशिश्वर के पुत्र श्रीर उसके पन्ध का नाम श्रज्ञात है। उसने प्रीट-मनोरमा के खरडन में जो प्रन्थ लिखा था, वह सम्प्रति श्रप्राप्य है।

#### २. चक्रपाणिदत्त (सं०१५५०)

चक्रपाणिदत्त ने भट्टोजि विरचित श्रीढमनोरमा के खराइन में एक प्रन्थ लिखा है। चक्रपाणिदत्तकृत श्रीढमनोरमा-खराइन इस समय संपूर्ण उपलब्ध नहीं होता। इस का कुछ श्रंश लाजरस कम्पनी बनारस से प्रकाशित हुआ है। चक्रपाणिदत्त शेष वीरेश्वर का शिष्य है। इस के

१. चौखम्बा सीरीज काशी से सं० १९६१ में प्रकाशित प्रौडमनोरमा भाग ३ के अन्त में मुद्रित मनोरमाखण्डन, पृष्ठ १ ।

विषय में इस पूर्व पृष्ठ ३८३ पर लिख चुके हैं। चक्रपाणिदशक्त प्रक्रियाकौमुदी टीका का वर्णन पूर्वक पृष्ठ ३८३ पर हो चुका है।

चक्र गिए रहा के खरडन का उद्धार भट्टोजि ही दित के पौत्र हरि दी जित ने प्रौढमनोरमा की शब्दरत्न व्याख्या में किया है।

### ३. पाण्डतराज जगन्नाथ ( सं० १५७५-१६९० (१) )

पिरहतराज जगन्नाथ ने दीचितकृत श्रीढमनोरमा के खरहन में 'कुचमदंन' नाम का मन्थ लिखा है। यह मन्थ सम्प्रति सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं होता। इस का कुछ अश चौखम्बा संस्कृत सीरीज काशी से सं० १९९१ में प्रकाशित श्रीढमनोरमा भाग २ के अन्त में छपा है। पिरहतराज ने भट्टोजि दीचित कृत शब्दकीस्तुम के खरहन में भी एक प्रन्थ लिखा था, उसका उक्टेख हम पूर्व पृष्ठ ३५४ पर कर चुके हैं।

पिखतराज जगन्नाथ के विषय में हम पूर्व पृष्ठ रूप४,३५५ पर लिख चुके हैं।

# ६. नारायण भट्ट (सं० १६१७-१७३३)

करेल देश निवासी नारायण भट्ट ने 'प्रक्रियासर्वस्व' नाम का प्रक्रिया प्रन्थ लिखा है । इस प्रन्थ में २० प्रकरण हैं ।' प्रक्रियासर्वस्व के खबलोकन से विदित होता है कि नारायण ने किसं देवनारायण नाम के भूपति की खाज्ञा से यह प्रन्थ लिखा था। या प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकार केरल वर्भदेव ने लिखा है कि नारायणभट्ट ने यह प्रन्थ ६० दिनों में रचा था। इस प्रन्थ में खाउ। धार्य के समस्त सूत्र यथास्थान सन्निविष्ट हैं। प्रकरणों का विभाग खीर कम सिद्धान्तकौमुदी से भिन्न है। पन्थकार ने भोज के सरस्वती-कण्डाभरण और उसका वृत्ति से महारी सहायता ली है।

अन्धकार का पारचय—नागयण भट्ट विरचित 'अपाणिनीय प्रामाणिकता' के सम्बादक ई० बी० रामदामी ने लिखा है कि नागयणभट्ट

१. इह संक्षा परिभाषा सन्धिः कृत्तिकताः समासाश्च । स्त्रीप्रत्ययाः सुवर्धाः सुपां विविध्वात्मनपद्यविभागः ॥६॥ तिकापि च काथविशेषाः सम्मन्तयक्ष्यक्तुकश्च सुव्धातुः। न्यादया धातुरुणादि छान्दसमिति सन्तु विश्वातरुष्टिः ॥७॥ भाग १, पृष्ठ ३ ।

२, प्रारम्भिक इकोक २,६,८ । १.....प्रिक्रशास्त्रं स मनीविणाम-चरमः पथ्टव दिनीनिममे । भूमिका, भाग २, पृष्ठ २ पर उद्भूत ।

केरल देशान्तर्गत 'नावा' चेत्र के समीप 'निला' नही तीरवर्त्ती 'मेल्युसूर' प्राम में उत्पन्न हुन्ना था। इसके पिता का नाम 'मातृदत्त' था। नारायण ने मीमांसक मूर्धन्य माधवाचार्य से वेद, पिता से पूर्वमीमांसा, हामोद्द से तर्कशास और अच्युत से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था।

मारायण मह का काल—पं० ई० बी० रामशर्मा ने अपाशिनीय-प्रामाशिकता का रचनाकाल सन् १६१८-१९ ई० माना है। प्रक्रियासर्वस्व के सम्पादक साम्बशास्त्री ने नारायश का काल सन् १५६०-१६७६ अर्थात् वि० सं० १६१७-१७३३ तक माना है। प्रक्रियासर्वस्व का टीकाकार केरलवर्मदेव मे लिखा है—महोजिदीचित ने नारायश से मिलमे के लिये केरल की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मार्गमें नारायश की गृत्यु का समाचार सुनकर वापस लौट गया। यहि यह लेख प्रामाशिक माना जाय तो नारायश भट्ट का काल विक्रम की १६वीं शताब्दी मानना होगा। इसकी पृष्टि इस बात से भी होती है कि नारायश भट्ट ने अपने प्रंथ में महोजि के प्रन्थ से कहीं सहायता नहीं ली। प्रक्रियासवंस्व के सम्पादक ने लिखा है कि कई लोग पूर्वोक्त घटना का विपरीत वर्णन करते हैं अर्थान् नारायश भट्ट भट्टोजि से मिलने के लिये केरल से चला, परन्तु मार्ग में भट्टोजि की मृत्यु सुनकर वापस लौट गया नारायश का गुरु मीमांसक-मूर्धन्य माधवाचार्य यहि सायश का ज्येष्ठ भाता हो तो नारायशभट्ट का काल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी मानना होगा। अतः नारायश भट्ट का काल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी मानना होगा। अतः नारायश भट्ट का काल विक्रम की पन्द्रहवीं

#### अन्य ग्रन्थ

नारायण भट्ट ने क्रियाक्रम, चमत्कारचिन्तामिण, धातुकान्य और श्रपाणिनीयप्रामाणिकत। श्रादि ३८ प्रन्थ संस्कृत में लिखे हैं। धातुकान्य का वर्णन धातुपाठ के प्रकरण में किया जायगा।

अपाणिनीय प्रामणिकता—इसका वर्णन पूर्व पृष्ठ ३४ तथा ११३ पर हो चुका है।

१. अंग्रेजी भूमिका भाग १, पृष्ठ ३ । २, देखो भूमिका भाग २, पृष्ठ २ में उद्भुत दलोक ।

# मकियासर्वस्व के टीकाकार

प्रक्रियासर्वस्त्र के सम्पादक साम्बशाखी ने तीन टीकाकारों का उद्घेख किया है। एक टीका केरल कालिदास केरल वर्मदेव ने िखी है। केरल वर्मदेव का काल सं० १९०१—१९७१ तक माना जाता है। दो दीकाकारों का नाम श्रज्ञात है। ट्रिवेण्ड्म से प्रकाशित प्रक्रियासवस्त्र के प्रथम भाग मं 'प्रकाशिका' व्याख्या छपी है।

#### श्चन्य प्रक्रिया ग्रन्थ

इन के श्रातिरिक्त लघुकी मुदी, मध्यकी मुदी श्रादि श्रानेक छोटे मोटे प्रक्रिया प्रन्थ पाणिनीय व्याकरण पर लिखे गये। ये सब श्रात्यन्त साधा-रण श्रीर श्रवाचीन हैं। श्रदः इनका उहेख इस प्रन्थ में नहीं किया गया।

इस अध्याय में ६ प्रसिद्ध प्रक्रियाप्रन्थों के रचियता और उन के टीका-कारों का वर्णन किया है। इस प्रकार अध्याय ५—१६ तक ११ अध्यायों में पाणिनि और उसकी अष्टाध्यायों के लगभग १६० व्याख्याकार वैया-करणों का संदोप से वर्णन किया है।

श्रव श्रामले श्रभ्याय में पाणिति से अर्वाचीन प्रधान वैयाकरणों का वर्णन किया जायगा।



# सत्रहवां अध्याय

. .

# श्राचार्य पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण

श्राचार्य पाणिनि के श्रनन्तर श्रनेक वैयाकरणों ने व्याकरण-शास्त्रों की रचनाएं कीं। इन सब व्याकरणों का मुख्य उपजीव्य प्रायः पाणिनीय व्याकरण है। केवल कातन्त्र एक ऐसा व्याकरण है जिसका श्राधार कोई श्रन्य प्राचीन व्याकरण है। पाणिनि से श्रवीचीन समस्त उपलब्ध व्याकरण प्रन्थों में केवल लौकिक संस्कृत के शब्दों का श्रन्त्राख्यान है। श्रवीचीन वैयाकरणों में श्रधीलिखत प्रन्थकार मुख्य हैं—

| t—कातन्त्रकार    | ८—भाजद्व             |
|------------------|----------------------|
| २—चन्द्रगोमी     | ९—बुद्धिसागर         |
| ३—क्षपण्क        | १०—भद्रेश्वर सृरि    |
| ४—देवनन्दी       | ११—हेमचन्द्र         |
| ५—वामन           | १२—क्रमदीइवर         |
| ६ – पास्य कीर्ति | १३सारस्वत ब्याकरणकार |
| ७शिवस्वामी       | १४—चोपदेव            |

#### १५-- पद्मनाभ

इनके श्रतिरिक्त दुतबोध, श्रीघबोध, शब्दबोध, हरिनामासूत आदि व्याकरणों के रचयिता श्रनेक वैयाकरण हुए हैं, परन्तु ये सब श्रत्यन्त श्रवीचीन हैं। इनके प्रन्थ भी विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और इन प्रन्थों का प्रचार भी केवल बंगाल प्रान्त तक ही सीमित है। इसलिये इन वैगाकरणों का वर्णन इस प्रन्थ में नहीं किया जायगा।

पं० गुरुपद हालदार ने श्रपने "ज्याकरण दशेनेर इतिहास" नामक मन्य के पृष्ठ ४४८ पर पाणिनि से परवर्ती निम्न वैयाकरणां और उनकी कृतियों का उद्घेख किया है—

द्वितीय व्यात्रपाद् कृत दशपादी वैयात्रपद्य व्याकरण यशांभद्र ,, जैन व्याकरण स्रायंवजस्वामी ,, ,, ,, भृतिबलि ,, ,, ,,

| 4                         | 1   |                |
|---------------------------|-----|----------------|
| बौद्ध इन्द्रगोमी          | कृत | ऐन्द्र व्याकरण |
| वाग्भट्ट                  | 33  | n n            |
| श्रीदत्त                  | >>  | जैन "          |
| चन्द्रकीर्त्ति            | 17  | समन्तभद्र "    |
| प्रभाचन्द्र               | 13  | जैन् "         |
| <b>अमर</b> सिंह           |     | बौद्ध व्याकरण  |
| *                         |     | अष्टधातु ,,    |
| सिद्धर्नान्द              | "   | जैन ,,         |
| भद्रेश्वर सूरि            | "   | दीपक ,,        |
| श्रुतपाल                  | **  | >>             |
| शिवस्वामी या )<br>शिवयोगी | ,,  | 99             |
| बुद्धिसागर                | **  | बुद्धिसागर ,,  |
| केशव                      | ,,  | केशवी ,        |
| वाग्भट्ट                  | "   | 19             |
| विनतीकीर्ति               | 37  | 39             |
| विद्यानन्द                | ,,  | विद्यानन्द ,,  |
|                           |     | यम "           |
|                           |     | वरुण "         |
| • <                       |     | सौम्य "        |

इन प्रन्थकारों का उद्घेख करके पं० गुरुपद हालदार ने अपने इतिहास के पृष्ठ ४४९ पर लिखा है कि डा० कीलहाने और पं० सूर्यकान्त के मत में जैन नाम कल्पित हैं। हालदार महादय इन्हें कल्पित नहीं मानते।

पं० नाथूराम प्रेमी ने अपने "जैन साहित्य और इतिहास" नामक प्रन्थ में लिखा है—"जहां तक हम जानते हैं इन छः (भूतवाले, श्रीद्त्त, यशोभद्र, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन, समन्तभद्र) आचार्यों में से किसी का भी कोई व्याकरण प्रन्थ नहीं है। परन्तु जान पड़ता है इनके प्रन्थों में कुछ भिन्न तरह के शब्द प्रयोग किये गये होगें और उन्हीं को व्याकरण सिद्ध करने के लिये ये सब सूत्र रचे गये हैं। शाक-हायन ने भी इसी का अनुकरण करके तीन आचार्यों के मत दिये हैं।" पृष्ठ १२०। हमारा विचार है समस्त जैन नाम कल्पित नहीं हैं। भद्रेश्वर सूरि श्रादि विरचित ज्याकरणों के कई उद्धरण विभिन्न मन्थों में उद्धृत हैं। श्रतः इस विषय में श्रभी श्रन्वेषण की श्रावश्यकता है।

विक्रम की १७वीं शताब्दी में विद्यमान कवीन्द्राचार्य के पुस्तकालय का सूचीपत्र गायकवाड़ संस्कृत सीरीज बड़ौदा से प्रकाशित हुआ है। उसमें निम्नलिखित ब्याकरणों का उल्लेख मिलता है—

| हेमचन्द्र व्या | करण | यम      | <b>व्याकर</b> ण |
|----------------|-----|---------|-----------------|
| सारस्वत        | 99  | वायु    | "               |
| कालाप          | ,,  | वरुण    | "               |
| शाकटायन        | 37  | सौम्य   | "               |
| शाकल्य         | 27  | वैष्ण्व | "               |
| <b>ऐ</b> न्द्र | "   | रुद्र   | 93              |
| चान्द्र        | ,,  | कौमार   | "               |
| दौरी           | **  | बालभाष  | ,,              |
| नहा            | ,,  | शब्दतकं | 77              |

इनमें शाकल्य और ऐन्द्र ये दो नाम प्राचीन हैं, परन्तु सूचीपत्र में निर्दिष्ट प्रमथ प्राचीन हैं या आवीचीन यह ऋज्ञात है।

अब हम पूर्वे निर्दिष्ट १५ पन्द्रह मुख्य वैयाकरणों का क्रमशः वर्णन करते हैं—

# १ - कातन्त्रकार (१५०० वि० पू०)

व्याकरण के वाङ्गय में कातन्त्र व्याकरण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस के कलापक और कीमार नामान्तर हैं। अर्वाचीन वैयाकरण कलाप शब्द से इसका व्यवहार करते हैं। इस व्याकरण में दो भाग हैं। एक आख्यातान्त, दूसरा कृदन्त। दोनों भाग भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रचनाएं हैं।

# कातन्त्र, कलापक और कौगार शब्दों का अर्थ

कातन्त्रवृत्ति-टीकाकार दुर्गसिंह आदि वैयाकरण का तन्त्र शब्द का श्रर्थ 'लघुतन्त्र' करते हैं। उनके मतानुसार ईषत् = लघु अर्थवाची 'कु' शब्द को 'का' आदेश होता है।

कलापक—श्रवीचीन वैयाकरण कलाप शब्द से स्वार्थ में 'क' प्रत्यय मानते हैं। वे इस का वास्तविक नाम 'कलाप' सममते हैं। कातन्त्रीय वैयाकरणों में किंत्रदन्ती है कि महादेव के पुत्र कुमार = कीतिकेय ने सर्व प्रथम इसे मयूर की पृंछ पर लिखा था, श्रत एव इस का नाम कलाप हुआ। प्राचीन वैयाकरण 'कलापक' शब्द को स्वतन्त्र मानते हैं। वे इस की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार दर्शाते हैं—

श्राचार्य हेमचन्द्र श्रपने धातुपारायण में लिखता है—बृहत्तन्त्रात् कलाः [आ] पिबतीति।

पुनः उणादिवृत्ति में लिखता है — आदिग्रहगात् वृहत्तन्त्रात् कला आपिबन्तीति कलापकाः शास्त्राणि।

हेमचन्द्र से प्राचीन अज्ञातनामा दशपादी उणादि-मृत्तकार लिखता है—सपूर्वस्थापि-पा पान भी०, आङ्पूर्वः कलाशब्द पूर्वः । बृहत्तन्त्रात् कला, [आ] पिबतीति कलापकः शास्त्रम् ।

हैमचन्द्र और दशपादी उणादिवृत्तिकार की व्युत्पत्तियों से स्पष्ट है कि किसी बड़े प्रत्थ से संदोप होने के कारण कातन्त्र का नाम कलापक हुआ है। यही अर्थ 'कलाप' शब्द का भी है। इस में 'कला' उपपद होने पर 'पा' धातु से 'क' प्रत्यय होता है। "

की मार — वैयाकरणों में किंवदन्ती है कि कुमार कार्तिकेय की आज्ञा से शर्ववर्मा ने इस शास्त्र की रचना की है। इसारा विचार है — कुमारों = बालकों को व्याकरण का साधारण ज्ञान करने के लिय प्रारम्भ में यह प्रन्थ पढ़ाया जाता था। अत एव इस का नाम 'कुमाराणामिं की मारम्' हुआ। मारवाड़ देश में अभी तक देशी पाठशालाओं में बालकों को ५ पांच सिधी पाठियां पढ़ाई जाती हैं। ये पांच पाठियां कातन्त्र व्याकरण के प्रारम्भिक पांच पदा का ही विकृत रूप है। इस दोनों की तुलना के लिये प्रथम पाठी और कातन्त्र के प्रथम पाद के सूत्रों का उल्लेख करते हैं—

१. पृष्ठ ६ । २. पृष्ठ १०। ३. ३१४, पृष्ठ १३०।

४. आतोऽनुपसंने कः । अष्टा० ३।२।३॥ ५. तत्र अगवत्कुमार-प्रणीत-स्त्रानन्तरं तदाक्ष्यैत श्रीशर्ववर्षणा प्रणीतं स्त्रं कथ्यमनर्थकं भवति । द्विटीका, परिशिष्ट पृष्ठ ४६६ ।

१ सिधी पाटी सिधो बरणा समामुनायाः चत्रुत्रत्रुदासाः दऊसवाराः दसं समानाः तेषु दुध्या वरणाः नसीसवरणाः पुरबो हंसवाः पारा दीरघाः सरोवरणा बिण्डया नामीः इकारदेखी सीधकराणीः कादीः भीवृ ांबणुज्यानामीः ते विरघाः पंचा पंचा विर्घानाऊ प्रथमदुतीयाः संषो साईचाः घोषा घोष पेतरो रतीः अनुरे आसकाः निनाणे नामाः अनेसंता जेरेल्लवाः रुकमण संपोसाहाः भायतीः विसुरज्ञनीयाः कायती जिह्नामृलियाः पायती पदमानीया आयो आयो रतमसवारोः पूरबो फल्योरथा रथोपालरेऊ-पदुपदु: विणज्यो नामीः सरूवरूवरणानेत् नेतकरमैया: राससलाकाजेतु: लेषोः पचाईडाः दुर्गुणर्सीधीः पती: सींधी धूत्रता: प्रथमपाटी

**ञुभकरता** 

कातन्त्र का प्रथम पाद सिद्धो वर्णः समाम्नायः। तत्र चतुर्दशादी खराः। दश समानाः। तेषां द्वी द्वावन्योऽन्यस्य सवर्णी पूर्वो हुखः। परो दीर्घः। खरोऽवर्शकों नामी । एकारादीनि सम्ध्यकराणि । कादीनि व्यंजनानि । ते वर्गाः पद्म पद्म । वर्गाणां प्रथमद्वितीया शबसा-इचाघोषाः घोषवन्तोऽन्ये अनुनासिका ङ अ ण न माः। अन्तस्थाः यरलवाः । ऊप्माणः शवसहाः । अः इति विसर्जनीय: । 🗴 क इति जिह्नामूलीयः। 🗴 प इत्युपधमानीयः । अं इत्यनुःवारः। पूर्वपरयोरथॉपलब्धी पदम् । व्यञ्जनमस्वरं परं वर्णं नयेत्।

अनतिकामयन् विक्लेषयेत् ।

लोकोपचाराद् प्रहणसिद्धिः।

इति सन्धिसूत्राणि प्रथमः

पाद: शुमं भूयात्

मारवाड़ी में सीधी पाटी के न्यूनाधिक अन्तर से कई पाठ प्रचलित हैं। हमने एक का निर्देश किया है।

उपयुक्त तुलना से स्पष्ट है कि मारवाड़ की देशी पाठशालाओं में पढ़ाई जाने वाली पांच सीधी पाटियां कातन्त्र व्याकरण के पांच स स्थपाद हैं। इससे यह भी विस्पष्ट है कि कातन्त्र का कौमार नाम पढ़ने का कारण 'कुमाराणामिदम्' (बालकों का व्याकरण) ही है।

श्रापुराण और गरुड़पुराण में किसी व्याकरण का संसेप उपलब्ध होता है। वह संसेप इनमें कुमार और स्कन्द के नाम से दिया है। कई विद्वान इसका श्राधार कातन्त्र व्याकरण मानत हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है। उसम पाणिनीय प्रत्याहारों और संज्ञाओं का उद्धेख मिलता है। अतः हमारा विचार है वह संसेप पाणिनीय व्याकरणानुसार है।

#### काल

कातन्त्र व्याकरण का रचनाकाल अध्यन्त विवादास्पद है। श्रतः हम उसके कार्लानर्णय में जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, उन सब का क्रमशः निदंश करते हैं—

- १—कथासिरत्सागर में लिखा है—शर्ववर्मा ने सातवाहन तृपति को व्याकरण का बोध कराने के लिये कातन्त्र व्याकरण पढ़ाया था। सातवाहन तृपति आन्ध्रकुल का व्यक्ति है। कई ऐतिहासिक आन्ध्रकाल विक्रम के पश्चात् जोड़ते हैं, परन्तु यह भूल है। आन्ध्रकाल वस्तुतः विक्रम से पूर्ववर्ती है। 3
- २—शहुकविरचित पद्मप्राभृतक भागा में कातन्त्र का उहेल मिलता है। यह भागा उसी शहुक किव की रचना है जिसने मुच्छकटिक नाटक लिखा है। दोनों प्रन्थों के आरम्भ में शिव की स्तुति है और वर्गान शैली समान है। मुच्छकटिक की प्रस्तावना से जाना जाता है कि शहुक नामा किव ऋग्वेद, सामवेद और अनेक विद्याश्रों में निष्णात, अश्वमधयाजी,

१. अग्नि पुराण, अध्याय १४६-३५६ । गरुष्ठपुराण आचारकाण्ड अध्याय २०४, २०६ । २. लम्ब १, तरङ्ग ६, ७ । ३. पं भगवहत्त्वजीकृत भारतवर्षे का इतिहास द्वि संस्क । ४ पणे ऽस्मि बलिभुग्मिरिय संघातव-लिभि; कार्तान्त्रकरवरकान्दित इति । इन्त प्रवृत्तं काको खुकम् । सखे दिश्या स्वामखून-पद्यं प्रयामि । कि बवीवि १ काचेदानीं मम वैयाकरणपारश्चेषु कार्ताने केष्वास्था । पृष्ठ १८।

शिवभक्त महीपाल था। अनेक विद्वान् श्टूहक का काल विक्रम की पांचर्वी शताब्दी मानते हैं, यह महती भूल है। महाराज श्टूहक हालनामा सात-वाहन नृपति का समकालिक था और वह विक्रम से लगभग ४००, ५०० वर्ष पूर्ववर्ती था। 3

३.—चन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण की स्वोपज्ञवृत्ति के प्रारम्भ में लिखा है—

सिद्धं प्रणम्य सर्वज्ञं सर्वीयं जगतो गुरुम् । लघुविस्पष्टसम्पूर्णम् उच्यते शब्दलवणम् ॥

इस श्लोक में चन्द्राचार्य ने अपने न्याकरण के लिये तीन विशेषण लिखे हैं—लघु, विस्पष्ट और सम्पूर्ण। कातन्त्र न्याकरण लघु और विस्पष्ट है, परन्तु सम्पूर्ण नहीं है। इस में कृत्प्रकरण का समावेश नहीं है, अन्यत्र भी कई आवश्यक बातें छोड़ दी हैं। पाणिनीय न्याकरण सम्पूर्ण तो है, परन्तु महान है लघु नहीं।

हमार विचार है चन्द्राचार्य ने 'सम्पूर्ण' विशेषण कातन्त्र की व्यावृत्ति के लिये रक्खा है। चन्द्राचार्य का काल भारतीय गणानुसार न्यूनातिन्यून विक्रम से १००० वर्ष पूर्व है यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

४--महाभाष्य ४।२।६५ में लिखा है---

संख्याप्रकृतिरिति वक्तव्यम् । इह मा भूत्—माहावार्तिकः, कालापकः।

अर्थान्—सूत्र (प्रन्थ) वाची ककारोपध प्रातिपदिक से 'तद्द्धीते तद्देद' अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का जो छक् विधान किया है वह संख्याप्रकृति वाले (= संख्यावाची शब्द से बने हुए) प्रातिपादिक से कहना चाहिये। यथा अष्टकमधीते अष्टकाः पाणिनीयाः, दशका वैयाद्यपद्याः। यहां अष्टक और दशक शब्द संख्याप्रकृतिवाले हैं। इनमें अष्ट और दश शब्द से परिमाण अर्थ में सूत्र अर्थ गम्यमान होने पर कन् प्रत्यय होता है। है

१. ऋग्वेदं सामवेदं गणितमध कला वैशिकी हस्तिशिक्षां, झात्या श्रवेप्रसादात् व्ययगतिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य । राजानं वीदयं पुत्रं परमसमुदयेनादवमेषेन चेष्ट्वा, लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनमहितं शुद्रकोऽप्तिं प्रविष्टः । १. संस्कृतकीवचर्चा पृष्ट १४८-१६१ । ३. पं अगवद्यजी कृतं भारतवर्षं का दितहास दि संस्कृत् पृष्ट २६१-१०१। ४. तदस्य परिमाणम्, संख्याधाः संभासंबस्त्राध्ययनेषु ।४।११४७, ४८॥

वार्तिक में संख्याप्रकृति प्रहण करने से 'माहावार्तिकः, कालापकः' यहां वुच् का लुक् नहीं होता, क्योंकि ये शब्द संख्याप्रकृतिवाले नहीं हैं।

ये दोनों प्रत्यदाहरण 'संख्याप्रकृति' अंश के हैं। इनमें सूत्रवाचकत्व और कोपधत्व अंश का रहना आवश्यक है। ख्रतः 'कालापकाः' प्रत्युदा-हरण में निद्धि 'कलापक' निश्चय ही किसी सूत्र प्रन्थ का वाचक है। पूर्वोद्धृत ज्युत्पत्ति के ख्रनुसार वह कातन्त्र ज्याकरण का वाचक है।

हरदत्त और नागेश की भूल हरदत्त और नागेश ने महा-भाष्य के 'कालापकाः' प्रत्युदाहरण की व्याख्या करते हुए लिखा है— कलापी द्वारा प्रोक्त छन्द का अध्ययन करने वाले 'कलाप' कहाते हैं। उन कलापों का आम्राय कालापक होगा। संख्याप्रकृति प्रहण् करने से 'कालापक आम्राय का अध्ययन करने वाले' इस अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का छक् नहीं होता।'

यह ज्याख्या अशुद्ध है, क्योंकि 'चरणाद्धर्माक्षाययोः, की ज्याख्या में समस्त टीकाकार 'आम्नाय' का अर्थ 'वेद' करते हैं। श्रतः क लापक आम्नाय सूत्र प्रनथ नहीं हो सकता। सूत्रस्व अंश के न होने पर वह वार्तिक का प्रत्युदाहरण नहीं बन सकता। 'कालापकः' के साथ पढ़े हुए 'महा-वार्तिकः, प्रत्युदाहरण की प्रकृति 'महावार्तिक' शब्द स्पष्ट सूत्रप्रनथ का वाचक है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि महाभाष्य में निर्दिष्ट 'कलापक' शब्द किसी सूत्र प्रन्थ का वाचक है और वह कातन्त्र व्याकरण ही है। भारतीय गणना के अनुसार महाभाष्यकार पतः जलि का काल न्यूनातिन्यून विक्रम से १२०० वर्ष पूर्व है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

५—महाभाष्य श्रीर वार्तिक पाठ में प्राचीन श्राचार्यों की अनेक संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

१. कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापास्तेषामाम्नायः कालापकम् । भाष्यप्रदीपायात

<sup>.</sup> २ । ६ ४ ॥ ऐसाइति केख इस्टच का है ।

र महाभाष्य ४ । ३ : १२० ।

१. पूर्व पृष्ठ२४०--- २४५।

अद्यतनी---राष्ट्राशा शरा१०२॥ ६।४।११४॥ श्वस्तनी--३।३।१५॥ भविष्यन्ती-- ३।२।१२३॥ ३।३।१४॥ परोक्षा - शरारटा। शरा समानाचर-१।१।१॥ २।२।३४॥ ३।१।८॥

विकरण-- प्रनेक स्थानों में।

कर्तारम निरु० १।१३॥

कातन्त्रव्याकरण में भी इन्हीं संज्ञात्रों का व्यवहार उपलब्ध होता परोक्षा ३।१।१३

है। यथा-

अद्यतनी २।१।२२॥ श्वस्तनी ३।१।१५.। भविष्यन्ती शशिषा।

विकरण शिक्षाश्या समानाक्षर १।१।३॥ कारित ३।२।९॥

इसी प्रकार हथसानी, बतेमाना, चैकीयित ऋदि अनेक प्राचीन संज्ञाओं का निर्देश कातन्त्र व्याकरण में उपलब्ध होता है। इससे प्रतीत होता है कि कातन्त्र ज्याकरण पर्याप्त प्राचीन है।

६--महाभाष्य में अनेक स्थानों पर पूर्वसूत्रों का बहेख है। १ ६।१। १६३ के महाभाष्य में लिखा है-

अथवा उकारो मस्वर्थीयः । तद्यथा-तुन्दः, घाट रति । पूर्वसूत्र-निर्देशस्य चित्वान चित इति।

इस पर कैयट लिखता है-यह 'चितः' निर्देश पूर्वसूत्रों के अनुसार है। पूर्वसूत्रों में जिसको किसी कार्य का विधान किया जाता है, उसका प्रथमा से निर्देश करते हैं। पुनः ८।४। पर लिखता है-पूर्वाचार्य जिसको कार्य करना होता है उसका पछी सं निर्देश नहीं करते।

पत जिल और कैयट ने जिस प्रचीन शैली की ओर संकेत किया है वह शैली कातन्त्र व्याकरण में पूर्णतया उपलब्ध होती है। उसमें सर्वत्र कार्यी ( जिसके स्थान में कार्य करना हा उस ) का प्रथमा विभक्ति से निदंश किया है। यथा--

भिस् ऐस् वा २।१।१८॥

ङसिरात् २।१।२१॥

१ देखी पूर्व पृष्ट १६६, १६७। २. पूर्व व्याकरणे प्रथमया कार्यी निर्दिश्यते ।

पूर्वाचार्याः कार्यभाजान् पण्ठवा न निरादिखत्। ४ इस सूत्र पर विशेष विचार पूर्व एष्ठ २ ८ पर देखा।

इन् स्य राशिरशा इन् टा राशिरशा केर्यः राशिरशा ( यहां किं एकारान्त प्रत्यय है )

क्रिः स्मात् राशारहा। क्रिः स्मिन् राशारणा

इससे इतना स्पष्ट है कि कातन्त्र की रचना शैली अत्यन्त प्राचीन है। पाणिनि आदि ने कार्यी का निर्देश षष्ठी विभक्ति से किया है।

७—हम इस प्रन्थ के प्रथमाध्याय में लिख चुके हैं कि कातन्त्र व्या-करण में "देविभिः, पितरस्तर्पयामः, श्रवन्ती अर्वन्तः, मधवन्ती मधवन्तः," तथा दिधीक् बेवीक् और इन्धी धातु से निष्पन्न प्रयोगों की सिद्धि दर्शाई है। कातन्त्र व्याकरण विद्युद्ध लौकिक भाषा का व्याकरण है और वह भी अत्यन्त संचित्त । अतः इस में इन प्रयोगों का विधान करना बहुत महत्त्व रखता है। महाभाष्य के अनुसार 'अवन्, 'मधवन्' प्रातिपदिक तथा दीधीक् वेवीक् और इन्धी धातु छान्दस हैं। पारिणिन इन्हें छान्दस नहीं मानता । इस से स्पष्ट है कि कातन्त्र व्याकरण की रचना उस समय हुई है जब उपर्युक्त झब्द लौकिक भाषा में प्रयुक्त होते थे। वह काल महाभाष्य से प्रयोग प्राचीन होगा। यदि कातन्त्र की रचना महाभाष्य के अनन्तर होती तो महाभाष्य में जिन प्रातिपदिकों और धातुओं को छान्दस माना है, उनका उल्लेख कभी न होता। इस से स्पष्ट है कि कातन्त्र महाभाष्य के प्राचीन है।

यदि कातन्त्र व्याकरण का वर्तमान स्वरूप इतना शाचीन न भी हो, तब भी यह अवश्य मानना होगा कि कातन्त्र का मूल अवश्य शाचीन-तम है।

# कातन्त्र न्याकर्ग का कर्ता

कथासरित्सागर बार कातन्त्रवृत्तिटीका बादि के अनुसार कातन्त्र व्याकरण के आख्यातान्त भाग का कर्ता शर्ववर्मा है। मुसलमान यात्री अस्बेखनी ने भी कातन्त्र को शर्ववर्मा विरचित लिखा है। और कथास-

र, देखे। पूर्व पृष्ठ २८---३०।

२ महाभाष्य ६१४१२२०,१२८॥११११६॥१।२।६॥

३. कम्बन १, तर्इइ,७।

४. तत्र भगवत्कुमारप्रणीतसूत्रानन्तरं तदाइयैव भीशर्ववर्धणा प्रणीतं सत्रं कथमनर्थकं भवति । परिश्चिष्ठ, पृष्ठ ४६६ ।

रिस्सागर में निर्दिष्ट 'मोदकं देहि' कथा का निर्देश किया है।' पै० गुरुपद हालदार ने अपने 'स्याकरण दर्शनेर इतिहास' में शर्ववर्मी को कातन्त्र की विस्तृतवृत्ति का रचियता लिखा है।'

जनरज्ञ गङ्गानाथ का रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाग १, श्रङ्क ४ में तिब्बतीय प्रन्थों के श्राधार पर एक लेख प्रकाशित हुश्चा है। उसमें लिखा है—

''सातवाहन के चाचा भाववर्मा ने 'श्रुष्ठु' से संचिप्त किया इन्द्रव्या-करण प्राप्त किया, जिसका प्रथम सूत्र 'सिक्को वर्णसमास्त्रायः' था, चौर वह १५ पादों में था। इस का वररुचि सस्तवर्मा ने संचेप किया, चौर इसका नाम कलाप सूत्र हुआ, क्योंकि जिन अनेक सोतों से इसका संक-लन हुआ था, वे मोर की पृंछ के सदश प्रथक् प्रथक् थे। इसमें २५ अध्याय अौर ४०० श्लोक थे।''

इस लेख के लेखक ने टिप्पणी में लिखा है—तिब्बतीय भाषा में शर्व = सर्व = सप्त = सस्त इस प्रकार शर्व का सस्त रूपान्तर बन सकता है।

हमारा विचार है वर्तमान कातन्त्र व्याकरण शवेवमी द्वारा संचित्त किया हुआ है। इस संचित्त संस्करण का काल विक्रम से न्यूनातिन्यून ४००—५०० वर्ष प्राचीन है। इसका मूल प्रन्थ खत्यन्त प्राचीन है, यह हम पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैं।

# कृद्न्त भाग का कर्ता - कात्यायन

कातन्त्र का वृत्तिकार दुर्गसिंह कृदन्त के आरम्भ में लिखता है— वृक्षादिवदमी सदा न कृतिना कृता कृतः

कात्बायनेन ते सृष्टा विबुद्धप्रतिपसंय ॥

श्रयोत् कातन्त्र का कृदन्त भाग कात्यायन ने बनाया है ।

कात्यायन नाम के अनेक आचार्य हो चुके हैं। कृदन्त भाग किस कात्यायन ने बनाया, यह दुर्गसिंह के लेख से स्पष्ट नहीं होता । सम्भव

१, अस्नेक्नी का भारत भाग २ पृष्ठ ४१।

१. पृष्ठ ४१७। १. कातस्त्र के आस्थातान्त माग में १६ पाद है। क्या आस्थातप्रकरण के चार पाद प्रक्तिस हैं १ सम्भव है १६ के स्थान में १५ संख्या प्रमाद-जन्म हो। ४. यहां अध्याय से पादों का अभिप्राय है। कृदन्त भाग मिलाकर सम्पूर्ण ग्रन्थ में २५ पाद हैं।

है महाराज विक्रम के पुरोहित कात्यायन गोत्रज वररुचि ने कृदन्त भाग की रचना की हो।

# कातन्त्रपरिशिष्टका कर्ता अीपतिदत्त

श्राचार्य कात्यायन द्वारा कृदन्त भाग का समावेश हो जाने पर भी कातन्त्र व्याकरण में श्रानेक न्यूनताएँ रह गई। उन्हें दूर करने के लिये श्रीपतिदत्त ने कातन्त्र परिशिष्ट की रचना की। श्रीपतिदत्त का काल श्रज्ञात है, परन्तु वह विक्रम की ११ वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती है, इतना स्पष्ट है।

# कातन्त्रोत्तर का कत्ता-विजयानन्द

कातन्त्र न्याकरण की महत्ता बढ़ाने के लिये विजयानन्द ने 'का-तन्त्रोत्तर' नाम का प्रन्थ लिखा। इस का दूसरा नाम विद्यानन्द है।' डा० बेलबेरकर ने कातन्त्रोत्तर परिशिष्ट के कर्ता का नाम त्रिलोचनदास लिखा है।' पट्टन के जैन प्रन्थागारों के इस्तिलिखित प्रन्थों के सूचीपत्र पृष्ठ २६१ पर कातन्त्रोत्तर प्रन्थ का निर्देश है। इस्तलेख के आद्यन्त में लेखन काल का निर्देश नहीं है। पट्टन के जैन प्रन्थागारों के इस्तलेखों का संप्रह विक्रम की १४ वीं शताब्दी से प्राचीन हैं। जैनपुस्तकप्रशस्ति-संप्रह में 'पाटण खेतर वसही पाठकावस्थित' भाग्डागार के कातन्त्रोत्तर इस्तलेख का निर्देश है। उसका लेखन काल सं० १२०८ है। तदनुसार विजयानन्द सं० १२०० से प्राचीन है, यह निश्चित है।

#### कातन्त्र का प्रचार

कातन्त्र व्याकण का प्रचार सम्प्रति बंगाल तक ही सीमित है, परन्तु किसी समय इस का प्रचार न केवल सम्पूण भारतवर्ष में ऋपितु उस से बाहर भी था। मारवाड़ की देशी पाठशालाओं में ऋभी तक जो 'सीधी पाठी' पढ़ाई जाती है, वह कातन्त्र के प्रारम्भिक भाग का विकृत रूप है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। शृह्रकविर चित पद्मप्राधृतक भाण से प्रतीत होता है कि उस के काल में कातन्त्रानुयायियों की पाणिनीयों से महती स्पर्धो थी।

१. सिस्टम आफ संस्कृतद्यामर ऐरा नं ● ६ ६ ।

२. इति विजयानग्दाधिरचिते कातन्त्रोत्तरे विद्यानन्दापरनाम्नि तदित्पकरणं समाप्तम् सं० १२०८ । जैनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह पृष्ठ १०६ ।

इ. पूर्व १ ४०० दि० ४ ।

कीथ अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखता है—कातन्त्र के कुछ भाग मध्य पाशिया की खुदाई से प्राप्त हुए थे। इस पर मूसियोन जनरल में पल्लिपनों ने एक लेख लिखा था। देखों उक्त जनरल सन् १९११ पृष्ठ १९२।

कातन्त्र के ये भाग मध्य।एशिया तक निश्चय ही बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पहुँचे होंगे। कातन्त्र का धातुपाठ तिब्बती भाषा में त्रभी तक उपलब्ध होता है। र

# कातन्त्र के वृत्तिकार

सम्प्रति कातन्त्र व्याकरण की सब से प्राचीन वृत्ति दुर्गसिंह विरचित उपलब्ध होती है। उसमें कीचत् अपरे अन्ये आदि शब्दों द्वारा अनैक प्राचीन वृत्तिकारों के मत उद्भृत हैं। अतः यह निस्सिन्दिग्धरूप से कहा जा सकता है कि दुर्गसिंह से पूर्व अनैक वृत्तिकार हो चुके थे, जिन का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है।

# १-शर्ववर्मा

श्री पं० गुरुपद हालदार ने अपने ज्याकरण दर्शनेर इतिहास के पृष्ठ ४३७ पर शर्ववर्मा को कातन्त्र की बृहद्वृत्ति का रचयिता लिखा है, परन्तु इस के लिये उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया।

# २-- बरम्चि

५० गुरुपद हालदार ने श्रापने प्रनथ के पृष्ठ ३९४ श्रीर ५७९ पर वररुचि विरचित कातन्त्रवृत्ति का उल्लेख किया है। पृष्ठ ५७९ पर वररुचिकृत वृत्ति का नाम चैत्रकृकुटी लिखा है।

# ३ — दुर्गसिंह

श्राचार्य दुर्गसिंह या दुर्गसिंहा विरचित कातन्त्रवृत्ति सम्प्रति उपलब्ध है। यह उपलब्ध वृत्तियों में सब से प्राचीन है। दुर्गसिंह ने श्रपने प्रन्थ में श्रपना कुछ परिचय नहीं दिया। श्रतः दुर्गसिंह का इतिवृत्त सर्वथा श्रज्ञात है।

१. संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४३१।

२--- देखी जर्मन की छपी श्लीरतरा किणी का पारिश्रिष्ट ।

दुर्गसिंह का काल

दुर्गसिंह के काल पर साचात् प्रकाश डालने वाली कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती। श्रत: काशकुशावलम्ब न्याय से दुर्गसिंह के काल-निर्धारण का कुछ प्रयत्न करते हैं—

१ - कातन्त्र के 'इन् रूपजादेरुभयम्' (३। ५।४५) सूत्र की वृत्ति में दुर्गसिंह ने निम्न पद्यांश उद्भृत किये हैं --

तव दर्शनं किन्न धत्ते । कमलवनोद्धाटनं कुर्वते ये । तनोति शुस्र गुणसम्पदायशः ।

इन के विषय में टीकाकार जिखता है—

महाकविनिबन्धाश्च प्रयोगा दृश्यन्ते । यदाह भारिक्षः-तव दर्शनं किंभ धत्त इति "" तथा मयूरोऽपि कमलवनोद्धाटनं कुर्वते ये [सूर्यशतक २] इति । " तथा च किरातकाव्ये—तनोतिंशुभ्रं गुण-सम्पदा यशः इति । "

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि दुर्गोसह भारवि और मयुर से उत्तरवर्ती है।

हम पूर्व लिख चुके हैं कि कोंकरा के महाराज दुर्विनीत ने भारवि-विरचित किरात के १५ वें सर्ग पर टीका लिखी थी। दुर्विनीत का राज्य काल सं० ५३९-५६९ तक माना जाता है। अतः भारवि का काल विक्रम की षष्ठी शताब्दी का पूर्वार्द्ध है। महाकवि मयूर महाराज हर्षवर्धन का सभा-पिखत था। हर्षवर्धन का राज्यकाल सं० ६६३-७०५ तक है, यह दुर्गसिंह की पूर्वसीमा है।

२-काशिकावृत्ति ७।४।९३ में लिखा है-

अत्र कोचिद् गशब्दं सघुमाश्चित्य सन्वद्भाविमच्छान्ति । सर्वत्रैव छघोरानन्तर्यमभ्यासेन नास्तीति कृत्वा व्यवधानेऽपि वचन-प्रामाण्याद् भवितव्यम् । तदसत्.....।

इस पाठ में वामन ने किसी प्रन्थकार के मत का खराइन किया है। कातन्त्र २। २। ३५ की दुर्गषृत्ति के 'कथमजीजागरत् १ अनेक चर्ण-ब्यवधाने ऽपि लघुनि स्याद्वेति मतम्' पाठ के साथ काशिका के पूर्वोत्त

१ कातन्त्र परिशिष्ट, पृष्ठ ४,२२ |

२, पूर्वपृष्ठ ३२५।

पाठ की तुलना करने से विदित होता है कि बामन यहां दुर्ग के मत का प्रत्याख्यान कर रहा है। घातुष्ट्रत्तिकार सायण के मत में भी काझिकाकार ने दुर्गवृत्ति का खरड़न किया है। काशिका का वर्तमान स्वरूप सं० ७०० से पूर्ववर्ती है, यह हम काशिका के प्रकरण में लिख चुके। श्रतः यह दुर्ग- सिंह की उत्तर सीमा है।

पं० गुरुपद हालदार ने 'न्याकरण दर्शनेर इतिहास' में लिखा है कि दुर्गसिह काशिका के पाठ उद्भृत करता है। हमने कातन्त्रपृत्ति की काशिका सं विशेष रूप से तुलना की, परन्तु हमें एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह सिद्ध हो सके कि दुर्ग काशिका को उद्भृत करता है। दानों वृत्तियों के अनेक पाठ समान हैं, परन्तु उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि कीन किसका उद्भृत करता है। ऐसी अवस्था में काशिका के पूर्व उद्धरण और सायण के साक्ष्य से यही मानना अधिक उचित है कि दुर्गसिह की कातन्त्रवृत्ति काशिका से पूर्ववर्ती है।

दुर्गेसिंहविरचित वृत्ति का उल्लेख प्रबन्धकोश पृष्ठ ११२ पर मिलता है।

# अनेक दुर्गसिंह

संस्कृत वाङ्मय में दुर्ग श्रथवा दुर्गसिंह विरचित श्रनेक प्रनथ उपलब्ध होते हैं। उनमें तीन प्रंथ प्रधान हैं। निरुक्तवृत्ति, कातन्त्रवृत्ति श्रीर कात-त्रवृत्ति-टीका। कातन्त्रवृत्ति श्रीर उसकी टीका का रचियता दोनों भिन्न भिन्न प्रनथकार हैं। पं० गुरुपद हालदार ने कातन्त्रवृत्ति-टीकाकार का नाम दुर्गगुप्तसिंह लिखा है। उन्होंने तीन दुर्गसिंह माने हैं। हमारा विचार है कातन्त्रवृत्तिकार श्रीर निरुक्तवृत्तिकार दोनों एक हैं। इसमें निम्न हेतु हैं—

१. दुर्भाचार्य विरचित निरुक्तश्चित के अनैक हस्तलेखों के अन्त में दुर्गसिंह अथवा दुर्गसिंह नाम उपलब्ध होता है।

२. दोनों अन्थकार अपने भन्थ को वृत्ति कहते हैं। इससे इन दोनों के एक होने की संभावना होती है।

१. यत्तु कातन्त्रे मतान्तरेणोक्तम्—इत्वदीर्घत्तयोः अजीजागरत् शति भवतीति तद्येवं प्रत्युक्तम् , वृत्तिकारात्रेयवर्थमानादिभिरप्येतद् दूषितम् । पृष्ठ २६५ ।

२. पृष्ठ । इ. सूत्रे वृक्तिः कृता पूर्वे दुर्गसिहेन धीमता। विस्त्रेत कृता तर्षा वास्तुपालेन मन्त्रिणाः।

४ डा० लह्मणस्यस्य सम्पादित मूळ निरुक्त की मूर्सिका पृष्ठ १०।

- ं ३. दोनों प्रन्थों के रचयिताच्यों के लिये 'भगवत्' शब्द का व्यवहार होता है ।'
- ४. दोनों प्रन्थकारों की एकता का उपोद्धलक निक्क प्रमाग उपलब्ध होता है—

निरुक्त १।१३ की वृत्ति में दुर्गाचार्य लिखता है-

पाणिनीया भूत्रकृतिमुपादाय लडित्येतं प्रत्ययमुपाददते ततः कृतानुबन्धलोपस्यानच्कस्य लस्य स्थाने तिवादीनादिशन्ति । ...... अपरे पुनर्वेयाकरणा लटमकृत्वैच तिबादीनुपाददते । तेषामपि हि शब्दानुशासने सा तन्त्रशैली ।

इस उद्धरण में पाणिनीय प्रक्रिया की प्रतिद्वन्दता में जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया है, वह कातन्त्र-व्याकरणानुसारिणी है। कातन्त्र में धातु से लट् खादि प्रत्ययों का विधान न करके सीधे 'तिप्' श्रादि प्रत्ययों का विधान किया है। इससे स्पष्ट है कि निरुक्तवृत्तिकार कातन्त्र व्याकरण से भले प्रकार परिचित था।

4. कातन्त्रवृत्तिकार दुर्गसिंह का काल सं० ६०६-६८० के मध्य में है यह इम पूर्व लिख जुके। हरिस्वामी ने सं० ६८८ में शतपथ के प्रथमकाएड का भाष्य लिखा। उसके गुरु स्कन्दस्वामी ने अपनी निरुक्तटीका में दुर्गाचार्य का उद्देख किया है। अतः निरुक्तवृत्तिकार दुर्ग का काल भी ६००-६८० के मध्य सिद्ध होता है।

यदि हमारा उपर्युक्त विचार ठीक हो तो कातन्त्रवृत्तिकार के विषय में अधिक प्रकाश पड़ सकता है।

# दुर्गवृत्ति के टीकाकार

दुर्गष्टिता पर श्रमेक विद्वानों ने टीकाएँ लिखी हैं, उनमें से निम्न दीकाकार मुख्य हैं।

१. निरुक्तवृत्तिकार---तस्य पूर्वटीकाकारैर्ववरस्वामिभगवद्दुर्गप्रमृतिभिः ""। निरुक्त स्कन्द टीका भाग १, पृष्ठ ४ । " "आचार्यभगवद्दुर्गस्य कृतौ "" (प्रस्थेक अध्याय के अन्त में) ।कातन्त्रवृत्तिकार -- भगवान् वृत्तिकार: इलोकमेकं कृतवान् देवदेविमत्यादि । कातन्त्रवृत्तिटीका, परिश्रिष्ट पृष्ठ ४६५ । २. देखो पूर्व पृष्ठ २५६।

३, देखो इसी पृष्ठ की टि॰ २।

# १—दुर्गासंह (९ वीं शताब्दी ?)

कातन्त्रवृत्ति पर दुर्गसिंह ने एक टीका लिखी है। ५० गुरुपर हाल-दार ने टीकाकार का नाम दुर्गगुप्तसिंह लिखा है। टीकाकार प्रन्थ के आरम्भ में लिखता है—

भगवान् वृत्तिकारः इलोकमेकं कृतवान् देवदेविमत्यादि । इस से स्पष्ट है कि टीकाकार दुर्गसिंह वृत्तिकार दुर्गसिंह से भिन्न व्यक्ति है। अन्यथा वह अपने लिये परोक्तनिर्देश करता हुआ भी 'भगवान्' इञ्च का व्यवहार न करता।

कीथ ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखा है—'दुर्गसिंह ने अपनी बृत्ति पर स्वयं टीका लिखी।'' यह अयुक्त है। सम्भव है कीथ को दोनों के नाम सादृश्य से श्रम हुआ हो।

दुर्गिसिह श्रपनी टीका में लिखता है—नैयासिकास्तु हस्वत्वं विद्धतेऽविशेषात्।

टीकाकार ने यहां किस न्यास का स्मरण किया है, यह अज्ञात है। उमभूति ने कातन्त्रवृत्ति पर एक न्यास लिखा था ( उस का उद्धेख आगे होगा )। उसका काल विक्रम की ११ शताब्दी है। अतः यहां उस का उद्धेख नहीं हो सकता।

दुर्गासह ने कृत्सूत्र ४१, ६८ की वृत्तिटीका में श्रुतपाल का उद्घेख किया है। यह श्रुतपाल देवनन्दी विरचित धातुपाठ का व्याख्याता है। कातन्त्र २।४। १० की वृत्तिटीका में भट्टि ८। ७३ का 'श्लाघमानः पर-क्षिभ्यस्तत्रागाष्ट्र राक्षसाधिपः' चरण उद्घृत है।

टीकाकार दुर्गसिंह के काल का अभी निश्चय नहीं हो सका। सम्भव है, यह नवमी शताब्दी का प्रनथकार हो।

# २. उन्रभृति (११ वीं शताब्दी)

उपभूति ने दुर्गवृत्ति पर 'शिष्यहितन्यास' नाम्नी दीका लिखी है । मुसलमान यात्री अल्बेरूनी इस का नाम 'शिष्यहिता वृत्ति' लिखता है ।

१. यह दीका बंगका अक्षरों में सम्पूर्ण इदम चुक्ती है। रे. पृष्ट ४३१।

उसने इस प्रनथ के प्रचार की कथा का भी उद्येख किया है। इस कथा के अनुसार उप्रभृति का काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी है।

३. वर्घमान ( १२ वीं शताब्दी )

ढा० बेलवेल्कर ने वर्धमान की टीका का नाम "कातन्त्रविस्तर" लिखा है। गोलस्ट्रकर इस वर्धमान को गण्यत्नमहोदधि का कर्का मानता है। वोपदेव ने अपनी काव्यकामधेनु में इसे उद्धृत किया है। महा-महोपाध्याय प्रथ्वीधर ने वर्धमान की टीका पर एक व्याख्या लिखी है।

# ४-त्रिलोचनदास ( सं० ११०० ? )

त्रिलोचनदास ने दुर्गष्टित पर 'कातन्त्रपश्चिका' नाम्नी ष्ट्रहती स्थास्त्या लिखी है। यह स्थास्त्या बंगलाचरों में मुद्रित हो चुकी है। वोप-देव ने इसे उद्धृत किया है। त्रिलोचनदास का निश्चित काल श्रज्ञात है। सम्भव है यह ११ वीं शताब्दी का प्रन्थकार हो।

पिक्षका टीकाकार-त्रिविक्रम (१३ वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती)

त्रिविकम ने त्रिलोचनदासिवरिचत 'पिश्वका' पर 'उद्योत' नामी टीका लिखी है। त्रिविकम वर्धमान का शिष्य है। वर्धमान नाम के अनेक आचार्य हो चुके हैं। अतः यह किस वर्धमान का शिष्य है, यह अज्ञात है। पट्टन के हस्तलिखित प्रन्थों के सूचीपत्र के प्रष्ठ २६१ पर त्रिविकमकृत पश्चिका का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है, उसके अन्त में निम्न लेख है—

इति श्री वर्धमानशिष्यत्रिविकमकते पिक्रकोऽद्योतेऽनुषङ्ग-पादः । सं॰ १२२१ ज्येष्ठ विदे ३ श्रुके लिखितमिति ।

इससे स्पष्ट है कि निक्रम की १३ वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती है।

जिनप्रभसूरि, कुशल, रामचन्द्र आदि अनेक लेखकों ने कातन्त्रपश्चिका पर टीकाएं लिखी हैं ऐसा डा० बेलवेल्कर का मत है।

कातन्त्र व्याकरण का नागराचरों में जो संस्करण कलकशा से भकाशित हुआ था, उस के अन्त में निम्न टीकाकारों और टीकाओं के कुछ पाठ उद्युत किये हैं—

> ५ काशीराज ७ हरिराम ६ लघुकुत ८ चतुष्टयप्रदीप

<sup>े</sup>श. मॅल्वेकनी का भारत, माग २, पृथ्ठ ४०, ४१।

र सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर गरे। नं ० ६९ ।

इन टीकाकारों तथा टीकाओं के विषय में हमें कुछ झात नहीं। इन के अतिरिक्त अन्य कई विद्वानों ने दुर्गेष्टति पर टीकाएं लिखी हैं।

# ४-जिनप्रभ स्वरि ( सं० १३५२ )

श्राचार्य जिनप्रभ सूरि ने कायस्थ खेतल की श्रभ्यर्थना पर कातन्त्र की 'कातन्त्रविश्रम' नाम्नी टीका लिखी थी। इस टीका की रचना सं० १३५२ में दिख़ी में हुई थी। उडा० बेलवेल्कर ने इसे त्रिलोचनदास की पिजका की टीका माना है।

# **५ - जगद्भ भट्ट ( सं० १३५० का समीपवर्ती )**

जगद्धर ने अपने पुत्र यशोधर को पढ़ाने के लिये कातन्त्र की 'बाल-बोधिनी' वृत्ति लिखी है। जगद्धर कश्मीर का श्रिसद्ध पिएडत है। उसने स्तुतिकुसुमाश्राल और मालतीमाधव आदि अनेक श्रन्थों की टीकाएं लिखी हैं। जगद्धर के पितामह गौरधर ने यजुर्वद की वैदविलासिनी नाम्नी व्याख्या लिखी थी।

डा० बेलवेल्कर ने जगद्धर का काल १० वीं शताब्दी माना है बह ठीक नहीं है, क्योंकि जगद्धर ने वेशीसंहार नाटक की टीका में रूपा-वतार को डद्धृत किया है। कर्मावतार की रचना सं० ११४० के लगभग हुई है, यह हम पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैं। अजगद्धर का काल सं० १३५० के लगभग है।

### बालबोधिनी का टीकाकार-राजानक शितिकण्ड

राजानक शितिकराठ ने जगद्धरिवरिचत बालबोधिनी वृत्ति की व्याख्या लिखी है। राजानक शितिकराठ जगद्धर का 'नप्तकन्या-तनया-तन्ज़' अर्थात् पोते की कन्या का दौहित्र था। राजनक शितिकराठ का काल १५ वी शताब्दी का उत्तरार्ध है।

१. जैन सिद्धान्त भारकर भाग १३, किरण २, पृष्ठ १०५।

सिस्टम आफ संस्कृतग्रामर पैरा नं ० ६६ ।

श वैदिक वाङ्गय का हातेहास भाग १, खण्ड २, १७ठ ६० ।

४. अत्र जयस्विति, अत्र यद्यपि जयतेरनाभिधानादुःसं न भवति इति रूपावतारे इत्यते । एड १८, निर्णयसागर संस्कः । ५. वृर्व पृष्ठ १७६ ।

कातन्त्र स्त्रपाठ पर इनके अतिरिक्त अन्य अनेक वृत्तियां लिखी गई होंगी, परन्तु हमें उनका ज्ञान नहीं है।

# २-चन्द्रगोमी (१००० वि० पू०)

श्राचार्य चन्द्रगोमी ने पाणिनीय व्याकरण के श्राधार पर एक नय ध्याकरण की रचना की। इस प्रन्थ की रचना में चन्द्रगोमी ने पातव्जल महाभाष्य से भी महती सहायता ली है।

### परिचय

वंश-चन्द्राचार्य के वंश का कोई परिचय उपलब्ध नहीं होता।

#त-चान्द्र व्याकरण के प्रारम्भ में जो श्लोक उपलब्ध होता
है, उससे ज्ञात होता है कि चन्द्रगोमी बौद्धमतावलम्बी था।

देश—कल्ह्ण के लेख से विदित होता है कि चन्द्राचार्य ने कश्मीर के महाराज अभिमन्यु की आज्ञा से कश्मीर में महाभाष्य का प्रचार किया था, परन्तु उस के लेख से यह विदित नहीं होता कि चन्द्राचार्य ने भारत के किस प्रान्त में जन्म लिया था। किसी अन्य प्रमाण से भी इस विषय पर साचात् प्रकाश नहीं पड़ता। चन्द्रगोमी के उत्णादिस्तूतों की अन्तरङ्ग परीचा करने से प्रतीत होता है कि वह बंग प्रान्त का निवासी था।

हम पुरुषोत्तमदेव के प्रकरण में लिख चुके हैं कि बंगवासी अन्तस्थ ककार और पवर्गीय बकार का उचारण एक जैसा करते हैं। उनका यह उचारण दोष अत्यन्त प्राचीन काल से चला आरहा है।

चन्द्राचार्य ने अपने उगादि सूत्रों की रचना ककारादि असरान्त कम से की है। वह उगादि सूत्र २। ८८ तक पकारान्त शब्दों को समाम करके सूत्र ८९ में फकारान्त गुल्फ शब्द की सिद्धि दशीकर बकारान्तों के अनुक्रम में सूत्र ९०, ९१ में अन्तस्थान्त 'गर्व, शर्व, अन्य, लट्वा, करव, सट्वा" और "विश्व" शब्दों का विधान करके सूत्र ९२ के शिवा-

१. सिकं प्रणम्य सर्वत्रं सर्वीयं जगतो गुरूम्। २. पूर्व पृष्ठ २४३, टि॰ १।

<sup>.</sup> इ. पूर्व पृष्ठ २८६, २८६।

दिगण में "शिव, सर्व, उल्ब, शुल्ब, निम्ब, बिम्ब, शम्ब, स्तम्ब, जिह्ना, श्रीवा" शब्दों का साधुत्व दर्शाता है। इन में अन्तस्थान्त और पवर्गीयान्त दोनों प्रकार के शब्दों का एक साथ सिनवेश है। इस से प्रतीत होता है कि चन्द्राचार्य बंगदेशीय था। अत एव उसने प्रान्तीयोश्वारण दोष की आन्ति से अन्तस्थ वकारान्त पदों को भी पवर्गीय वकारान्त के प्रकरण में पढ़ दिया।

#### काल

महान् ऐतिहासिक कल्ह्या के लेखानुसार चन्द्राचार्य कश्मीर के नृपति अभिमन्यु का समकालिक था। उसी की आज्ञा से चन्द्राचार्य ने नष्ट हुए महाभाष्य का पुनः प्रचार किया और नये ज्याकरण की रचना की। महाराज अभिमन्यु का काल अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। पाश्चात्य विद्वान् अभिमन्यु को ४२३ ईसा पूर्व से लेकर ५०० ईसा पश्चात् तक विविध कालों में मानते हैं। कल्ह्या के मतानुसार अभिमन्यु का काल विक्रम से न्यूनातिन्यून १००० वर्ष पूर्व है। हम भारतीय कालगणना के अनुसार इसी काल को ठीक मानते हैं। चन्द्राचार्य के काल के विषय में हम महाभाष्यकार पतत्किल के प्रकरण में विस्तार से लिख चुके हैं।

## चान्द्र व्याकरण की विशेषता

प्रत्येक प्रन्थ में अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है। चान्द्रवृत्ति और वामनीय लिङ्गानुशासन वृत्ति में चान्द्र व्याकरण की विशेषता— "चन्द्रोपक्षमसंक्षकं व्याकरणम्" लिखी है। अर्थात् चान्द्र व्याकरण में किसी पारिभाषिक संज्ञा का विधान न करना उसकी विशेषता है। चन्द्रा-चार्य ने अपनी स्वोपज्ञवृत्ति के प्रारम्भ में अपने व्याकरण की विशेषता इस प्रकार दर्शाई है—

# लघुविस्पष्टसम्पूर्णमुच्यते शब्दलक्षणम् ।

अर्थात् यह न्याकरण पाणिनीय तन्त्र की अपेन्ना लघु, विस्पष्ट और कातन्त्र आदि की अपेन्ना सम्पूर्ण है। पाणिनीय न्याकरण में जिन शन्दों के साधुत्व का प्रतिपादन वार्तिकों और महाभाष्य की इष्टियों से किया है

र, पूर्व पृष्ठ २४४ टि० १।

२. पूर्व पृष्ठ २४३ ।

१. २। २। दर्श ४. पुष्ठ ७ ।

चन्द्राचार्य ने उन पदों का समिवेश सूत्रपाठ में कर दिया है, अत एव उसने अपने प्रंथ का विशेषण "सम्पूर्ण" लिखा है।

चन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण की रचना में पातव्जल महाभाष्य से महान लाभ डठाया है। पतः जलि ने पाणिनीय सूत्रों के जिस न्यासान्तर को निर्दोष बताया. चन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण में प्रायः उसे ही स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार जिन पाणिनीय सूत्रों या सूत्रांशों का पतंकजिल ने प्रत्याख्यान कर दिया, चन्द्राचार्य ने उन्हें ऋपने ज्याकरण में स्थान नहीं दिया। इतना होने पर भी अनेक स्थानों पर चन्द्राचार्य ने पतकजलि के व्याख्यान को प्रामाणिक न मान कर अन्य प्रन्थकारों का आश्रय लिया है।

उपलब्ध चान्द्र व्याकरण असमपूर्ण है

इस समय चान्द्र व्याकरण का जो जर्मन मुद्रित संस्करण उपलब्ध होता है उसमें ६ अध्याय हैं। यद्यपि छठे अध्याय के अन्त में समाप्ति शद्शेक 'समाप्त चेदं चान्द्रव्याकरणं शुभम्' पाठ उपलब्ध होता है, तथापि अनेक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि चान्द्र व्याकरण में स्वरप्रिक्या का भी कोई भाग अवश्य था, जो संप्रति अनुपलब्ध है। जिन प्रमाणों से चान्द्रव्या-करणा की असम्पूर्णता की प्रतीति होती है, उन में से कुछ इस प्रकार हैं-

१—'ब्याप्यत् काम्यच्' सूत्र की वृत्ति में लिखा है—'चकारः स्तिशिष्टस्वरवाधनार्थः —पुत्रकाम्यतीतिं सतिशिष्टस्वर आदि की व्यवस्था के लिये चकारानुबन्ध करना तभी युक्त हो सकता है जब कि उस व्याकरण में स्वरव्यवस्था का विधान हो ।

२—'तब्यानीयर्केलियरः, यस्त्रकी वृत्ति में "तब्यस्य वा स्वरितत्वं वक्षामः" पाठ उपलब्ध होता है। पाणिनीय शब्दानुशासन में विभिन्न स्वर की व्यवस्था के लिये 'तव्य' श्रीर 'तव्यत् ' दो प्रत्यय पढ़े हैं। **उन में यथाकम अष्टा**ध्यायी ३।१।३ और ६।१।१८५ से प्रत्ययासुदात्तत्व तथा अन्तस्वरितत्व का विधान किया है। चान्द्र व्याकरण में एक 'तव्य' प्रत्यय का विधान है, उस से विभिन्न खरों का विधान कैसे हो, इसके लिये वृत्ति में

१. तुमा लुक् चेच्छायाम् । चान्द्र १।१।२२ । तुलन करी-महाभाष्य - ३। १। ७ --- तुमुनन्तादा तस्य लुग्बचनम् । २. यथा - पक्रीष प्रकरण ।

रह्नीः प्राणिति ता । चान्द्र ३।२ ९ की महाभाष्य ८।२।५०० से तुलना करो ।

४. चान्द्र स्म शाशास्त्रा। ४. जान्द्रस्त १।२११० ४॥

कहा है—'तव्य का विकरण से स्वरितत्व कहेंगे'। यहां वृत्तिगत "वह्यामः" पद का निर्देश तभी उपपन्न हो सकता है जब सूत्रपाठ में अरप्रक्रिया का निर्देश हो, अन्यथा उस की कोई आवश्यकता ही नहीं।

३—चान्द्रवृत्ति १।१।१०८ के "जनिवधोरिगुपान्तारां च स्वरं वस्यामः" पाठ में स्वरविधान करने की प्रतिक्वा की है।

४—'अमावसो वा'' सूत्र की वृत्ति में ''अमी वसः इति प्रति-वेधान्नाद्युदा तत्वम्'' पाठ उपलब्ध होता है। इस में 'न्नमावस्या' शब्द में एयत् के न्नभाव में यत् होने पर न्नाचदात्त स्वर की प्राप्ति होती है, पर इष्ट है अन्त स्वरितत्व। इस के लिये वृत्तिकार ने ''अमी बसः'' सूत्र को उद्धृत करके न्नाचुदात्तस्वर का प्रतिवेध दर्शाया है। इस से स्पष्ट है कि वृत्तिकार द्वारा उद्धृत 'न्नमी वसः' सूत्र चान्द्र व्याकरण में कभी अवश्य विद्यमान्या। पाणिति ने न्नन्तस्वरितत्व की सिद्धि के लिये 'न्नमावस्या' न्नीर 'न्नमावास्या' होनों पदों में एक एयत् प्रत्यय का विधान करके वृद्धि का विकल्प किया है।

५—'लिपो नेश्च' सूत्र की दृत्ति में 'स्वर् विशेषमध्मे बन्यामः' लिखा है। इस पाठ में स्पष्ट ही अष्टमाध्याय में स्वरप्रक्रिया का विधान स्वीकार किया है।

प्रथम चार प्रमाणों से स्पष्ट है कि चान्द्र व्याकरण में स्वरप्रक्रिया का विधान अवश्य था। पश्चम प्रमाण से यह भी स्पष्ट है कि उस में आठ अध्याय थे। स्वरप्रक्रिया की विशेष आवश्यकता वैदिक प्रयोगों में होती है। अतः प्रतीत होता है चान्द्र व्याकरण में वैदिक प्रक्रिया का विधान भी अवश्य था। उपर्युक्त पव्चम प्रमाणानुसार स्वरप्रक्रिया का निर्देश अष्टमाध्याय में था। अतः सम्भव है सप्तमाध्याय में वैदिक प्रक्रिया का उसे सहि। इस की पृष्टि उसके धातुपाठ से भी होती है। चन्द्र ने अपने धातु-पाठ में कई वैदिक धातुएं पढ़ी हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि चान्द्रव्याकरण के वैदिक और स्वरप्रक्रिया विधायक सप्तम अष्टम दो अध्याय नष्ट हो चुक हैं।

१, चान्द्रवृत्र शाकारे रूपा

२. अमावसीरहं ण्यतीर्निपातयाम्बद्धादिताम् । त्रवेकवृत्तिता त्योः स्वरहस्य में प्रसिद्धवाति ॥ महाभाष्य ३।६।१३२।

विक्रम की १२ वीं शताब्दी में विश्वमान भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमन्तेष से बहुत पूर्व जान्द्र व्याकरण के अन्तिम दो अध्याय नष्ट हो चुके थे। अत एव उस समय के वैयाकरण जान्द्र व्याकरण को लौकिक शब्दानुशान्सन ही समझते थे। इसी लिये पुरुषोत्तमदेव ने ७।३।९४ की भाषावृत्ति के "वन्द्रगोमी भाषावृत्तकारों यका वेति खूत्रितवान्" पाठ में चन्द्रगोमी को भाषासूत्रकार लिखा है। डा॰ बेलवेल्कर ने भी चान्द्रव्याकरण को केवल लौकिक भाषा का व्याकरण माना है।

#### थान्त्रम अध्यार्थों के नष्ट होने का कारण

हम 'पाणनीय ज्याकरण के प्रक्रियाप्रन्थकार'' नामक १४ वें अध्याय में लिख चुके हैं कि सिद्धान्तकी मुद्दी आदि प्रक्रिया प्रन्थों में स्वर वैदिक प्रक्रिया का अन्त में संकलन होने से उन प्रन्थों के अध्येता स्वर वैदिक प्रक्रिया को अनावश्यक समम्भ कर प्रायः छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सम्भव है जान्द्र ज्याकरण के अध्येताओं द्वारा भी उसके स्वर वैदिक प्रक्रियास्मक अन्तिय दो अध्यायों का परित्याग होने से वे शनैः शनैः नष्ट हो गये। पाणिति ने स्वर वैदिक प्रक्रिया का लौकिक प्रकरण के साथ साथ ही विधान किया है, इसलिये उस के प्रन्थ में वे माग सुरक्तित रहे।

#### अन्य ग्रन्थ

- १. जान्द्रवृत्ति-इस का वर्णन अनुपद् होगा ।
- २. घातुपाठ

रे. गणपाठ

४. उद्यादिसूत्र

५. तिक्रानुशासन

इत अन्धों का वर्शन इस प्रन्थ के अगले भाग में यथास्थान (कया आधगा।

- ६. उपसर्गमृति—इस में २० उपसर्गों के वर्ध और उदाहरण हैं। यह केवल तिन्वती भाषा में मिलता है।
- ७. शिक्षासूत्र इस में वर्णोबारणिशक्ता सम्बन्धी ४८ सूत्र हैं । इस का विशेष विवरण 'शिक्षाशास्त्र का इतिहास' प्रन्थ में लिखेंगे। इस शिक्षा का एक नागरी संस्करण हमने गत वर्ष प्रकाशित किया है।

१. सिस्टम भाष संस्कृत आगर, पैरा नं. ४४ ।

रे. सिस्टम माश्र संस्कृत बामर, पैरा नं० ४५ I

८. कोच —कोम प्रन्थों की विभिन्न टीकाओं तथा कतिएय व्याकरण प्रन्थों में चन्द्रगोमी के ऐसे पाठ उद्भृत हैं जिन से प्रवीत होता है कि चन्द्रगोमी ने कोई कोष प्रन्थ भी रचा था।

बा० वेलवेल्कर ने चन्द्रगोमी विरचित 'शिध्यलेका' नामक धार्मिक कविता तथा 'लोकानन्द' नामक नाटक का भी डहेज किया है।'

चान्द्रवृत्ति

निश्चय ही चान्द्रसृत्रों पर अनेक विद्वानों ने वृत्ति रचे होंगे, परन्तु सम्प्रति वे अप्राप्य हैं। इस समय केवल एक वृत्ति उपलब्ध है, जो जर्मन देश में रोमन असरों में मुद्रित है।

उपलब्ध वृक्ति का रचयिता

यद्यपि रोमनाचर मुद्रित वृत्ति के कुछ कोशों में 'श्रीमदाखार्यधर्मदा-सस्य कृतिरियम्'' पाठ उपलब्ध होता है, विश्वापि हमारा विचार है कि उक्त वृत्ति धर्मदास की कृति नहीं है, वह आचार्य चन्द्रगोमी की खोपक्क-वृत्ति है। हमारे इस विचार के पोषक निम्न प्रमाण हैं—

१—विक्रम की १२वीं शताब्दी का जैनमन्थकार वर्धमान सूरि लिखता है-चन्द्रस्तु सौहदमिति हृदयस्याणि हृदादेशो न हृदुत्तरपद्म, हृद्भगत्युत्तरपदादैजमावमाह ।

चान्द्रवृत्ति ६। १। २९ में यह पाठ इस प्रकार है— सौहदामिति हदयस्याचि हदादेशो, न हदुत्तरपद्म्।

२—बही पुनः लिखता है—

मन्तूझ् - मन्तूयति मन्तूयते इति चन्द्रः । ४

यह पाठ चान्द्रव्याकरण १।१।३९ की टीका में उपलब्ध होता ह। ३—सायणाचार्य ने भी उपर्युक्त पाठ को चन्द्र के नाम से उद्भृत किया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थानों में वर्षमान और सायश ने चान्द्रवृत्ति को चन्द्र के नाम से उद्भृत किया है।

सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर पैरा नं० ४५ ।

२. डा० बूनो ने तिष्यती से इसका अनुवाद किया है। उन्होंने उसे सब् १९०२ में छिपिजिंग छपवाया है। सिस्टम आफ संस्कृत मामर पैरा नंक ४२।

१. चान्द्रवाचि जर्मन संस्करण पृथ्ठ ४१३। ४. गणरस्नमहोदणि पृथ्ठ २२७। ४. गणरस्नमहोदणि ४॥ २४२। व. गाप्तुंत्रचि इत ४०४।

# करयप मिचु (सं० १२५७)

बौद्ध भिक्षु कश्यप ने सं० १२५७ के लगभग चान्द्र सूत्रों पर एक युक्ति लिखी। इसका नाम बालगोधिनी है। यह वृत्ति लंका में बहुत प्रसिद्ध है। डा० बेलवेल्कर ने लिखा है कि कश्यप ने चान्द्र व्याकरण के श्रानुरूप बालावबोध नामक व्याकरण लिखा, वह वरदराज की लघुकौमुदी सं मिलता जुलता है। इस इस के विषय में कुछ नहीं जानते।

### ३ - चप्यक (विश्व प्रथम शताब्दी)

व्याकरण के कतिपथ प्रन्थों में कुछ इद्धरण ऐसे उपलब्ध होते हैं जिन से व्यक्त होता है कि किसी चपणक नामा वैयाकरण ने कोई शक्तानुशासन रचा था।

### परिचय तथा काच

कालिदासिवरिचत ज्योतिर्विदाभरण नामक प्रनथ में विक्रम की सभा के नवरतों के नाम लिसे हैं, उन में एक अन्यतम नाम चपणक भी है। कई ऐतिहासिकों का मत है कि जैन आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का ही दूसरा नाम चपणक है। सिद्धसेन दिवाकर विक्रम का समकालिक है, यह जैन अन्यों में प्रसिद्ध है। सिद्धसेन अपने समय का महान् परिखत था। जैन आचार्य देवनन्दी ने अपने जैनेन्द्र नामक व्याकरण में आचार्य सिद्धसेन का व्याकरण विषयक एक मत बद्धत किया है। उस से प्रतीव होता है कि सिद्धसेन दिवाकर ने कोई शब्दानुशासन अवस्य रचा था। अतः बहुत सम्भव है चपणक और सिद्धसेन दिवाकर दोनों नाम एक व्यक्ति के हों। यदि यह ठीक हो तो निश्चय ही चपणक महाराज विक्रम का समकालिक होगा।

<sup>?.</sup> कीथविराचित संस्कृत साहित्य का हतिहास पृष्ठ ४११ i

२. सिस्टम आफ संस्कृत झामर पैराझाक नं 🗸 ४।

अपणक के अनेक मत तन्त्रप्रदीप में उद्धृत हैं।
 उ. धन्वन्तरिः
 सपणके उमरसिंह ग्रुक्त बेता कमहृषटक प्रैरका छिदासाः । क्यातो वराहा मिहरो चृपतेः
 सभायां रस्तानि वे वरका चिनेव विकासस्य ॥ २०। १०॥
 ४. संस्कृत
 साहित्य का संक्षित हतिहास पृ० २४४। इ. वेचेः सिद्धसेनस्य । १। १। ॥।

प्राचीन वैयाकरणों के अनुकरण पर चपण्क ने भी अपने शब्दानुशासन के धातुपाठ, उणादि सूत्र आदि अवश्य रचे होंगे, परन्तु
उन का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। उज्ज्वलदत्तविरचित उणादिगृति में चपण्क के नाम से एक ऐसा पाठ उद्घृत है, जिस से प्रतीत
होता है कि चपण्क ने उणादि सूत्रों की कोई ज्याख्या रची थी। वे सूत्र
निश्चय ही उसके खत्रोक्त होंगे।

# स्वोपज्ञवृत्ति

स्वरणकिवरित्त उणादिवृत्ति का उल्लेख हम अपर कर चुके हैं। इस से सम्भावना होती है कि स्वपणक ने अपने शब्दानुशासन पर भी कोई वृत्ति अवश्य रची होगी। मैत्रेय रस्तित ने तन्त्रप्रदीप में लिखा।

अत एव नावमात्मामं मन्यते इति विग्रहपरस्वाद्नेन हस्वत्वं याधित्वा अमागमे सति 'नावमन्ये' इति क्षपणकव्याकरणे दर्शितम्। र यह पाठ निश्रय ही किसी च्रप्णक वृत्ति से उद्घृत किया गया है।

#### च्चपग्रक महान्यास

मैत्रेय रिचत ने तन्त्रप्रदीप ४।१।१५५ में 'चपणक महान्यास' को उद्भृत किया है। यह प्रन्थ किस की रचना है, यह अज्ञात है। 'महान्यास' में लगे हुए 'महा' विशेषण से व्यक्त है कि 'चपणक' व्याकरण पर कोई न्यास प्रन्थ भी रचा गया था।

चपणक व्याकरण के सम्बन्ध में हमें इस से अधिक कुछ ज्ञात नहीं।

### ४-देवनन्दी सं ५००-५५०)

श्राचार्य देवनन्दी अपर नाम पूज्यपाद ने 'जैनेन्द्र' संझक एक शब्दा-नुशासन रचा है। श्राचार्य दंवनन्दी के काल आदि के विषय में हम 'अष्टाध्यार्या के वृत्तिकार' प्रकरण में विस्तार से लिख चुके हैं।

# जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्करण

जैनेन्द्र व्याकरण के सम्प्रति दो संस्करण उपलब्ध होते हैं। एक ब्योदीच्य, दूसरा दान्तिणात्य। ब्योदीच्य संस्करण में लगभग तीन सहस्र सूत्र हैं, ब्योर दान्तिणात्य संस्करण में तीन सहस्र सात सी सूत्र उपलब्ध

१. क्षपणकवृत्ती अत्र 'इति' इन्द्र आवर्धे न्यास्थातः । पृष्ठ ६० ।

२, भारत को मुदी भाग २ पृण्ठ = ६ इ की दिष्णी में उद्भूत ।

होते हैं। दाचिएमत्य संस्करण में न केवल ७०० सूत्र ही अभिक हैं, अपि तु सैकड़ों सूत्रों में परिवर्तन और परिवर्धन भी उपलब्ध होता है। श्रीदीच्य संस्करण की अभयनन्दी कृत महावृत्ति में बहुत से वार्त्तिक मिलते हैं, परन्तु दाजिगात्य संस्करण में वे सब सूत्रान्तर्गत हैं। अतः यह विचार-खीय हो जाता है कि पूज्यपादिवरिकत मूल सूत्र पाठ कौन सा है।

जैनेन्द्र का मूल सत्रपाठ

जैनेन्द्र व्याकरण के दाचिणात्य संस्करण के संपादक पं० श्रीलाल शास्त्री ने यह सिद्ध करने का श्रयास किया है कि दान्तिगात्य संस्करण ही पुष्यपादविरचित है। उन्होंने इस विषय में जो हेत दिये हैं उनमें मुख्य हेत इस प्रकार है-

वत्वार्थसूत्र १।६ की स्वविरचित सर्वोर्थसिद्ध नाम्नी न्याख्या में पुरुवपाद ने लिखा है कि 'प्रमाणनवैराधिगमः' सूत्र में अल्पाचतर होने से नय शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिये, परन्तु अभ्यहित होने से बहुच प्रमाण शब्द का पूर्व प्रयोग किया है। जैनेन्द्र न्याकरण के झौदीन्य संस्क-रण में इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, जिससे बहुच प्रमाण शब्द का पूर्व निपात हो सके। दाजिए। त्य संस्करए। में इस अथ का प्रतिपादक 'अटर्थम्' ' सूत्र उपलब्ध होता है। अतः दाचि गात्य संस्करण ही पूज्य-पाद विरचित है।

५० श्रीलालजी का यह लेख प्रमाण्शून्य है। यदि दान्निणात्य संस्करण ही पूज्यपादविरचित होता तो वे अभगहिंतत्वात् ऐसा न लिखकर 'अर्च्यत्वात्' लिखते । पुज्यपाद का यह लेख ही बता रहा है कि उन की दृष्टि में 'अर्च्यम्' सूत्र नहीं है। उन्होंने पाणिनीय व्याकरण के 'अभ्यहितं च' वार्तिक को दृष्टि में रखकर 'अभ्यहितत्वात्' लिखा है सर्वार्थसिद्धि में अन्यत्र भी कई स्थानों में अन्य वैयाकरणों के लक्षण चदु धृत किये हैं। यथा-

१-तत्त्वार्थसूत्र ५।४ की सर्वार्थसिद्धि टीका में नित्य शब्द के निर्वचन में 'नेर्धुवे त्यः' वचन उद्धत किया है। यह 'त्यब् नेर्धुवे वक्तव्यम्' <sup>ड</sup> इस कात्यायन वात्तिक का अनुवाद है। जैनेन्द्र ज्याकरण में इस प्रकरण में 'स्य' शत्यय ही नहीं है। इसलिये अभयनन्दी ने 'क्येस्तुट प स्था की

१. शब्दार्णस्विनिहका शश्रास्थ ॥ १. शब्दार्णस्विनिहाको सूमिका ।

इ. वार्तिक श्राश्वर ॥

<sup>¥. 312158||</sup> 

भ्याख्या में 'नेर्फ़ुव:' उपसंख्यान करके नित्य शब्द की सिद्धि दर्शाई है। दाचित्पात्य संस्करण में नित्यशब्द की ब्युत्पत्ति ही उपलब्ध नहीं होती।

२—तस्वार्थसूत्र ४।२२ की सर्वार्थसिद्धि में 'द्वतायां तपरकरणे मध्यम-विलिश्वतयोष्ठपसंचपानम्' वचन पढ़ा है। यह पाणिनि के 'तपरस्त-त्कालस्य'' सूत्र पर काल्यायन का वार्त्तिक है।

अतः दान्तिणास्य संस्करण में केवल 'अभ्यहितं च' के समानार्धक 'श्राच्येम' सूत्र की उपलब्धि होने से वह पूज्यपादिवरिचत नहीं हो सकता अब हम एक ऐसा प्रमाण उपश्चित करते हैं, जिससे इस विवाद का सदा के लिये अन्त हो जाता है, और स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि भौदीच्य संस्करण हो पूज्यपाद विरचित है, न कि दान्तिणात्य संस्करण। यथा—

'आदाबुपकोपक्रमम्' सूत्र के दाचिणात्य संस्करण की शब्दाण्वच-निद्रका टीका में 'देवोपक्रमनेकशेषव्याकरणम्' उदाहरण उपलब्ध होता है। यह उदाहरण औदीच्य संस्करण की अभयनन्दी की महावृक्ति में भी मिलता है। इस उदाहरण से व्यक्त है कि देवनन्दी विरचित व्याकरण में एकशेष प्रकरण नहीं था। दाचिणात्य संस्करण में 'चार्थे द्वनद्वः' सूत्र के अनन्तर द्वादशसूत्रात्मक एकशेष प्रकरण उपलब्ध होता है। औदीच्य संस्करण में न केवल एकशेष प्रकरण का अभाव ही है, अपि तु उसकी अनावश्यकता का द्यांतक सूत्र भी पढ़ा है—स्वाधाविकत्वाद भिधावस्यक्रेशषानारम्भः' । अर्थात् अर्थाभिधानशक्ति के स्वाभाविक होने से एकशेष प्रकरण नहीं पढ़ा।

इस प्रमाण से स्पष्ट है कि पूज्यपादिवरचित मूल प्रन्थ वही है, जिस में एक्ट्रोष प्रकरण नहीं है, और वह औदीच्य संस्करण ही है, न कि दाचित्रणात्य संस्करण। वस्तुत: दाक्षिणात्य संस्करण जैनेन्द्र व्याकरण का परिष्कृत कृपान्तर है। इस का वास्तिक नाम शब्दाणेव व्याकरण है। पहले हम पूज्यपाद के मूल जैनेन्द्र व्याकरण अर्थात् औदीच्य संस्करण के विषय में लिखते हैं।

र, अहा- राराणना र, औदीच्य सं० रापाहणा दान सं० रापाररपा

३, दा • सं० १।३।६९॥ ४, और्दीच्य सं० १।१।९९ ॥ सम्पादक के प्रमाद से मुद्धित ग्रन्थ में यह सुश कृत्यन्तर्गत ही खुण है। देखी पृष्ठ ४२।

# जैनेन्द्र व्याकरण की विशेषता

हम उपर लिख चुके हैं कि जैनेन्द्र के दोनों संस्करिएों की टीकाओं में 'देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्' चदाहरण मिलता है। इस उदाहरण से व्यक्त होना है कि एकशेष प्रकरण से रहित व्याकरण शास्त्र की रचना सब से पूर्व आचार्य देवनन्दी ने की है। अतः जैनेन्द्र ज्याकरण की विशे-षता 'एकशेष प्रकरण न रखना है'। 'परन्तु यह विशेषता जैनेन्द्र व्याकरण की नहीं है, श्रीर ना ही श्राचार्य पुज्यपाद की स्वोपज्ञा है। जैनेन्द्र न्याक-रण से कई शताब्दी पूर्व राचित चान्द्र ज्याकरण में भी एकशेष प्रकरण नहीं है । चन्द्राचार्य को एकशेष की अनावश्यकता का ज्ञान महाभाष्य सं हुआ है। उस में लिखा है- 'आशाष्य एकशेष एकने किन्वात, अर्था-भिधानं पुनः स्वामाविकम्<sup>। ।</sup> अर्थात् शब्द की अर्थोभिधान शक्ति के स्वाभाविक होने सं एक शब्द से भी अनेक अर्थी की प्रतीति हो जाती है, अतः एकशेष प्रकरण अनावश्यक है। महाभाष्य से प्राचीन ऋष्टाध्यायी की माथुरी वृत्ति के अनुसार भगवान पाणिनि ने स्वयं एकशेष की अशि-व्यता का प्रतिपादन किया था। अवतः एकशेष प्रकरण को न रखना जैनेन्द्र व्याकरण की विशेषता नहीं है, यह स्पष्ट है। अतीत होता है टीका-कारों ने प्राचीन चान्द्रव्याकरण श्रौर महाभाष्य श्रादि का सम्यग श्रनुशी-लन नहीं किया। अत एव उन्होंने जैनेन्द्र की यह विशेषता लिख दी।

जैनेन्द्र ज्याकरण की दूसरी विशेषता अल्पाचर संझाएं कही जा सकती हैं, परन्तु यह भी श्राचार्य देवनन्दी की स्वीपझा नहीं है। पाणिनीय तन्त्र में भी 'घ घु टि' आदि अनेक एकाच् संझाएं उपलब्ध होती हैं। शास्त्र में लाघव दो प्रकार का होता है, शब्दकृत और अर्थकृत। शब्द-कृत लाघव की अपेचा अर्थकृत लाघव का महत्त्व विशेष है। ' अतः पर-म्परा से लोक प्रसिद्ध बहुचर संझाओं के स्थान में नवीन अल्पाचर संझाएं

१. औ॰ सं॰ ११४ ६७॥ दा • सं॰ ११४१११४॥ र. तुक्रना करों— पाणिन्युपत्तमकालकं व्याकरणम् । काशिका २१४।२१॥ चन्द्रोपत्तमसंत्रकं व्याकरणम् । चान्द्रवृद्धि २१२।६८॥

३. महाभाष्य १।२।६४॥ ४. मासुर्यो तु वृत्तात्रशिष्यप्रहणमापादमनुवर्तते । माषावृत्ति १।२।५०॥ देखो पूर्व पृष्ठ ११८॥ ५. देखो पूर्व पण्ठ १५७, दि० ४।

बनाने में किचित् शब्दकृत लाघव होने पर भी अर्थकृत गौरव बहुत बढ़-जाता है, और शास्त्र क्षिष्ट हो जाता है। अत एव पाणिनीय तन्त्र की अपेचा जैनेन्द्र व्याकरण क्षिष्ट है।

# जैनेन्द्र व्याकरण का आधार

जैनेन्द्र व्याकरण का मुख्य आधार पाणिनीय व्याकरण है, कहीं कहीं पर चान्द्रव्याकरण से भी सहायता ली है। यह बात इनकी पारस्परिक तुलना से स्पष्ट हो जाती है। जैनेन्द्र व्याकरण में पृज्यपाद ने श्रीदत्तां, यशोभद्रं, भृतबिंछं, प्रभाचन्द्रं, सिद्धसनं श्रीर समन्तभद्रं इन ६ प्राचीन जैन आचार्यों का उल्लेख किया है। जैन साहित्य और इतिहासं के लेखक पंज नाधूरामजी प्रेमी का मत है कि इन आचार्यों ने कोई व्याकरण शास्त्र नहीं रचा था। हमारा विचार है उक्त आचार्यों ने व्याकरण प्रनथ अवस्य रचे होंगे।

# जैनेंद्र व्याकरण के व्याख्याता

जैनेन्द्र व्याकरण पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं रचीं। आर्य श्रुत-कीर्त्ति पश्चवस्तुप्रकिया के अन्त में जैनेन्द्र व्याकरण की विशाल राजप्रसाद से उपमा देता है। उस के लेखानुसार इस व्याकरण पर न्यास, भाष्य, वृत्ति और टीका आदि अनेक व्याख्याएं लिखी गईं। उन में से सम्प्रति केवल ४, ५ व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं।

### १-देवनन्दी (सं० ५००-५५० )

हम 'श्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में लिख चुके हैं कि श्राचार्य देवनन्दी ने श्रपने व्याकरण पर जैनेन्द्र संज्ञक न्यास लिखा था। ध्यह न्यास प्रनथ सम्प्रति श्रुपलब्ध है।

१, शुणे श्रीदत्तस्यास्त्रियाम् ।१।४।३४।। १, इतृषिमृजां यशोः मदस्य २।१:६१॥ इ, राद् भूतवेलेः ।१।४।८३॥ ४, रात्रैः कृतिप्रमाण-नदस्य ।४।१।१८०॥ ५, वेत्तेः सिद्धसेनस्य ।५।१।७।। ६, चतुष्ट्यं समन्त भदस्य ।५।४।१४०॥ ७, पृष्ठ १२०।

<sup>=</sup> स्वस्तम्भसमुद्धृतं प्रविरुत्तनं न्यासोक्रत्निक्षितिश्रीमद्वृत्तिकपाटंतपुटयुंगं भाष्योः ऽथ शब्यातलम् । टीकामालमिक्षारुक्षुराचितं जैनन्द्रशब्दागमं प्रासादं पृथु पेचवस्तुकमिदं सोपानमारोक्षतात् ॥ 

क्षेत्रपूर्वे पृष्ठः हेर्हः।

### २-अभयनम्ही ( सै० १२०० )

अभयनन्दी ने जैनेन्द्र व्याकरण पर एक विस्तृतं वृत्ति रंखी है, यह महावृत्ति नाम से प्रसिद्ध है । प्रन्थकार ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया, अतः अभयनन्दी के देश काल आदि का वृत्त अज्ञात है । महावृत्ति है। १५५ में 'तहशार्यवार्त्तिक मधीयते' वदाहरण मिलता है। तत्त्वार्थवार्त्तिक मेट्टे अकलके की रंचना है। अकलके का काल सं० ८०० के लगभग है।' अतः अभयनन्दी अकलके से उत्तरवर्ती है, यह स्वष्ट है।

चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य के कत्ती वीरनन्दी का काल सं० १०३५ (शकाब्द ९००) के लगभग है। वीरनन्दी की गुरुपरम्परा इस प्रकार है—

> शीगुणनन्दी विश्वयनन्दी धर्मधनन्दी भेरतन्दी

यदि वीरनन्दी का गुप्त अभयनन्दी ही इस महाप्रति का रचयिता ही सो अभयनन्दी का काल विक्रम की क्यारहर्षी रातक्दी का प्रश्रम कर्ता होना चाहिये। बेलवेल्कर ने अभवनन्दी का काल सम् ७५० ई० माना है।

# ३-भाष्यकार ? (सं० १२०० से पूर्व)

आर्थ श्रुतकांति अपनी पश्चिमस्तुमीकया के अन्त में लिखता है— कृतिकपाट संपुट्युगं भाष्योऽय शश्यातेलम् । इस पेचन से व्यक्त हाता है कि जैनेन्द्र व्याकरण पर कोई 'आष्य' नामी व्याख्या अवश्य लिखी गई थी । इसके लेखक का नाम सज्ञात है, और यह आष्य मन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध है। आर्य श्रुवकीर्ति का काल विकम की १२ वीं झता-ब्दी का प्रथम चरण है, यह हम सनुपद इसी प्रकरण में लिखेंगे। अतः भाष्य का रचयिता सं० १२०० से पूर्वभावी है, यह निविवाद है।

१. सं ० सा • का इतिहास पृष्ट १७३।

रे. जैन साहित्व और इतिहास पृष्ठ १११ ।

**१.** सिस्टब्स वाफ संस्कृत मागर पैरा ५० ।

### ४-- प्रभावन्द्राचार्य ( सं • ६०७५-११२५ )

आचार्य प्रभाचन्द्र ने जैनेन्द्र न्याकरस्य पर 'स्वस्दास्मो जभास्करन्यास' नाम्नी महत्ती व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या अभ्ययनन्दी की महावृत्ति से भी विस्तृत है, परन्तु इस समय समय उपलब्ध नहीं होती।

प्रसाचन्द्र ने 'श्रन्दान्भोजभास्करन्यास' के तृतीय श्रन्याय के श्रन्त में अभयनन्दी को नमस्कार किया है। अतः यह श्रभयनन्दी से उत्तरवर्त्ती है, यह स्पष्ट है।

प्रमेयकमलमार्तराह और न्यायकुमुदचन्द्र का कर्चा भी सही प्रभावन्त्र है, क्योंकि शब्दाम्भोजभास्करन्यास के प्रारम्भ में अनेकानत की चर्चा उक्त दोनों प्रन्थों में देखने के लिये लिखा है। प्रभेयकमलमार्तराह के अन्तिम लेख से विदित होता है कि प्रभावन्द्र ने यह प्रन्थ महाराज भोज के काल में रचा है। महाराज भोज का राज्यकाल संव १०७८-१११० तक है। प्रभावन्द्र ने आराधनाकथाकांश भोज के उत्तराधिकारी जयसिंहदेव के राज्यकाल में लिखा है। अतः प्रभावन्द्र का काल सामान्यतया संव १०७५-११२५ तक सम्मन्ता चाहिये।

### ५-महाचन्द्र (२० वी शताब्दी)

प्रसिद्धत सह। जन्द्र ने साधु जैनेन्द्र नाम्नी एक वृत्ति शिक्षी है, यह प्रस्थ विक्रम की २०वीं शताब्दी का है। यह वृत्ति अभयनन्दी की सहायुत्ति के आधार पर लिखी गई है।

२. जीम्मद्यो विषेत्राज्ञे श्री वक्तरातिवासिना परापरपरमेण्डिपदप्रमाणार्जितास्य-प्रश्यक्रिराङ्कानी विकास सङ्कोत जीमद्वश्याचन्द्रपण्डितेल निकिलप्रमाणप्रमेयस्वस्योद्योतपरी-चामुक्यकामे हं विवृक्षविष्ठि ।

क् विनकायदेवासंहराक्ये व्यामकाराजिवासिनाः अधिमस्प्रभाचन्द्रपण्डितेन भारायनास्क्रमाप्रवन्त्रः कृतः ।

### प्रक्रियाग्रन्थकार

# १-- ब्रार्थे श्रुतकीर्त्त ( सं० १२२५ )

धार्य श्रुतकी तिं ने जैनेन्द्र व्याकरण पर 'प्रक्रच बस्तु' नामक प्रक्रिया प्रन्थ रचा है। कनाड़ी भाषा के चन्द्रभमचरित के कर्ता ध्रुग्गलदेव ने श्रुतकी त्तिं को ध्रुपना गुरु लिखा है। चन्द्रभमचरित की रचना शकाब्द १०११ (सं० ११४६) में हुई है। यदि श्रुग्गलदेव का गुरु श्रुतकी त्तिं ही पञ्चवस्तु प्रक्रिया का रचयिता हो तो श्रुतकी तिं का काल विक्रम की १२ वीं शताब्दी का प्रथम चरण होगा।

### २—वंशीधर (२० वीं शताब्दी)

पै० वैशीधर ने स्वभी हाल में जैनेन्द्रप्रक्रिया प्रन्थ लिखा है। इसका फेबल पूर्वार्थ ही प्रकाशित हुन्ना है।

# जैनेद्रत्य व्याकरण का दाचिणात्य संस्करण

जैनेन्द्र व्याकरण का दान्तिणात्य संस्करण के नाम से जो प्रन्थ प्रसिद्ध है, वह श्राचार्य देवनन्दी की कृति नहीं है, यह हम सप्रमाण लिख चुके हैं। इस प्रन्थ का वास्तविक नाम 'शब्दार्णव' है।

# शब्दार्श्यव का मंस्कर्ती—गुगानन्दी (सं० ९१०-९६०)

आचार्य देवनन्दी के जैनेन्द्र न्याकरण में परिवर्तन और परिवर्धन करके नवीन रूप में परिकृत करने वाला आचार्य गुणनन्दी है। इस में निम्न हेतु है—

१. सोमदेव सूरि ने 'शब्दार्णव' पर 'चिन्द्रका' नाम्नी लघ्वी टीका लिखी है। उस के अन्त में वह अपनी टीका को गुणनन्दी विरचित शब्दा- एव में प्रवेश करने के लिये नौका के समान लिखता है। टीका का 'शब्दा- एवचिन्द्रका' नाम भी तभी उपपन्न होता है जब कि मृल प्रन्थ का नाम 'शब्दार्णव' हो।

श्रीसोमदेवयतिनिर्मितमादधाति या नी: प्रतीतग्रणनन्दितशब्दवाशी ।

२. जैनेन्द्रप्रक्रिया के नाम से प्रकाशित प्रन्थ के अन्तिम श्लोक में लिखा है—गुणनन्दी ने जिस के शरीर को विस्तृत किया है, उस शब्दा- र्णव में प्रवेश करने के लिये यह प्रक्रिया साचात् नौका के समान है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि आचार्य गुणनन्दी ने ही मूल जैनेन्द्र व्याकरण में परिवर्तन और परिवर्धन करके उसे इस रूप में सम्पादित किया है, और गुणनन्दी द्वारा सम्पादित प्रन्थ का नाम 'शब्दार्णव' है। अत एव सोमदेव सूरि ने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ में पूज्यपाद के साथ गुणनन्दी को भी नमस्कार किया है। इसी प्रकार 'शब्दार्णव' के धातु-पाठ में जुरादिगण के अन्त में गुणनन्दी का नामोल्लेख भी तभी सुसम्बद्ध हो सकता है जब कि शब्दार्णव का सम्बन्ध गुणनन्दी के साथ हो।

#### काल

जैन सम्प्रदाय में गुणनन्दी नाम के कई आचाये हुए हैं। अतः किस
गुणनन्दी ने शब्दार्णव का सम्पादन किया, यह अज्ञात है। जैन शाकटायन व्याकरण जैनेन्द्र शब्दानुशासन की अपेचा अधिक पूर्ण है, उस में
किसी प्रकार के उपसंख्यान आदि की आवश्यकता नहीं है। अतित होता
है, गुणनन्दी ने जैन शाकटायन व्याकरण की पूर्णता को देख कर ही पृज्यपाद विरचित शब्दानुशासन को पूर्ण करने का विचार किया हो और उस में
परिवर्तन तथा परिवर्धन करके उसे इस रूप में सम्पादित किया हो।
शाकटायन व्याकरण अमोधवर्ष (प्रथम) के राज्यकाल में लिखा गया
है। अमोधवर्ष का राज्यकाल सं० ८०१—९२४ तक है। अतः शब्दार्णव
की रचना उस के अनन्तर की है।

श्रवणवेल्गोल के ४२, ४३ और ४७ वें शिलालेख में किसी गुणनन्दी आचार्य का उल्लेख भिलता है। ये बलाकिपच्छ के शिष्य और गृध-

सैवा श्रीग्रणनन्दितानितवपुः श्रव्दाणंवनिर्णयं, नावत्याश्रयतां विविश्वमनसा
साक्षात् स्वयं प्रक्रिया ।
 श्रीपूज्यपादममर्छं गुणनन्दिदंवं सोमावरश्रातिपूजितपाद्युगमम् ।
 श्रव्दाश्रद्धाः स जीयाद् गुणनिषिगुणनन्दिश्रतीशः सुसीस्यः ।

४. इष्टिनेंद्य न वक्तव्यं वक्तव्यं सुत्रतः पृथक् । संख्यातं नोपसंख्यानं यस्य शब्दाः नुशासने । चिन्तामार्णिटोका के प्रारम्भ में ।

५. इस के विषय में विस्तार से आगे शाकटायन के प्रकरण में लिखेंगे ।

पिन्छ के प्रशिष्य थे। इन्हें न्याय, व्याकरण भीर साक्षिय का महाविद्वान लिखा है। अवतः सम्भव है वे ही भानदार्णन व्याकरण के समपादक हों। कर्नादककविचरित के कत्ता ने गुरापनन्दी के प्रशिष्य भीर देनेन्द्र के भ्रिष्य पम्प का जन्मकाल सं० ९५९ लिखा है। अतः गुरापनन्दी का काल विक्रम की दशम अताब्दी का उत्तरार्ध है।

चन्द्रमभचरित महाकाच्य के कर्ता वीरनन्दी का काल शक्त सं० ९०० (वि० सं० १०३५) के लगभग है। वीरनन्दी गुरानन्दी की शिष्य परम्परा में दृतीय पीढ़ी में है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। प्रति पीढ़ी न्यूनासिन्यून २५ वर्ष का अन्तर मानकर गुरानन्दी का काल सं० ९६० के लगभग सिद्ध होता है। सतः स्थूलस्या गुरानन्दी का काल सं० ९१०—९६० वक मानना अनुचित न होगा।

शब्दार्श्व का व्याख्याता—सोमदेव सूरि (सं० १२६५)

सोमदेव सूरि ने शब्दार्गाव व्याकरण की 'विन्द्रका' नाम्बी कह्याचर दृश्ति रची है। यह कृति कासी की सनातन जैन वन्धमाशा में वकाश्चित हो गुकी है।

शक्दार्णवचिन्द्रका के प्रारम्भ के हितीय श्लोक से विदित होता है कि स्तोमदेवसूरि ने यह वृत्ति मृलसंघीय मेघचन्द्र के शिक्ष्य नागचन्द्र ( भुजङ्ग-सुभारक) कौर उनके शिष्य हरिश्चन्द्र यति के लिये कमाई है।

काल — शब्दार्शन विन्द्रका की मुद्दित प्रति के कान्त में जो प्रश्नित इसी है इस से झात शोख है कि सोमवेत सूरि ने शिलाशह वंशज कोज-देव ( शितीय ) के राज्यकाल में कोल्हापुर के 'काजुरिका' बाल के जिमुबब-तिलक नामक जैनमन्दिर में शकाब्द ११२७ ( बि० कं० १२६५ ) सें इस टीका को पूर्ण किया।

१. तांच्छ्यवो गुणनहिन्दशिकतवाति स्वारिश्व केस्वरः, वर्क्षणाकरणादि वाकानिष्यः साहित्यविवापतिः । २. पूर्व पृष्ठ ४२६ । ३. श्रीमूक्संब वक्ष व्यक्ति वाच्यानो में वेन्दुर्दाश्चित शुजद्वश्चाकरस्य । राद्धान्तो यनि विवृधिकरस्य वृद्धि रंगे इरीन्द्रयत् ये द्वरदी क्षिताय ।। ४. स्वरित श्रीको व्यवस्य प्रते स्वार्त्वत्या वृदिकामद्वास्थान ...... श्रिश्चित्रवन्य तिक्काजिनाकये ...... श्रीमिक्स्वक्षाद्वारकृष्ठकमण्यातिष्यः ..... श्रीवीरक्षो स्ववेदस्य विवयस्य स्वत्य स्वत्य

# शब्दार्गवप्रक्रियाकार

किसी अज्ञातनामा परिडत ने शब्दार्णवचित्रका के आधार पर शब्दार्णवप्रक्रिया प्रन्थ लिखा है। इस प्रक्रिया के प्रकाशक महोदय ने अन्य का आम जैनेन्द्रप्रक्रिया और प्रन्थकार का नाम गुरानन्दी लिखा है, ये दोनों अंशुद्ध हैं। प्रतीत होता है, प्रन्थ के श्वन्त में 'सैवागुरानन्दिता-नितवपुः' श्लोकांश देख कर प्रकाशक ने गुरानन्दी नाम की कल्पना की है।

### प्र-श्वामन (सं० ४०० या ६०० से पूर्व )

वामन में 'विश्वान्त-विद्याधर' नाम का व्याकरण रचा था। इस व्याकरण का उल्लेख श्राचार्य हेमचन्द्र और वर्धमान सूहि ने अपने प्रन्थों में किसा है। वर्षमान ने मरणरक्षमहोदिष में इस व्याकरण के श्रानेक सूत्र बहुवृत किये हैं, और वामन को 'सहृद्यश्रकवर्ती' उवाधि से विश्व-वित किया है।

#### काल

संस्कृत वाङ्मय में वामन नाम के श्रानेक प्रत्थकार हुए हैं। श्रतः नाम के श्रानुरोध से कालनिर्णय करना श्रत्यन्त कठिन कार्य है। पुनरिप काश-कुशावलम्ब म्याय से इसके कालनिर्णय का प्रयक्त करते हैं—

- १. विक्रम की १२ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान आचार्य हेमकेन्द्र ने हैमशब्दानुशासन की स्वापज्ञटीका में विश्रान्तविद्याधर का इक्षेत्र किया है।
- २. इसी काल का वर्धमान सूरि गण्यस्त्रमहोद्धि में लिखता है— दिग्यस्त्रभर्ष्टहरियामनभोजमुख्याः——वामनो विश्रा-न्ताविद्याधरच्याकरणकर्ता।
  - प्रभावकचरितान्तर्गत मह्नवादी प्रबन्ध में लिखा है—
     गुड्दशास्त्र च विश्रान्तविद्याधरवराभिधे।
     न्यासं चक्रऽस्पर्धीवृन्दबोधनाय स्फुटार्थकम् ।।

१. सहृदयचक्रवृधिन। वामनेन तु हेम्नः श्रीत सूत्रेण ""। पृष्ठ १६८ ।

शागे हेमचन्द्र के प्रकरण में।
 श. पृष्ट १, २।

४ निर्णयसागर सं• पृष्ठ ७८ ।

इस से स्पष्ट है कि मल्लवादी ने वामनश्रोक्त विश्वान्तविद्याधर व्याक-रण 'न्यास' लिखा था। श्राचार्य हेमचन्द्र ने भी हैम व्याकरण की स्वोपज्ञ-टीका में इस न्यास को उद्घृत किया है।

इस प्रमाण के अनुसार नामन का काल निश्चय करने के लिये महानादी का काल जानना आवश्यक है। अतः प्रथम महात्रादी के काल का निर्णय करते हैं—

महावादी का काल — श्राचार्य महावादी का काल भी श्रानिश्चित है। श्रात: हम यहां उन सब प्रमाणों को उद्धृत करते हैं, जिन से महावादी के काल पर प्रकाश पड़ता है।

- १. हेमचन्द्र अपने व्याक्या की बृहती टीका में लिखता है —अनु-महलवातिनः तार्किकाः व
- २. धर्मकीतिकृत न्यायिनदु पर धर्मीत्तर नामक बौद्ध विद्वान् ने टीका लिखी है, उस पर आचार्य महावादी ने धर्मोत्तरटिप्पण लिखा है। ऐतिहासिक व्यक्ति धर्मोत्तर का काल विक्रम की सातवीं शताब्दी मानते हैं। र
- पं० नाथृरामजी प्रेमी ने अपने ''जैन साहित्य और इतिहास'' नामक प्रनथ में लिखा है—

"श्राचायं हरिभद्र ने श्रापने 'श्रानेकान्तजयपताका' नामक प्रनथ में वादिमुख्य महाबादी कृत 'सन्मितिटीका' के कई श्रावतरण दिये हैं श्रीर श्रद्धेय मुनि जिनविजयर्जी ने श्रानेकानेक प्रमाणों से हरिभद्र सूरि का समय वि० सं० ७५७—८२७ तक सिद्ध किया है। श्रातः श्राचार्य मह्रवादी विक्रम की श्राठवीं श्रावदी के पहले के विद्वान हैं। यह निश्चय है।"

हमारे विचार में हरिभद्रसूरि वि० ६० ७५७ से प्राचीन है।

१. २। २ । ३६ ।। २ माइनलाल दली चन्द देसाई कृत जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहान, पृष्ठ १३६ । ३ पृष्ठ १६४ ।

४, हरिभद्रपृरि का वि० मं० ४ ८४ में स्वर्गवाम हुआ था, ऐसी जैन संमहाय में श्रुतिपम्परा है (जैन मात्यि नो सं० दातदास एक १६४) यही काल ठीक है। हारिभद्रप्रि को स० ७४७-८२७ तक मानने में मुख्य आधार द्वारिस्म के बचनानुसार मर्त्दरि और धमंपाल को वि० सं० ७०० के अस्स पाम मानना है। द्वारिस्म का मर्त्दरि विषयक लेख आन्ति-युक्त है, यह हम पूर्व पृष्ठ ४४८-२६४ तक लिख चुके हैं।

विकास के प्राम्य रेकिन स्ति क्रमानात्व को इस के अनुसार मसनादी बहासी के राजा क्षी लावित्व काः सम्बद्धालक है। क्षान्यकोश में लिखा है महवादी ने बौदों से शासार्थ करके क्ष्महें वहां से निकास दिया था। विक संव ३७५ में अमेरकों के आक्सरा से बलभी का नाम हुआ था और प्रसी में शिला-बिस्य की सत्यु हुई भी । पट्टावलीसमुच्चय के अनुसार वीहिन्वीगा से ८४५ वर्ष बीतने पर बलसीभंग हुआ। कर्ष विद्वानों के मतानुसार बीर संकत् का जारम्म विकस से ४७० वर्ष पूर्व हुवा था। व तद्तुसार भी बलभीभंग का काल वि० सं० ३७५ सिर होता है।" प्रवस्थकांश क सम्पादक शी जिनविजयजी ने 'विकामग्रदेत्यभूपाल्यत् प्रव्यविश्वकतः त्सरे' का अर्थ ५७३ किया है, वह ठीक नहीं है। प्रबन्धविन्तामिए में एक प्राकृत गाथा इस प्रकार उद्धृत है

पणसपरी बाससयं तिश्विसयाई महक्रमेऊण । विक्रमकालाऊ तभी बल्डीभंगी समुपन्नी ॥ इस गाथा में भी विक्रम से २०५ वष पीछ बलभीभंग का उद्देश्य

५ प्रमावकचरित में लिखा है—

ं **औदीर**वासरादय शासदष्ठे बहुरश्राहिसंयुक्ते । ्राह्म हिन जिन्ये मह्नवादी बौद्धांस्तर ब्यन्तरांश्चापि ॥ १ १० १०००

इस के अनुसार महावीर संबत् ८८४ में महावादी ने बौद्धों को शासार्थ में पराक्षित क्रिका था। शीर संवत् के बारम्भ के विषय में ्जीन प्रन्थों में अनेक भव हैं। जैम साहित्य नो एंच्रिन ईलहात के लेखक ने निकम से क्षेत्र वर्ष पूर्व बीर संवत् का प्रारम्भ मानकर विक संव धरे हें महताही के शासार्थ का अक्रिक किया है। यह बाल संस्था ४ के अमध्यों से विकट है। अदि प्रबन्धकोश और प्रबन्धिचन्तामणि में दिया हुआ ३७५ वर्षमान महाराज

Mar of the Rest to the first of the second

<sup>ा</sup> छत्। अभावादे अभाजादात् अन्वज्ञकार्यविकामस्याः ४४४ , वर्गात्रको सम्बर्धः मंता । पुष्ठ १ व । 🦠 🙉 🕒 पश्चवक्रीत्सपुष्ट्य में व्यक्तिक्ष है 🛨 अधिक्रिया व्यक्ति विकामवंदाः , तदक्क अर्थ कमान्त्राम्यो अंबः १% । मृत्यः १३० । तदन्तारः हिन् संव २९४ नै मामनी अंग प्रभान हमें महाननी कर तक लेख लाहान प्रतिक होता है। १८ हो

४. पुन्द १०९१ : १ ० ६ १८११ : प्राप्ति विकेशवासी संस्कृत पुन्ति के हेन्स्राप्त 44

ाविक्य को जुर्दु प्रायम्भे निता आवा ( शिलको इलीक कीर्यमाना के शब्दों न्द्रे पायिक सम्भावना है ) तो अध्ययक परिक कार्योक व्यवक हो त्यावा है नविक्रमंत्र का शुक्रकाल संग्रामा ३९ वर्ष को वा वे स्टब्स

# विभान्तविद्याधा के व्याख्याता

#### १. वामन

वर्षमानविश्चितं गंगारत्नमहोद्रशि से विद्वित होता है कि वामन ने अपने स्थाकरण पर खर्य दो टीकाएँ लिखी थीं । वह लिखता हैं—चामनस्तु बृहद्वली यवमार्थित पठित ।

इस से व्यक्त है कि वामन ने सार्य लोकी 'और 'हुईती 'दी व्यक्तियाएँ रची थीं, अन्त्रका 'कुश्स्' विशेषण व्यर्थ होता है । बांगाकृत वोनों

वृत्तियां तथा भूत सूत्र क्ष्म्य इक्ष समय अभाग्त हैं।

#### २. ज्यामाही

ं क्षेत्रिकिशियोषि महमादी में वासमाग्रत विशासनियापर स्थाप्तरास् विर्व्णादा क्ष्मिली मां, वह हम उत्तर सिक्क म्युकें हैं। इस स्थास का कारीकार्विकी में ने नाग्रसमाहोक्षि में को सकतें हमर किया है के वैध विभागतिकार्विक को पृथ्वी की का में भी यह व्यवस्थ स्थाप्त है।

१. सत्यार्थप्रकाश के ज्यारहर्वे समुद्धास के जन्त में विकानन्त्री राजकार है है वर्ष "किया हैनान्संग्रेव है; करा<sup>कि</sup> कान्यस के कृष्ण के (किसके आवार क्षार संक्ष्मकें क्रिया है) किस्तु बंभार में हर के किसी कानविषयं क्षार्थर के क्या होगा है।

४. विज्ञानतंत्र्वसिकृषुं वर्तनंत्रियाव् ध्यव्यापिरित्विक मान्यते । वृष्टक हम विकास-न्यासंस्ये प्रदेशेषं दन विश्वति क्ष्वेणक् वस्त्राहः । पृष्ठ ६२ । ११ १९ १९ १९

# ा द—वाश्यकीरित (शाक्यको ) ( से ४ ट्राइ क्रिक १

स्याकरण के वाक्यब में भाकटायन नाम से दो स्याकरण प्रसिद्ध है। एक प्राचीन और दूसरा अवाचीन । प्राचीन शाकटायन स्याकरण को उस्तीस हुम पूर्व कर चुके। अब अवाचीन शाकटायन स्याकरण का वर्णन करते हैं।

# अभिनव शाकटायम् तन्त्र का कर्ता

ं श्राधिताः शरकदायनः ज्याकरस्य के कर्णा का कारतविक नास 'पाल्य-कोर्ति' है । व्यक्तिसनस्यि हे 'पारवेनस्थयदित' में तिस्सा है—

कुलस्त्याः तस्य साध्यक्तिः पास्यक्तिविज्ञेषः । अस्प्रमूचकं कस्य शान्त्रमान् कुरुते जनान् ॥

क्यीत्—वस महातेलंखीं पाल्यकीर्ति की शक्ति का क्या कहना जिस के भी पर का अवधा करीं ही लोगों को वैयाकरण बना देवी है।

इस क्लोक में 'भी प्रमुख्यकं युक्त का संकेद शाकरायन स्माकरमा की स्मोपक कामोपा वृत्ति की कोर हैं। उस के मक्का न्रस्य कह प्रस्का 'भी सीस्कारतं क्लोसिः' से होता है। पार्वनाथनरिक की प्रक्रिका दीका के उनक्तित सुभावन्त्र के पूर्वोक्त स्लोक की व्याख्या में लिखा है—

तस्य मञ्चलनिर्वेश्वात्रस्य शीपव्श्वात्रं क्रिया उपलाकेताकिः पद्मि शास्त्रसम्बद्धात्रस्य, तेषां अवस्थानस्यर्थकम् ।

इस से स्पष्ट है कि झाकटायन ज्याकरण के कर्ता का मान वास्वकीर्ति था। शाकटायनप्रक्रिया के मङ्गलाचरण में भी पाल्यकीर्ति को मनस्कार किया है।

शासार्य वाश्यकीर्त विश्वित श्वावरण का क्षम केवस 'शब्दातु-शासन' है उस के साथ 'शाकटायन' नाम का सम्बन्ध कैसे कुक्ष बह अक्षात है। सन्भव है, जैसे कविनों में कालियास की महती एकर्यता होने से कत्यकर्ती कई उत्हाह कवि भी कालियास नाम से न्यवहत होने लगे, वैसे ही वैदिक वैयाकर्र्यों में सर्वोत्हृष्ट शाकटावम का नाम उत्कर्षता के सिक्ष के लिये जैन सम्प्रवाय के महावैयाकरण पालक्षिति के साथ भी युक्त कर दिया गया। जतः इस भी इस न्याकरण का सम्बद्ध होक- प्रसिद्ध हार्बद्धायत्भाम से किया है, प्रदृष्ट पाठकों की सन्तेह न हो इस्रितिय इस के साथ सर्वत्र जैन या अभिनव विशेषण का प्रयोग किया है।

सार्वय पाल्यकीर्त्त यापनीय सम्प्रदाय के थे । बह दिगम्बर और श्रेताम्बर सम्प्रदायों का अन्तरालवर्ती सम्प्रदाय था। यापनीय संप्रदाय के नष्ट हो जाने से दोनों सम्प्रदाय वाले इन्हें अपना आचार्य मानते हैं।

मीर "अव्हद्योश वर्षेडरोतीन्। उदाहरण दिवे हैं। द्वितीय उदाहरण में अमोघवष (प्रथम ) हाता अनुस्ते को नष्ट करने की चहना का सकेस है। ठीक यही वर्णन राष्ट्रकृष्ट के एक विकालिय में "अपातास करहका आने हैं। ठीक यही वर्णन राष्ट्रकृष्ट के एक विकालिय में "अपातास करहका आने वहात प्रधात लिया वर्ण के स्थान पर 'क्या है। कितालिय अमोघवष के बहुत प्रधात लिया वर्ण है। कात हम् काल में उक्त चहना का प्रत्यक्ष व होते से 'अव्हत् के स्थान पर 'क्याह' किया का प्रयोग किया है। अमोघावृत्ति में लक्तारों का प्रयोग होने से 'विदित्त हीतों है कि 'वाल्यकीति अमोघवष (प्रथम) के काल में वर्णमान था। इसका एक 'प्रमाण महाराज अमोघदेव के पाल्यकीति अमोघवेव के पाल्यकीति का भी है। तक्ताता कियय ही समय पाल्यकीति का भी है। तक्ताता कियय ही समय पाल्यकीति का भी है। तक्ताता कियय ही समय पाल्यकीति का भी है। तक्ताता क्रिक्य ही समय मोघा वृत्ति की रचना में अस्तर ही समय मोघा वृत्ति की रचना में अस्तर ही सम्बन्ध में हुई।

शाकटायन तन्त्र की विशेषता

्र इस् ध्याकस्य की चिन्तामिया नामी टीका का रचयिता ,यज्ञवर्मा

साकटायन व्याकरण में इक्षियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सूत्रों से इसक ज़क्कय कुछ नहीं है, चप्रसंख्यानों की भी आवश्यकता नहीं है। इन्द्र चन्द्र आदि आवार्यों ने जो शब्दलक्ष्ण कहा है। वह सम इसमें है। और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। ग्रास्पाठ धातुपाठ लिक्का बुक्का अन. और उगादि इंग कार के अविशिक्ष समस्य क्यांकरण कार्य इस वृधि के

इस न्याकरण में आर्थवज (१।२।१३) विज्ञनन्दी (२।१।२१९) और इन्द्र ( क्षर।३७ ) नामक प्राचीन बाजायों का उल्लेख है।

# शाकटायन व्याक्त्या के व्याख्याता

१. पास्यकीति

आधारी पाल्यकीर्ति ने स्वयं अपने दांव्यां नुशासन की वृत्ति रची है। यह पाल्यकीर्ति के आअवदाता महाराज अमोधदेव के नाम पर अमीखा नाम से प्रसिद्ध है। अमोधावृत्ति अत्यन्त विस्तृत है। इसका परिमाण लगभग १८००० सहस्र श्लोक है। गण्यक्रमहोद्धि के रचयितां वर्धमान सूरि ने शाकटायन के नाम से अनेक ऐसे उद्धर्श दिये हैं जो अमोधा वृत्ति में ही उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार यज्ञवर्मा विश्वित चिश्लामणिवृत्ति के प्रारम्भ के ६ठें और अवें श्लोक की परस्पर संगति लगाने से श्मष्ट होता है कि अमोधा वृत्ति सृत्रकार ने स्वयं रची है। सर्वीनन्द में अध्वरदीक्रमस्वयं में अमोधावृत्ति का पाद पाइयकीर्ति के नाम से उद्धृत किया है।

# अमोघानृति का शकाकार-पेमाचन्द्र

आचार्यं क्रंभाचन्द्र ने अमोषावृत्ति पर 'न्यास' नार्न्नी टीका रची है। एक प्रभाचन्द्र आचार्य का वर्णन हम पूर्व जैनेन्द्रव्याकरण के प्रकरण में

१. इन्टिनंष्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं स्वतः पृथक् । संस्थातं नीपंसस्यातं वेस्य शब्दानुशा-सने ॥६॥ इन्द्रसन्द्रांदिभः, शार्वद्यंदुकं शब्दलक्षणम् । तदिहास्ति समस्तं च यशेहास्ति नं तद् कचित् । १७॥ गणधातुपाठयोगेन धातृत् लिङ्गानुशासने लिङ्गानिम् । औणादिका-नुणादी शेषं निष्वशेषमत्र वृत्तो विषात् ॥११॥

२. शाकटायमस्तुं कॅणिटिरिटिरि: कर्णेनुरुनुरित्याह । गणरत्नमहोदिष पृष्ठ = २, अमेंको कृत्वि २।१।४७।। शाकटायमस्तु अस प्रज्यमी अस्र द्वितीयस्थाह । गण् पृष्ठ १७. अमोका २ । १ । ७१ ॥

४, तत्राहि तत्र पास्यकार्तेविवरणं पादगको बृहस्कोशः । आग-४, पृष्क अत १...

का चुके। करोंने जैनेन्द्र न्यस्कर्क पर 'साम्बाताओककरणार कारा है। रचना की थी। ये दोनों प्रन्थकार एक हैं या पृथक् पृथक्, यह कड़ात है।

१३ वीं शताब्दी के तीलाञ्चक बुनि ने 'दैवव' की पुवकातर टीका में शाकटायन न्यास को कड्कृत किसाई है इसके स्वष्ट है कि साकटाकर न्यास की रचना ६३ की कस्काई से पूर्व की है।

२--यश्चर्याः

सकार्य ने समोधा दृष्टि के आधार पर शास्त्राज्य की 'जिल्लामिए' नाझी ताली दृष्टि रची है। यह दृष्टि काशी से प्रकाशित हो सुनी है। इस दृष्टि का प्रन्य परिमास लयभग ६ सहस्र श्लोक है। अध्यास ने अपनी दृष्टि के विषय में लिखा है कि इस दृष्टि के अभ्यास से गालक और साविकार भी निहम्बर से एक वर्ष में समस्त्रा वाक्सर को जान सेनी हैं।

विकासमाधि सां दीकाकार-- विकास के वाद के वाद

### प्रक्रिया प्रव्यकार १. अध्ययक्षाकार्य

क्रमयनमानार्य ने शाकटायन सूत्रों के व्याधार पर 'क्रक्रियासंग्रह' प्रत्य रचा है। यह प्रत्य शाक्कायन स्थाकरण में प्रवेशार्थियों के विसे विस्ता गया है, बतः इस में सम्पूर्ण सूत्र ज्याक्यात नहीं हैं।

### २, भावसेन बैविधदेव

् इन्होंने भी प्रक्रियानुसारी 'शाकटायनटीका' सन्ध लिखा है। इन्हें वादिपर्वतवक भी कहते हैं।

३. दयाळपाळ झुनि ( सं० १०५२ )

मुनि दयालपाल ने बालकों के लिये 'क्यसिक्टि' नामक लघु प्रक्रिया प्रन्य बनाया है। ये पार्श्वनाथचरित के कर्ता वादिराजसूरि के सम्मा माने जाते हैं। अतः इन का काल सं० १०५२ के लगभग है। यह प्रस्थ प्रकािक्त हो चुका है।

१, वृत्रं पृथ्व ४२७। १. शासटायनस्याते द्व भोषदेशो काश्यास् । युत्र १ मू १

१. वाणावकाजनोऽप्यस्या इत्तेरस्या समृत्तिकः । स्वयस्तं वाश्यस्य केकि वर्गेनीकेस् निरम्यसम् इ बारानिमकः वर्णेकः १ व ।

### ७--- शिवस्वरकी ।( संव ९१४---१४० )

हिवस्वामी महाकवि के रूप में संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। इन का रवा हुआ क्षण्याम्युद्ध महाकाच्य एक उस कोटि का प्रन्य है। वैयाकरण के रूप में शिवस्वामी का चंद्रेस गगरतमहोदिध, कातन्त्रगण्याचातुवृत्ति और माधवीया धातुवृत्ति में मिलता है। वर्धमान पतव्जलि धीर कात्यायन के साथ शिवस्वामी का प्रथम निर्देश करता है। दूसरे स्थान पर 'बर: पाणिकिः, कापरः शिवस्वामी का प्रथम निर्देश करता है। इससे प्रतीत होता है कि वर्धमान की दृष्टि में शिवस्वामी पाणिनि के सदश महा-वियाकरण था।

#### काल

कल्ह्या ने राजवरिक्रमी ५१३४ में लिखा है कि शिवखामी कश्मी-राधिपति अवस्तिवर्मों के राज्यकाल में विद्यमान था। अवस्तिवर्मा का राज्यकाल सं० ९१४—९४० तक है। अवः वही काल शिवखामी का है।

०० शुक्रवर जालकार ने अपने 'न्याकरश वर्शनेर इतिहास' में लिखा ♣—"शिवस्त्रामी शिवयोगी बलियाको प्रसिद्ध । वद्गुदक्षिष्य सम्भवतः इहाकेद ख्यजम ग्रुठर मध्ये धन्यतम बलिया खीकार करिया क्षेत्र।" १

'किपिक्याभ्युद्य लिखिलेको शिवस्वामी बौद्ध न हेन, तिनि सनातनः धर्मावलस्वी छिलेन । स्मातिहर 'मध्येकी 'तिनि एकथन प्रमाणपुद्ध । मद्रनप्रतिकको स्मृतिकतिकाय एवं पर। सन्तरप्रकाले साहार: मतकाद्ध इद्धृत

पै॰ गुरुपदं हालदार का हर्प्युक्त लेख ठीक नहीं है। शिवस्तामी और शिवयोगी भिन्न भिन्न क्यक्ति हैं। शिवस्तामी का काल दशम शताब्दी का पूर्वाभिन्दे, वह हमः अपर लिख चुके हैं। शिवयोगी वह गुनुशिव्य का बान्य-साम सुकहें है अपद्मुत्रास्त्रक वे व्यपनी व्यक्तार्थ कुका छी की मृत्यिक्ष है। इस्

<sup>ें?.</sup> शिवल्यांदिकावययी श्र वीर्धान्यामाद्याः । बातुवृत्ति पृष्ठ हे १ व । शिवल्यांनी वकारोपर्य प्रपाठ । बातुवृत्ति पृष्ठ ३५७ ।

हर । शुक्रमधान्यक्याविक्यनातात् विमान्यत्रिक्याच्यक्ति। क्रमन्ते । पृष्ठ २ । १२ . तृष्ठ २० । अ - श्वरकातमः विक्यामी - क्रमियानस्ययंधाः । प्रयो रक्तकरक्यागाद् वात्राक्येऽपन्तिवर्गमः ।। ५, वृष्ठ ५१.१ ।

में लिखी थी। शिक्षाणी बौद्धमरावक्षम्बी आह सीर शिवयोगी वैदिक धर्मावलम्बी था। अतः शिवयोगी और शिवस्वामी को एक समुमता महती भूल है। प्रतीत होता है कि ५० गुरुपद हालदार को वस्गुरुशिध्य के काल का भ्यान न रहा होगा और नाम सादश्य से वन्हें आन्ति हुई होगी।

### 

महाराज भोजदेव ने 'सरस्वतीकराठाभरर्या' नाम का एक बृहत् शब्दानुशासन रचा है। उन्हों ने योगसूत्रवृत्ति के प्रारम्भ में खर्य लिखा है—

शब्दानामनुशासनं विद्वाता पातलले कुर्वता, विद्वाता पातलले कुर्वता, वृत्ति, राजमृगाङ्कसंद्रकमपि व्यातन्वता वैद्योक् । वाक्चेतावपुषां मलः फाणिभृता भन्नव येनोद्धृतस्तस्य श्रीरणरङ्गमञ्जन्यतेर्वाचा जयस्युञ्ज्वसाः॥

इस रहीक के अनुसार सरस्वतीकण्ठाभरण, योगसूत्रवृत्ति और राजमृगाङ्क प्रन्थों का रचयिता एक ही व्यक्ति है, यह स्पष्ट है।

# परिचय और काल

भोजनेत माम के अमेक राजा हुए हैं, किन्तु सरस्ततीकराठाभरता आदि प्रन्थों का रचयिता, विद्वानों का आश्यदाता परमारवंशीय धारा-धीश्वर ही प्रसिद्ध है। यह महाराज सिन्धुल का पुत्र भौर महाराज जय-सिंह का पिता था।

महाराज श्रोज का एक दानपत्र सं० १०७८ का उपलब्ध हुआ है, क्षोर इत के क्षेत्राधिकारी जयसिंह का दानपत्र सं० ११९२ का मिसा है। कृतः भोज का राज्यकाल सामान्यतया सं० ९०७५-९९१० तक माना जाता है।

<sup>्</sup>रिक्तिक स्वास्तिक किन्या किन

# संस्कृत भाषा का पुनरुद्वारक

महाराज भोजदेव स्वयं महाविद्वान्, विद्यारसिक श्रीर विद्वानीं का साश्रयदाता था। उस ने लुप्तशयः संस्कृत भाषा का पुनः एक बार उद्धार किया। बहुभदेवकृत भाजप्रबन्ध में लिखा है—

चाण्डालोऽपि भवेद्विद्वान् यः स पुरि तिष्ठतु मे । विप्रोऽपि यो भवेनमूर्कः स पुराद् बहिरस्तु मे ॥

महाराज भोज की इतनी महती च्दारता के कारण इन के समय में उन्तुवाय (जुलाहे) तथा काष्ट्रभारवाहक (लक्ड्हारे) भी संस्कृत भाषा के खन्छ ममेक्क बन गये थे। भोजप्रबन्ध में लिखा है—एक बार धारा नगरी में वाहर से कोई विद्वान खाया। उसके निवास के लिये नगरी में कोई गृह रिक्त नहीं मिला। खतः राज्यकर्मचारियों ने एक तन्तुवाय को जाकर कहा कि तू अपना घर खाली कर दे, इस में एक विद्वान को ठहन गवेगे। तन्तुवाय ने राजा के पास जाकर जिन चमश्कारी शक्तों में अपना दुःख निवेदन किया, वे देखने योग्य है। तन्तुवाय ने कहा—

काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि, यस्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि। भूपालभौलिमणिमण्डितपादणीठ! हे साइसाङ्क! कवयामि वयामि यामि॥

एक अन्य अवसर पर भाजराज ने एक वृद्ध लकड़हारे को कहा— भूरिभारभराकान्त ! बाधात स्कन्ध एव ते । इस के उत्तर में उस वृद्ध लकड़हारे ने निम्न चमत्कारी उत्तरार्ध पदा—

न तथा बाधते राजन् ! यथा बाधित वाधते ।

धर्यात्—हे राजन्! लकड़ियों का भार मुक्ते इतना कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, जितना आप का 'बाधित' अपशब्द कष्ट दे रहा है।

वस्तुतः महाराज विक्रमादित्य के श्रनन्तर भोजराज ने ही ऐसा प्रयत्न किया जिस से संस्कृत भाषा पुनः उस समय की जनसाधारण की भाषा बन गई। ऐसे स्तुत्य प्रयत्नों के कारण ही संस्कृत भाषा श्रभी तक जीवित है। जो संस्कृत भाषा मुसलमानों के सुदीर्घ राज्यकाल में नष्ट न हो सकी, वह ब्रिटिश राज्य के अल्प काल में मृतप्राय हो गई। इस का मुख्य

कारण यह है कि मुसलमानों के राज्यकाल में आर्थ राजनैतिक रूप में पराधीन हुए थे, वे मानसिक दास नहीं बने थे, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छीड़ा था, परन्तु ब्रिटिश शासन ने आयों में मानसिक दासता का ऐसी बीज बो दिया कि उन्हें योरोपियन विचार, योरोपियन भाषा तथा योरोपियन सभ्यता ही सर्वोच प्रतीत हीती है और मारतीय भाषा और संस्कृति तुच्छ प्रतीत होती है। भारत स्वतन्त्र हो जाने पर भी वह मानसिक दासता से मुक्त नहीं हुआ, नेता माने जाने वाले लोग अभी भी कांग्रेकी माधा, कांग्रेजी सभ्यता से उसी प्रकार चिपटे हुए हैं, जैसे परा-धीनदा के काल में थे। इसी कारण सब भाषाओं की आदि जननी. समस्त संसार को झान तथा सभ्यता का पाठ पहानेहारी संस्कृत भाषा काज ब्रान्तिम श्वास ले रही है वस्तुत: भारतीय संस्कृति की रचा तभी हो सकेगी, जब इस अपनी प्राचीन संस्कृत भाषा का पुनकद्वार करेंगे. क्योंकि भाषा श्रीर संस्कृति का परस्पर चाली-दामन का सम्बन्ध है। आर्थी की श्राचीन संस्कृति, ज्ञान और इतिहास के समस्त प्रन्थ संस्कृत भाषा में ही हैं। अतः जब तक बन मन्थों का अनुशीलन न होगा, भारतीय सभ्यता कभी जीवित नहीं रह सकती। इसलिये भारतीय सभ्यता की रचा का एकमात्र उपाय संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार है।

#### ं सरखतीकराठाभरण

महाराज भीजदेव ने सरस्वतीकर्णाभरण नाम के दो प्रन्थ रचे । एक ज्याकरण का, दूसरा अलंकार का। सरस्वतीकर्णाभरण नामक शब्दानुशासन में ८ आठ वहें बढ़े अध्याय हैं, प्रत्यक अध्याय ४ पादों में विभक्त है। इस की समस्त सूत्र संख्या ६४२१ है।

हम इस प्रनथ के प्रथमाण्याय में लिख चुके हैं कि प्राचीन काल से प्रत्येक झाझ के प्रनथ उत्तरोत्तर क्रमशः संदिम किय गय। इसी कारण शब्दानुशासन के अनेक महत्त्वपूर्ण भाग परिभाषापाठ, गर्णपाठ और उत्णाद सूत्र आदि शब्दानुशासन से पृथक हो गये। इस का फल यह

<sup>्</sup>र दण्डनाथन्थि साहित सरस्वति श्रिकामरण के सम्मादक पं के साम्बद्धास्त्री ने कि इस में सात ही अध्याय है। देखों दिवेण्ड्रम् प्रकाशित स् क कं क, भाग १, मुश्लिक पृष्ठ १ । यह संपादक की महती अनवभानता है कि उसने समग्र प्रम्य का किना अवस्थान किये सम्पादन कार्य आरम्भ कर दिया।

हुआ कि शब्दानुशासनमात्र का अध्ययन मुख्य हो गया और परिभाषा-पाठ, गण्पाठ तथा उणादि सूत्र आदि महत्त्वपूर्ण भागों का अध्ययन गौण हो गया। अध्येता इन परिशिष्टक्ष प्रन्थों के अध्ययन में प्रमाद करने लगे। इस न्यूनता को दूर करने के लिये भोजगज ने अपना महत्त्व-पूर्ण सरस्वतीकण्ठाभरण नामक शब्दानुशासन रचा। उसने अपने शब्दा-नुशासन में परिभाषा, लिङ्गानुशासन, उणादि और गण्पाठ का तत्तत् प्रकरणों में पुनः सिन्नवेश कर दिया। इससे इस शब्दानुशासन के अध्य-यन करने वाले को धातुपाठ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रन्थ की आवश्यकता नहीं रहती। गण्पाठ आदि का सूत्रों में सिन्नवेश हो जाने से उनका अध्ययन आवश्यक हो गया। इस प्रकार ज्याकरण के वाङ्मय में सरस्व-तीकण्ठाभरण अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

सरस्वतीकएठाभरण के प्रारम्भिक सात श्रध्यायों में लौकिक शब्दों का सन्निवेश है श्रीर श्राठवें श्रध्याय में स्वरप्रकरण तथा वैदिक शब्दों का श्रम्बाख्यान है।

### सरस्वतीकठाभरण का आधार

सरस्वतीकराठाभरण का मुख्य आधार पाणिनीय और चान्द्र व्याकरण है। सूत्ररचना और प्रकरणिवच्छेद आदि में प्रन्थकार ने पाणिनीय अष्टा-ध्यायी की अपेचा चान्द्र व्याकरण का आश्रय अधिक लिया है। यह इत तीनों प्रन्थों की पारस्परिक तुलना से स्पष्ट है। पाणिनीय शब्दानुशासन के अध्ययन करने वालों को चान्द्र व्याकरण और सरस्वतीकराठाभरण का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिये।

# सरस्वतीकठाभरण के व्याख्याता

भोजराज ने स्वयं अपने श्रन्दानुशासन की न्याख्या लिखी थी । इस् में निम्न प्रमाण हैं—

१. गण्रत्नमहोदधिकार वर्धमान लिखता है— भोजस्तु खुळादयो दश क्यज्विधी निरूपिना इत्युक्तवान्।' वर्धमान के इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भोजराज ने खयं अपने प्रस्थ

१, गण्रत्नावली पष्ठ ७ ।

की कृति लिखी थी। वर्धमान ने यह उद्धरण 'जातिकालसुखादिश्यक्स'' सूत्र की वृत्ति से लिया है।

२. चीरस्वामी श्रमरकोष १।२।२४ की टीका में लिखता है — इंब्बलास्तारकाः । इंब्बलाऽसुर इति उणादी श्रीभोजदेवी व्या-करोत ।

चीरस्वामी ने यह उद्धरण सरस्वतीक ग्रामगणान्तर्गत 'तुस्व छेस्यलः पस्य साद्यः' उपादिसृत्र की दृत्ति से लिया है। यद्यपि यह पाठ द्रगढनाथ की दृत्ति में भी उपलब्ध होता है तथापि चीरस्वामी ने यह पाठ भोज के मन्थ से ही लिया है, यह उसके ''श्रीभोजदेवां व्याकरोत्'' पदों में स्पष्ट है।

बधंमान और चीरस्वामी ने भोज के नाम से आनेक ऐसे उद्धरण दिये हैं जो सरस्वतीकराज्ञाभरण की व्याख्या से ही उद्धृत किये जा सकते हैं। अत: प्रतीत होता है, भोजराज ने स्वयं अपने शब्दानुशासन पर कोई धृत्ति लिखी थी।

इस की पुष्टि दराइनाथ विरचित हृदयहारिगा टीका के प्रत्येक पाद की अन्तिम पुष्पिका से भी होती है। उस का पाठ इस प्रकार है—

इति श्रीदण्डनाथनारायणभट्समुद्धृतायां सरस्वतीकग्ठाभरण-स्य लघुकृती हृदयहारिण्यां

इस पाठ में "समुद्धनायां श्रीर "लघुकृत्तो" पद विशेष महत्त्व के हैं। इन से सूचित होता है कि नारायणभट्ट ने किसी विस्तृतव्याख्या का संचेपमात्र किया है श्रन्यथा वह 'समुद्युतायां' न लिखकर "विश्विनायां" श्रादि पद रखता। प्रतीत होता है उसने भोजदेव की स्वोपज्ञ बृहद्यृत्ति का उसी के शब्दों में संचेप किया है। श्रत एव चीर वर्धमान श्रादि प्रन्थकारों हारा भोज के नाम से उद्धृत बृत्ति के पाठ प्रायः नारायणभट्ट की बृत्ति में मिल जाते हैं।

भोज के अन्य प्रन्थ—महाराज भोजदेव ने व्याकरण के श्रातिरिक्त योगशास, वैद्यक, व्योतिष, साहित्य और कोष श्रादि विषय के श्रानेक प्रन्थ रचे हैं।

१. सरस्वतीकण्ठाभरण ३।३।१०१॥ १, सरस्वतीकण्ठाभरण २।३।१२२ ॥

#### २. दण्डनाथ नारायण (१२ वीं शताब्दी)

दण्डनाथ नारायणभट्ट नाम के विद्वान् ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'हृद्यहारिणी' नाम्नी च्याख्या लिखी है। दण्डनाथ ने अपने प्रम्थ में अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। श्रतः इस के देश काल आदि वृत्त अज्ञात है।

दगडनाथ का नाम निर्देशपूर्वक सब से प्राचीन उद्देख देवराज की निघगटु-ज्याख्या में उपलब्ध होता है। देवराज सायण से पूर्ववर्ती है। सायण ने देवराज की निघगटुटीका को उद्घृत किया है। देवराज का काल विकम की १४ बीं शताब्दी का उत्तराधे माना जाता है। इसलिये दगडनाथ उस से प्राचीन है, इतना ही निश्चित कहा जा सकता है।

हृदयहारिणी व्याख्या सहित सरस्वतीकग्ठाभरण के सम्पादक साम्ब-शास्त्री ने 'दग्रहनाथ' शब्द से कल्पना की है कि नारायणभट्ट भोजराज का सेनापति या न्यायाधीश था।

# ३. कृष्णलीलाग्रुक मुनि (सं० १२२५-१३५० के मध्य)

कृष्णलीलाशुक मुनि ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'पुरुषकार' नार्झा व्याख्या लिखी है। इस का एक हस्तलेख द्रिवेग्ड्रम् के हस्तलेखसंग्रह में है। देखो सूचीपत्र भाग ६, बन्धाङ्क ३५। पं० कृष्णाचार्य ने भी अपने 'हिस्ट्री आक क्वासिकल मंस्कृत लिटरेचर' प्रन्थ में इस का उद्धेख किया है। इस टीका में प्रन्थकार ने पाणिनीय जाम्बवतीकाच्य के अनेक रलोक उद्भृत किये हैं।

कृष्णालीलाञुक वैष्णाव सम्प्रदाय का प्रसिद्ध श्राचार्य है। इस का बनाया हुश्रा कृष्णकर्णामृत या कृष्णलीलामृत नाम का स्तोत्र वैष्णवों में श्रायन्त प्रसिद्ध है। इस ने धातुपाठविषयक 'दैवम्' प्रन्थ पर 'पुरुषकार' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इस से प्रन्थकार का व्याकरण विषयक प्रौढ़ पाणिडस्य स्पष्ट विदित होता है।

कई विद्वान् कृष्णालीलाशुक को बंगदेशीय मानते हैं। इसका निश्चित काल श्रज्ञात है। कृष्णालीलाशुक विरचित 'पुरुषकार' व्याख्या की कई

१. वैदिक वाड्मय का इतिहास भाग १, खण्ड २, पुष्ठ २ ११।

२. भाग १, भूमित्रा पृष्ठ २, ३ । ३. १९४६ ३३६ ।

पंक्तियां देवराजिवरिष्यत निघग्टुटीका में उद्घृत हैं। देवराज का समय सं० १३५०-१४०० के मध्य माना जाता है। अतः कृष्णलीलाशुक सं० १३५० से पूर्ववर्ती है, यह इस की उत्तर सीमा है। पुरुषकार में आचार्य हेमचन्द्र का मत तीन बार उद्घृत है। हेमचन्द्र का मन्थलेखन काल सं० ११६६-१२२० के लगभग है, यह कृष्णलीलाशुक की पूर्व सीमा है। पं० सीताराम जयराम जोशी ने 'संस्कृत साहित्य का संचित्र इतिहास' में कृष्णलीलाशुक का काल सन् ११०० (वि० सं० ११५७) के लगभग माना है, वह चिन्त्य है।

पुरुषकार में कविकामधेनु नाम का प्रन्थ कई बार बद्धृत है। वह बोप-देवविरचित कविकल्पदुम की कामधेनु टीका से भिन्न प्रन्थ है। सम्भव है वह अमरकोश की टीका हो। इस प्रन्थ में पाणिनीय सूत्र बद्धृत हैं। देखी पुरुषकार पृष्ठ १०२।

### ४. रामासिहवेष

रामसिंहदेव ने सरस्वतीकग्ठाभरण पर 'रत्नदर्पण' नाम्नी व्याख्या लिखी है। प्रन्थकार का देश काल अज्ञात है।

प्रक्रियाग्रन्थकार ( सं० १५०० से पूर्ववर्ती)

प्रक्रियाकी मुद्दी की प्रसादटीका में लिखा है-

तथा च सरस्वतीकण्डाभरणप्रक्रियायां पदासिन्धुसेतावित्युक्तम्।

इससे प्रतीत होता है कि सरस्वतीकएठाभरए पर 'पद्सिन्धुसेतु' नाम का कोई प्रक्रिया प्रनथ रचा गया था। प्रनथकार का नाम तथा देशकाल खज्ञात है। विद्वलढारा उद्गृत होने से यह प्रनथकार सं० १५०० से पूर्व-वर्ती है, यह स्पष्ट है।

# ६-बुद्धिसागरसूरि (सं० १०८०)

श्राचार्य बुद्धिसागर सूरि ने 'बुद्धिसागर' श्रपरनाम 'पश्चश्रमधी' न्याकरण रचा था।

१. क्षप् प्रेरणे, खाँप क्षान्स्यामिति कथादिषु [अ]पिटते ऽपि बहुकमेतक्षिदर्शनिमत्यस्योवदाहरणत्वेन थातुकृती प्रक्राते । क्षपेः क्षपयन्ति क्षान्त्यां प्रेरणे क्षप्येत् कृति दैवम् । निषण्ड टीका पृष्ठ ४३ । देखो दैवम् पुरुषकार पृष्ठ ९५ ।

२, पृष्ठ २२, २४, ३७ । ३, पृष्ठ २५६ । ४, साग १, पृष्ठ ३१३ ।

### परिचय

बुद्धिसागर श्वेताम्बर सम्प्रदाय का आचार्य था। इन के सहोदर का नाम जिनेश्वर सूरि था। यह चन्द्रकुल के वर्धमानसूरि का शिष्य था।

#### काल

बुद्धिसागर व्याकरण के अन्त में एक श्लोक है-श्रीविक्रमादित्यनरेन्द्रकालात् साशीतिके याति समासद्देशे। सश्रीकजाबालिपुरे तदाचं रब्धं मया सप्तसहस्रकल्पम् ॥

तदनुसार बुद्धिसागर ने वि० सं० १०८० में उक्त व्याकरण की रचना की थी। अत: बुद्धिसागर का काल विकम की ११ वीं शताब्दी का उत्त-राधे है. यह स्पष्ट है।

### व्याकरण का परिमाण

उत्तर जो श्लोक उद्भृत किया है उस में बुद्धिसागर व्याकरण का परिमाण सात सबस श्लोक लिखा है। प्रतीत होता है, यह परिमाण उक्त व्याकरण के खिलपाठ और उसकी वृत्ति के सिंहत है। प्रभावकचरित में इस व्याकरण का परिमाण बाठ सहस्र श्लोक लिखा है। यथा---

> बुद्धिसागरसृरिश्चके व्याकरणं नवम्। सहस्राष्ट्रकमानं तद् बुद्धिसागराभिधम्॥

मद्रासविश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हर्षवधेनकृत लिङ्गानुशासन की भूमिका प्रष्ठ ३४ पर सम्पादक ने बुद्धिसागरकृत लिक्नानुशासन का निर्देश किया है।

# १०-मद्रेश्वर स्तरि (सं० १२०० से पूर्व)

भद्रेश्वर सूरि ने दीपक व्याकरण की रचना की थी। यह प्रन्थ इस समय अनुपलच्ध है। गण्रज्ञमहोद्धिकार वर्धमान लिखता है-

मेघाविनः प्रवरदीपककर्णुयुक्ताः।

१. बुद्धिसागर सुरि का उल्लेख पुरातनप्रवस्थ अह पृष्ठ ९४ के अभयदेश सुरि प्रयम्भ में मिलता है। २ पं वन्द्रसागर स्रि सम्पादित सिखहेमशब्दान-शासन ब्रह्माची की अस्तावना पृत्र 'खे'। इ. गणरंसमदोशाँच पुष्ठ १ ।

इस की व्याख्या में लिखता है—''दीपककर्ता भद्रेश्वरसृरिः। प्रवरश्वासौ दीपककर्ता च प्रवरदीपककर्ता। प्राधान्यं चास्याधुनि-कवैयाकरणायेच्या।'

आगे पृष्ठ ९८ पर दीपक व्याकरण का निम्न अवतरण दिया है— "भद्रेद्दराचार्यस्तु—

किञ्च स्वा दुर्भगा कान्ता रक्षान्ता निश्चिता समा। सिचिवा चपला भक्तिर्वास्योत स्वादयो दश ॥ इति स्यादेशे वेत्यनेन विकस्पेन पुंबद्भावं मन्यते।"

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि भद्रेश्वर सूरि ने कोई शब्दानुशामन रवा था ख्रीर उसका नाम "दीपक" था। सायणविश्वित माधवीया धातुष्टत्ति में श्रीभद्र के नाम से व्याकरणविषयक ख्रनेक मत उद्भृत हैं। सम्भव है, वे मत भद्रेश्वर सूरि के दीपक व्याकरण के हों। धातुर्शत पृष्ठ ३७८, ३७९ से व्यक्त होता है कि श्रीभद्र ने ख्रपने धातुपाठ पर भी कोई-इत्ति रची थी।

#### काल

वर्धमान ने गण्रस्नमहोद्धि की रचना वि० सं० ११९७ में की थी। उस में भद्रेश्वरसूरि और उसके दीपक व्याकरण का उस्लेख होने से इतना स्पष्ट है कि भद्रेश्वरसूरि सं० ११९७ से पूर्ववर्ती है, परन्तु उस से कितना पूर्ववर्ती है, यह कहना कठिन है।

५० गुरुपद हालदार ने भद्रेश्वर सूरि और उपाइगी भद्रवाहु सूरि की एकता का अनुमान किया है। "जैन विद्वान् भद्रवाहु सूरि को चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालिक मानत है। अतः जब तक दोनों की एकता का बोधक सुदृढ़ प्रमाण न मिल, तब तक इनकी एकता का अनुमान व्यथे है।

# ११-हेमचन्द्र सूरि (सं० ११४५-११२९)

प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्र ने 'सिद्धहैमशब्दानुशासन' नाम का एक सांगोपाङ्ग हहद् व्याकरण लिखा है।

१. गणरश्नमहोदिथ पृष्ठ २ । १. सप्तनवस्यथिलेब्बेकादशसु श्रांतब्द्रसीतेषु । वर्षाणां विक्रमतो गणरत्न्महोदिथिलिहितः ॥ पृष्ठ २५१ । १ व्याखरण दरीनेर इतिहास पृष्ठ ४५२ । ४ जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृष्ठ १४,३५ ।

### परिचय

वंश-हेमचन्द्र के पिता का नाम 'चाचिग' श्रीर माता का नाम 'पाहिस्सी' था। पिता वैदिक मत का अनुयायी था, परन्तु माता का भुकाव जैन मत की श्रोर था। हेमचन्द्र का जन्म माढवंशीय वैश्यकुल मे हुश्रा था।

जन्मकाल - हेमचन्द्र का जन्म कार्तिक पूर्णिमा सं० ११४५ में हुआथा।

जनमनाम- हेमचन्द्र का जनम नाम 'चांगदेव' था।

जन्मस्थान—ऐतिहासिक विद्वानों के मतानुसार हैमचन्द्र का जन्म 'धून्धुक' ( श्रहमदाबाद ) में हुआ था।

गुरु—हेमचन्द्र के गुरु का नाम 'चन्द्रदेव सूरि' था। ये श्वेताम्बर सम्प्रदायान्तर्गत वज्रशाखा के आचार्य थे।

दी शा—एक बार माता के साथ जैन मन्दिर जाते हुए चांगदेव ( हेमचन्द्र ) की चन्द्रदेव सूरि से मेंट हुई। चन्द्रदेव ने चांगदेव की
विलद्माणप्रतिभाशाली होनहार बालक जान कर शिष्य बनाने के लिये
उन्हें उन की माता से मांग लिया। माता ने भी अपने पुत्र को श्रद्धापूर्वक
चन्द्रदेव मुनि को समर्पित कर दिया। इस समय चांगदेव के पिता परदेश
गये हुए थे। साधु हाने पर चांगदेव का नाम सोमचन्द्र रक्खा गया।
सं० ११६२ में मारवाद प्रदेशान्वर्गत 'नागौर' नगर में इन्हें सूरि पद
मिला और इनका नाम हेमचन्द्र हुआ। कई विद्वान सूरिपद की प्राप्ति सं•
११६६ में मानते हैं।

पाण्डित्य—हेमचन्द्र जैन मत के स्वेतान्तर सम्प्रदाय का एक प्रामा-िएक आचार्य है। इसे जैन प्रन्थों में 'कलिकालसर्वज्ञ' कहा है। जैन लेखकों में हेमचन्द्र का स्थान सर्वप्रधान है। इसने ज्याकरण, न्याय, छन्द, कान्य और धर्म आदि प्रायः समस्त विषयों पर प्रन्थरचना की है। इस के श्रानेक प्रन्थ इस समस्र अप्राप्य हैं।

सहायक—गुजरात के महाराज सिद्धराज और कुमारपाल आचार्य हमचन्द्र के महान् भक्त थे। उन के सहाय से हेमचन्द्र ने अनेक प्रन्थों की रचना की और जैन मत का प्रचार किया।

निर्वाण—श्राचार्य हेमचन्द्र का निर्वाण सं० १२२९ में ८४ वर्ष की श्रायु में हुश्रा। श्राचार्य हेमचन्द्र का उपर्युक्त परिचय हमने प्रवन्धचिन्ता-मणि अन्थ (प्रष्ठ ८३—९५) के अनुसार दिया है। शब्दानुशासन की रचना —हेमचन्द्र ने गुजरात के सम्राट् सिद्धराज के आदेश से शब्दानुशासन की रचना की । सिद्धराज का काल सं० ११५१— ११९९ तक माना जाता है।

# हैमश्रब्दानुशासन

हेमचन्द्रविरचित सिद्धहैमशब्दानुशासन संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का व्याकरण है। प्रारम्भिक ७ अध्यायों के २८ पादों में संस्कृत भाषा का व्याकरण है। इसमें २५६६ सूत्र हैं। आठवें अध्याय में प्राकृत, शौरसेनो, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश आदि का अनु-शासन है। आठवें अध्याय में समस्त १११९ सूत्र हैं। जैन आगम की प्राकृतभाषा का अनुशासन पाणिनि के ढंग पर "आर्थम्" कह कर समाप्त कर दिया। इस प्रकार अनेकविध प्राकृत भाषाओं का व्याकरण सर्वप्रथम हेमचन्द्र ने ही लिखा है। जैनप्रसिद्धि के अनुसार हैमशब्दानुशासन की रचना में केवल एक वर्ष का समय लगा था। हैमबृहद्वृत्ति के व्याख्याकार श्री पैठ चन्द्रसागर सूरि के मतानुसार हेमबन्द्राचार्य ने हैमव्याकरण की रचना संवत् ११५३,११९४ में की थी।

हैमन्याकरण का क्रम प्राचीन शन्दानुशासनों के सदश नहीं है। इस की रचना कातन्त्र के समान प्रकरणानुसारी है। इस में यथाक्रम संज्ञा, स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, नाम, कारक, षत्व, णत्व, स्वीप्रत्यय, समास, आख्यात, कृदन्त और तिद्वत प्रकरण हैं।

### व्याकरण के अन्य प्रन्थ

- १ हैमशब्दानुशासन की खोपज्ञा लघ्वी वृत्ति ।
- २ हैमशब्दानुशासन की खोपका बृहती वृत्ति।
- ३—हैमशब्दानुशासन पर बृहन्न्यास । इन तीनों का वर्णन अनुपद किया जायगा ।
- ४-चातुपाठ भौर इसकी घातुपारायण नाम्नी न्याख्या ।
- १. अधिम जनदाचार्षेः श्रीसिद्धहेगामिधानमधिनवं पण्याङ्गमपि व्याकरणं सपादलक्ष-
- र. भी पं॰ चन्द्रसागर चरि प्रकाशित हैमहृहद्वृत्ति आग १ की भूमिका पृष्ठ 'की"।

५-- डणादि सूत्र भीर उसकी स्वोपज्ञा वृत्ति।
६--- तिङ्गानुशासन और उसकी वृत्ति।
इन प्रन्थों का वर्णन यथास्थान तरात् प्रकरणों में किया जायगा।
है मञ्याकरण के ज्या ख्याता

### द्वेमचन्द्र

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने समस्त मूल मन्थों की स्वयं टीकाएं रची हैं। अपने व्याकरण की उन्होंने दो व्याख्याएं लिखी हैं। शाक्ष में प्रवेश करने बाले बालकों के लिये लब्बी वृत्ति और कुशाममित प्रीवृ व्यक्तियों के लिये बृहती वृत्ति की रचना की है। लब्बी वृत्ति का परिमाण लगभग ६ सहस्र श्लोक है और बृहती का १८ सहस्र श्लोक। कहा जाता है कि आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण पर ५० सहस्र श्लोक परिमाण का एक "बृहन्न्यास" नाम का विवरण लिखा था। यह सम्प्रति अनुपलब्ध है।

हैमशब्दानुशासन में स्मृत मन्थकार—इस ब्याकरण तथा उसकी वृत्तियों में निम्नलिखित प्राचीन आचार्यों का उस्लेख मिलता है—

आपिशलि, यास्क, शाकटायन, गार्ग्य, वेदमित्र, शाकल्य, इन्द्र, चन्द्र, शेषभट्टारक, पत्थलि, वार्त्तिककार, पाणिनि, देवनन्दी, जयादित्य, वामन, विश्रान्तविद्याधरकार, विश्रान्तन्यासकार (मह्नवादी सूरि), जैन शाकटायन, दुर्गिमह, श्रुतपाल, भर्तृहरि, चीरस्वामी, भोज, नारायणकपठी, सारसंप्रह-कार, द्रमिल, शिक्षाकार, उत्पल, उपाध्याय, चीरस्वामी, जयन्तीकार, न्यासकार और पारायणकार।

#### ब्रान्य व्याख्याकार

हैमड्याकरण पर अनेक विद्वानों ने टीका टिप्पणी आदि लिखे। उनके प्रन्थ प्रायः दुष्पाप्य और अज्ञात हैं। डा० बेलक्कर ने अपने 'सिस्टन्स आफ संस्कृत प्रामर' नामक प्रन्थ में निम्न ड्याख्याकारों का नाम निर्देश किया है—

१ (हेमचन्द्र १) वृहद् दुंहिका
२ धनचन्द्र
३ जिनसागर दुपिडका
४ उदयसीभाग्य ,, (प्राकृतभाग पर)
५ देवेन्द्र सूरि हैमलघुन्यास
इन्द्रमहार्थव न्यास

विनयविजय गर्गी
 मेधविजय

हैमलघुप्रकिया. हैमकोमुदी

आचार्य हेमचन्द्र संस्कृत शब्दानुशासन के अन्तिम रचिता है। इस के साथ ही उत्तर भारत में संस्कृत के उत्कृष्ट मौलिक प्रंथों का रचना काल सम।प्र होजाता है। उसके अनन्तर विदेशी मुसलमानों के आक्रमण और आधिपत्य से भारत की प्राचीन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में भारी उथल पुथल हुई, जनता को विविध असहा यातनायें सहनी पड़ीं। ऐसे भयंकर काल में नये उत्कृष्ट वाक्रमय की रचना सर्वथा असम्भव थी । इस काल में भारतीय विद्वानों के सामने प्राचीन वाङ्मय की रहा की ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या उत्पन्न होगई थी । अधिकतर आर्थ राज्यों के नष्ट हो जाने से विद्वानों को सदा से प्राप्त होने वाला राज्याश्रय प्राप्त होना भी दुर्लभ होगया । अनेक विघ्न बाधाओं के हाते हुए भी तात्कालिक विद्वानों ने प्राचीन भन्थों की रचार्थ उन पर टीका टिप्पणी लिखने का क्रम बराबर प्रचलित रक्खा । उसी काल में संस्कृत भाषा के प्रचार को जीवित जागृत रखने के लिये तत्कालीन वैयाकरणों ने अनेक नये छोटे छोटे व्याकरण प्रन्थों की रचनायें की 🙃 इस काल के कई व्या-करणप्रन्थों में साम्प्रदायिक मनोवृत्ति भी परिलचित होती है। इस अर्वाचीन काल में जितने ज्याकरण बनें उनमें निम्न चार व्याकरण कुछ महत्त्वपूर्ण

१-जीमार २-सारस्वत ३-मुग्धबोघ ४-सुपद्म श्रद हम इनका नामोदेशमात्र से वर्णन करते हैं---

# १२ - ऋमदीश्वर (सं०१३०० से पूर्व)

कमदीश्वर ने संज्ञितसार नामक एक व्याकरण रचा है। यह सम्प्रति उसके परिष्कर्ता जुमरनन्दी के नाम पर जौमार नाम से प्रसिद्ध है। क्रम-दीश्वर ने इस पर एक वृत्ति भी रची थी। उसी वृत्ति का जुमरनन्दी ने परिष्कार किया । इसीलिये अनेक हस्तलेखों के अन्त में निम्नपाठ उपलब्ध होता है—

इति वादीन्द्रचक्रचूडामणिमद्दापण्डितश्रीक्रमदीश्वरकृतौ संचिन्
ससारे मद्दाराजाधिराज्ञजुमरनन्दिशोधितायां कृतौ रसवत्यां ""।

# परिष्कर्ता-जुमरनन्दी

उपर्युक्त उद्धरण से व्यक्त है कि जुमरनन्दी किसी प्रदेश का राजा था। कई लोग जुमर शब्द का संबन्ध जुलाहा से लगाते हैं, वह चिन्त्य है।

### परिशिष्टकार-गोबीचन्द्र

गोयीचन्द्र श्रीत्थासनिक ने सूत्रपाठ, उणादि श्रीर परिभाषापाठ पर टीकाएं लिखीं श्रीर उसने जीमार ज्याकरण के परिशिष्टों की रचना की। इण्डिया श्राफिस लन्दन के पुस्तकालय में ८३६ संख्या का एक हस्तलेख है, उस पर ''गोयीचन्द्र कृत जीमारज्याकरण परिशिष्ट'' लिखा है। गायी-चन्द्र की टीका पर न्यायण्ड्यानन ने एक टीका लिखी है।

इस व्याकरण का अचलन संप्रति पश्चिमी बंगाल तक ही सीमित है।

# १३--मारस्वतच्याकरगाकार (सं०१३०० के लगभग)

सारस्वत व्याकरण के विषय में प्रसिद्धि है कि अनुभूतिस्वरूपा वार्य को सरस्वती देवी से इन सूत्रों का आगम हुआ और इसी कारण इस का सारस्वत नाम हुआ। यद्यपि सारस्वत व्याकरण के अन्त में प्राय: "अनुभूतिस्वरूपाचार्यविरचिते" पाठ मिलता है, तथापि उसके प्रारम्भिक-

> प्रणम्य परमात्मानं बालधीवृद्धिसद्धये। सरस्वतीमृजुं कुर्वे प्रक्रियां नातिविस्त्राम्॥

श्लोक से विदित होता है कि अनुभूतिस्व रूपाचार्य इस व्याकरण का मूल लेखक नहीं है, वह तो उसकी प्रक्रिया को सरल करने वाला है।

### सारस्वत सूत्रों का रचियता

द्येमेन्द्र अपनी सारस्वतप्रकिया के अन्त में लिखता है— इति श्रीनरेन्द्राचार्यकते सारस्वते क्षेमेन्द्रटिप्पनं समाप्तम् ।

इससे प्रतीत होता है कि सारस्वत सूत्रों का मूल रचियता नरेन्द्राचार्य नामक वैयाकरण है। अमरभारती नामक एक अन्य टीकाकार भी लिखता है—

यभरेन्द्रनगरिप्रभाषितं यच्च वैमलसरस्वतीरितम् ।

तन्मयात्र लिखितं तथाधिकं किञ्चिदेव कलितं स्वया ध्या ॥ विट्ठल ने प्रक्रियाकौमुदी की टीका में नरेन्द्राचाये को असकृत् उद्घृत किया है। एक नरेन्द्रसेन वैयाकरण प्रमाणप्रमेयकलिका का कर्ता है। इस के गुरु का नाम कनकसेन और उसके गुरु का नाम अजितसेन था। नरेन्द्रसेन का चान्द्र, कातन्त्र, जैनेन्द्र और पाणिनीय तन्त्र पर पूरा अधिकार था। इस का काल शकाब्द ९७५ अर्थात् वि० सं० १११० है। यद्यपि नरेन्द्राचार्य और नरेन्द्रसेन की एकता का कोई उपोद्बलक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, तथापि हमारा विवार है ये दोनों एक हैं।

उपयुक्त प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि नरेन्द्र या नरेन्द्राचार्य ने कोई सारस्वत व्याकरण अवश्य रचा था, जो अभी तक मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ।

सारस्वत के टीकाकार

| सारस्वत ज्याकरण पर श्रनेक वैयाकरणों ने टीकाएं रची हैं, उन में स |                |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| जिन की टीकाएं।                                                  | इस समय प्राप्य | हैं उनके नाम इस प्रकार       | ₹—            |
| नाम टीकाकार                                                     | समय            | प्रन्थनाम ह                  | स्तलेख का काल |
| १-चेमन्द्र                                                      | -              |                              |               |
|                                                                 |                | चेमेन्द्रटिप्पन <b>्ंड</b> न |               |
|                                                                 |                | ् सारस्वतप्रक्रिया           |               |
| ४-श्रमतभारती                                                    |                | 4, 4                         | सं० १५₹४      |
| ५-पुअराज                                                        | सं० १५५०       |                              |               |
| ६-सत्यप्रबोध                                                    | ,              |                              | सं० १५५६      |
| ७-माध्व                                                         | • • • •        | , सिद्धान्तरत्नावली          | सं० १५९१      |
| ८-चन्द्रकीर्ति                                                  | सं० १६००       | •                            |               |
| ९-रघुनाथ                                                        | सं.१६०० के लग  |                              |               |
|                                                                 |                | रूर्व दुशिहका या दीपिक       |               |
|                                                                 |                | 35                           | सं० १६३२      |
| १२-वासुदेव भट्ट                                                 | सं० १६३४       |                              |               |
| १३-रामभट्ट                                                      |                | न्गभग विद्वत्प्रबोधिनी       |               |
| १४-काशीनाथ                                                      | सं० १६६७ से पृ |                              | सं० १६६७      |
| १५-भट्ट गोपाल                                                   | सं० १६७२ ,, ,  | *********                    | सं० १६७२      |
| १६-तिलक भट्टाचार्यसं० १६७२                                      |                |                              |               |
| १७-सहजकीति                                                      |                |                              |               |
| १८-रामचन्द्राश्रम                                               | सं० १७४१ से १  | र्व सिद्धान्तचन्द्रिका       |               |

टीकाकार-छोकेसकर सै० १७४१ 3, सदानन्द्र सं• १७५९ तरवदीपिका सुबोधिनी

# १४--बोपवेब

वोपदेव ने "मुग्धबोध" नामक लघुतन्त्र की रचना की । यह केशव का पुत्र धनेश या धनेश्वर का शिष्य था । यह वही धनेश्वर है जिसने महा-भाष्य की चिन्तामणि नार्झा टीका लिखी है । वोपदेव अच्छा वैयाकरण था । इस का काल सं० १३०० –१३४० के लगभग है ।

### टीकाकार

वोपदेवकृत मुम्बबोघ पर अनेक वैयाकरणों ने टोकाएं लिखी हैं, उन में से कुछ एक के नाम इस प्रकार हैं—

| नाम              | काल      | टोकानाम    |
|------------------|----------|------------|
| १–नन्दकिशोर भट्ट | सं० १४५५ | *********  |
| २-काशीश्वर       |          | ********** |
| ३∹दुर्गादास      |          | *********  |
| ४-रामतर्क वागीश  | सं० १६९६ | परिशिष्ट   |

इनके अतिरिक्त इण्डिया आफिस लन्दन के पुस्तकालय में मुग्धबोध की निम्न टीकाओं के हस्तलेख विद्यमान हैं—

| नाम टीकाकार     | काल      | टीका का नाम       | इस्तलेख की संख्या |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ५-देवीदास       | ****     | ****              | 648               |
| ६-रामानन्द      | *******  | **** ** ***       | ८५२               |
| ७-श्रोराम शर्मा |          | *******           | ८५३               |
| ८-श्रीकाशीश     | **** *** | 4644 548 584      | ८५६               |
| ९-गांविन्दशर्मा | *******  | शब्ददीपिका        | 640               |
| १०-श्रीवहम      |          | बालबोधिनी         | 646               |
| ११-रामभद्र      | *******  | **********        | <b>८</b> ६१       |
| १२-कार्तिकेय    | *******  | सुबोधा            | ८६२               |
| १३-मधुसूदन      | *******  | *********         | ८६९               |
| १४-भोलानाथ      | ******   | सन्दर्भामृततोषिगी | ?                 |

### संस्कृत व्याकरण्-शास्त्र का इतिहास

### १५-पद्मनाभद्त ( संवत् १४०० )

पद्मनाभदत्त ने 'सुपद्म' नाम का एक संचित्त व्याकरण रचा है। सुपद्म की उणादिवृत्ति में अन्यकार ने अपना नाम 'सुपद्मनाभ' लिखा है।' पद्मनाभदत्त मैथिल ब्राह्मण था। इसके पिता का नाम दामोदरदत्त और पितामह का नाम श्रीदत्त था। पद्मनाभ ने ''मूरिप्रयोग' नामक कोष में उज्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति को उद्घृत किया है। अतः पद्मनाभ का काल विक्रम की १४वीं इाताब्दी का अन्तिम भाग है।

# सुपद्म के टीकाकार

पद्मनाभदत्त ने स्वयं अपने न्याकरण की वृत्ति रची है, जिसका नाम 'पिश्वका है। इसने सुपद्म के खिल पाठों की रचना और उनकी न्याख्या भी की है। सुपद्म न्याकरण पर विष्णुमिश्र, श्रीधर चक्रवर्त्ती और रामचन्द्र काशीश्वर आदि कई वैयाकरणों ने टीकाएं लिखी हैं। इनमें विष्णुमिश्र की "सुपद्ममकरन्द" टीका सर्वश्रेष्ठ है।

इस न्याकरण का प्रचार सम्प्रति बंगाल के कुछ जिलों तक ही सीमित है।

#### अन्य व्याकरणकार

पाणिति से अर्वाचीन उपर्युक्त वैयाकरणों के श्रितिरिक्त कुछ और भी वैयाकरण हुए हैं जिन्हों ने अपने अपने व्याकरणों की रचना की है । उनमें से निम्न वैयाकरणों के व्याकरण सम्प्रति उपलब्ध हैं—

| १-भट्ट अकलंक अकलङ्क व्याकरण | ९- " " "चैतन्यामृत ब्याकरण       |
|-----------------------------|----------------------------------|
| २-भरतसेन दूतबंध "           | १०-त्रालराम पञ्चानन प्रबोधप्रकाश |
| ३-रामिककर आशुबोच "          | ११-विज्ञलभूपति प्रबोधचद्रिका ,,  |
| ४-रामेश्वर शुद्धाशुबाध "    | १२-विनय सुन्दर भोज "             |
| ५-शिवप्रसाद शीघवीघ "        | १३-विनायक भावसिंहपिकया "         |
| ६-काशीश्वर ज्ञानामृत "      | १४-चिद्र्वाश्रम दीप "            |
| ७-रूपगास्वामी हरिनामामृत 🔐  | १५-नारायण सुरनन्द कारिकावली      |
| ८-जीवगोस्वामी हरिनामामृत "  | १६-नरहरि बालबोध "                |

१. सुपद्मनाभेन मुपद्मसम्मतं विभिः समझः सुगमं समस्यते । द्राण्डया आफिस पुरतकारुय छन्दन का स्वीपत्र भाग्यांक ८९१ ।

ये प्रन्य नाम मात्र के ज्याकरण हैं और इतका प्रचार भी नहीं है। इसलिये हमने इनका वर्णन इस प्रन्थ में नहीं किया।

हमने "संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास" के इस प्रथम भाग में पाणिति से प्राचीन २३ और धर्वाचीन १५ व्याकरणकार आचार्यों तथा सनके शब्दानुशासनों पर विविध व्याख्याएं रचने वाले लगभग २५० वैया-करणों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इसके दूसरे भाग में व्याकरण शास्त्र के खिलपाठ (अर्थात् वर्णादि, धातुपाठ, गण्पाठ, लिङ्गानुशासन), फिट् सूत्र और प्रातिशाख्यों के प्रवक्ता तथा व्याख्याकारों का वर्णन होगा। प्रन्थ के अन्त में व्याकरण के दार्शनिक प्रन्थों और व्याकरणप्रधान काव्यों के रचयिताओं का भी उल्लेख किया जायगा।

इतिश्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणश्चमहावैयाकरणपण्डितत्रश्चाद्ताचार्याणाम् अन्तेवासिना पाणिनीयकातन्त्रचान्द्रजैनेन्द्रहैमादिविविध-श्याकरणक्षेत्र श्वविष्ठिरमीमांसकेन विरक्ति "संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास" प्रक्षे प्रथमी भागः पूर्तिसगात् श्चुभं भवतु



# श्री० पं० भगवद्दत्तजी बी. . द्वारा विरचित पुस्तकें

१ —भारतवर्ष का इतिहास द्वि० सं० सूख्य १४)

२ - भारतवर्ष का बृहद् इतिहास १६)

यह प्रन्थ १५ भागों में प्रकाशित होगा । प्रथम भाग का मूल्य १५)

३ - वैदिक बाङ्मय का इतिहास

प्रथम भाग—वैदों की शाखाएँ

द्वितीय भाग-वेदों के भाष्यकार

वृत्तीय भाग — ब्राह्मण और आरएयक तथा उन के भाष्यकार

चतुर्थ भाग-कल्प सूत्र तथा उनकं न्याख्याकार (मुद्रपमाण)

श्री० पं० सत्यश्रवाः जी एम. ए. विरिचत

शकास् इन इन्डिया (Shakas in India) १०)

श्राप्ति स्थान---

भारतीय साहित्य अवन

नवाकनंत्र, लायनेरी रोव, देहली

# वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय श्रेप् ०३(०६) काल नं की मास्य लेखक मीमासक मुध्यि हरू / शीर्षक संस्कृत ट्याक्या शाहम का इतिहा खण्ड किन संस्था